#### Shri Atmananda Jain Granth Ratnamala Serial No. 88

#### 强强逐强聚聚



AND

#### ORIGINAL NERYUKTE

OF

#### STHAVIR ARYA BHADRABAN

AND

A Bhashya by Shri Sanghadas Gani Kshanashramana increon; with a Commentary begun by Acharya Shri Kshemakirti.

Volume V

FOURTH AND FIFTH UDDESHAS

EC1065

EDITED BY

#### GURU SHRI CHATURVIJAYA

AND HIS

#### SHISHYA PUNYAVIJAYA

THE FORMER BEING THE DISCIPLE OF

PRAVARTAKA SHRI KANTIVIJAYAJI

INITIATED BY

NYAYAMBHONIDHI SHRIMAD VIJAYANANDA SURIJI

1ST ACHARYA OF

BRIHAT TAPA GACHCHHA SAMVIGNA SHAKHA.

Publishers:-SHRI ATMANAND JAIN SABHA, BHAVNAGAR

Vir Samvat 2465 Vikrama Samvat 1994

Соргез 500

Atma Samvat

42

1938

Printed by Ramehandra Yesu Shedge, at the Hirnaya Sagar Press, 26-28, Holohat Street, Bombay.



Pačlishež by Valladhadas Fribhusandas Ganāhi, Secretary, Shree Gain Atmananda Sabha, Bhavnagar.



श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन भाष्येणोपबृहितम् । जैनागम-प्रकरणाद्यनेकग्रन्थातिग्र्हार्थप्रकटनप्रौढटीकाविधानसम्रुपलब्ध-'समर्थटीकाकारे'तिख्यातिभिः श्रीमद्भिर्मलयगिरिसूरिभिः

प्रारम्थया वृद्धपोद्यालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकीर्त्या-चार्यैः पूर्णीकृतया च वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

> तस्यायं *प श्र मो वि भा गः* चतुर्थ-पश्रमाबुद्देशको ।

> > तत्सम्पादकौ-

सकलागमपरमार्थप्रपञ्चनप्रवीण-बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविमशाखीय—आद्याचार्य— न्यायाम्मोनिधि—श्रीमद्विजयानन्दसूरीश( प्रसिद्धनाम—श्रीआत्मारामजी— महाराज )शिष्यरत्नप्रवर्त्तक-श्रीमत्कान्तिविजयम्रनिपुङ्गवानां शिष्य-प्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्यविजयौ ।

प्रकाशं प्रापयित्री---

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

बीरसंवत् २४६५ | ईस्वी सन १९३८ |

प्रतयः ५००

विकससंवत् १९९१ आस्मसंबत् ४२ इदं पुस्तकं सम्बच्यां कालभाटवीध्यां २६-२८ तमे गृहे निर्णयसागर-सद्रणालये रामचन्द्र येसु दोडगे-हारा सद्रापितस्



प्रकाशितं च तत् "बहुभदास त्रिभुवनदास गांधी, सेकेटरी श्रीआत्मानन्द जैन सभा, भावनगर" इत्यनेन

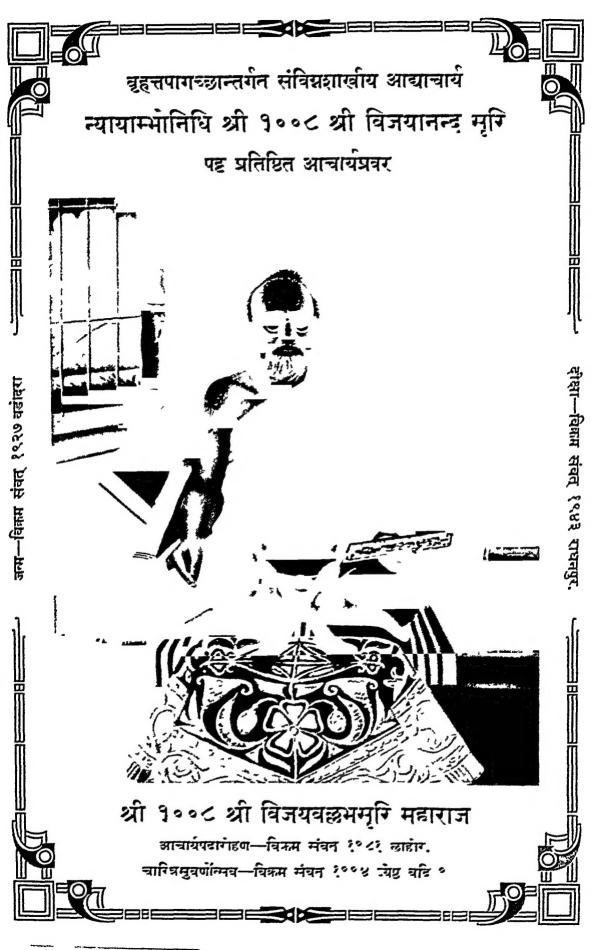



## वल्लभ-सुवर्ण-स्मरणम्

विश्वनी महाविभूतिसमा, ज्ञान-तपोमूर्ति, जैनशासनप्रभावक,
बृहत्तपोगच्छान्तर्गत संविग्नशाखीय आद्याचार्य,
न्या या म्भो नि धि
श्री १००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर

प्रसिद्धनाम श्रीआत्मारामजी महाराजना विश्वमान्य, सुवर्णोज्ज्वलनामधेय, पुनित पद्धधर आचार्य भगवान श्री १००८ श्री विजयवस्त्रभ सूरिवरना

चारित्रार्धशताब्दिरूप चारित्रसुवर्णोत्सवना पवित्र स्मरणमां सुवर्णालङ्कृत बृहत्कलपसूत्रनो पश्चम विभाग तेओश्रीना सुवर्णोज्ज्वल सुकोमळ करकमलमां समर्पण करीए छीए.

संवत् १९९४ ज्येष्ठ विट ९ ता. २२-६-१९३८ पाटण निवेटको-गुरु-शिष्य मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय

## बृहत्कल्पसूत्रपञ्चमविभागसंशोधनकृते सङ्गृहीतानां प्रतीनां सङ्गेताः ।

भा० पत्तनस्थभाभापाटकसत्कचित्कोशीया प्रतिः । ढे० अमदावादढेलाउपाश्रयभाण्डागारसत्का प्रतिः । भो० पत्तनान्तर्गतमोंकामोदीभाण्डागारसत्का प्रतिः । छे० पत्तनसागरगच्छोपाश्रयगतलेहेरुवकीलसत्कज्ञानकोश्चगता प्रतिः । कां० प्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयसत्का प्रतिः । तामृ० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया मूलस्त्रप्रतिः ।

तारी० पत्तनीयश्रीसङ्क्षमाण्डागारसत्का ताडपत्रीया टीकाप्रतिः।

ताभा० पत्तनीयश्रीसङ्घनाण्डागारसत्का ताडपत्रीया भाष्यप्रतिः ।

प्रकाश्यमानेऽस्मिन् प्रन्थेऽसामिर्येऽशुद्धाः पाठाः प्रतिपूपलब्धास्तेऽस्मत्कल्पनया संशोध्य ( ) एताह-म्वत्तकोष्ठकान्तः स्थापिताः सन्ति, हश्यतां पृष्ठ १० पङ्कि २६, पृ० १७ पं ३०, पृ० २५ पं० १२, पृ० ३१ पं० १७, पृ० ४० पं० २४ इत्यादि । ये चासामिर्गलिताः पाठाः सम्भानितास्ते [ ] एताहक्चतुरस्रकोष्ठकान्तः परिपूरिताः सन्ति, हश्यतां पृष्ठ ३ पंक्ति ९, पृ० १५ पं० ६, पृ० २८ पं० ५, पृ० ४९ पं० २६ इत्यादि ।

### प्रकार्यमानेऽस्मिन् यन्थे टीकाकृताऽस्माभिश्च निर्दिष्टानामवतरणानां

स्यानदर्शकाः सङ्केताः ।

अनुगो0 आचा० श्रु० अ० उ० व्यान० हारि० वृत्ती षाव० नि० गा० बाव० निर्द्धे० गा० ∫ पाव० मृ० मा० गा० ट० सु० टच० ख० गा० ञोषनि० गा० कञ्चहद्वाप्य गा० ভূগি र्जीत० भा० गा० दत्त्वार्य ० दश्० ष० र० गा० दश्० अ० गा० ो दशबं० अ० गा० दश० चृ० गा० देवेन्द्र० गा० नाव्यका० पद्यवं गा० निम्हनि० गा० मञ्जा० पद प्रश्म० आ० मन्द्र० महानि० छ० विशे० ग० विभेगचूर्गि

अनुयोगहारसुत्र थाचागङ्गम्त्र श्रुनस्कन्त्र अध्ययन उद्देश व्यावस्थकसूत्र हारिमद्रीयवृत्ती धावव्यक्रम्त्र निर्वृक्ति गाया आवश्यकस्त्र मृलमाप्य गाया उद्देश सूत्र उत्तराव्ययनसूत्र अध्ययन गाथा ओषनिर्युक्ति गाया बृहत्करपबृहङ्क्राप्य गाधा **ब्रह्क्लरम्जुणि** नीतकस्यमाप्य गाया **तत्त्रार्थीविगमस्त्राणि** द्ञ्चैकाछिकस्त्र अध्ययन उद्द्य गाया दर्शनकाळिकसूत्र अध्ययन गाया द्यवैकालिकस्त्र च्लिका गाथा देवेन्द्र-नरकेन्द्रपकरणगत देवेन्द्रपकरण गाया **मर्तना**ळाछाछान् पञ्चवसुक गाया पिण्डनिर्युक्ति गाया मज्ञापनोपाद्ममटीक पर भग्नमरति खार्या मञ्चिगिरीचा टीका महानिशीयसूत्र अव्ययन विञेपावस्यक्रमहामाप्य गाथा <sup>बृह्दकरपविदोपचृणि</sup>

स्य० भा० पी० गा० त्यव० ड० भा० गा० श० ड० श्र० ड० सि० } सिद्ध• ∫ सि० है० औ० स्० हैमाने० द्विख० व्यवहारसूत्र भाष्य पीठिका गाथा व्यवहारसूत्र उद्देश भाष्य गाथा शतक उद्देश श्रुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश सिद्धहेमशब्दानुशासन

सिद्धहेमराव्दानुशासन औणादिक सूत्र हैमानेकार्थसङ्गह द्विस्तरकाण्ड

यत्र टीकाकृद्धिर्जन्थाभिधानादिकं निर्दिष्टं स्यात् तत्रासामिरुक्षितितं श्रुतस्कन्ध-अध्ययन-उद्देश-गाथादिकं स्थानं तत्तद्वत्रःथसत्कं ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ १५ पं० ९ इत्यादि । यत्र च तन्नोक्षितितं भवेत् तत्र सामान्यतया सूचितसुदेशादिकं स्थानमेतत्प्रकाश्यमानष्टहत्कल्पसूत्रज्ञन्थसत्कमेव ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ २ पंक्ति २-३-४, पृ० ५ पं० ३, पृ० ८ पं० २७, पृ० ११ पं० २७, पृ० ६७ पं० १२ इत्यादि ।

#### प्रमाणत्वेनोद्धृतानां प्रमाणानां स्थानदर्शकः यन्थानां प्रतिकृतयः।

अनुयोगद्वारसूत्र— अनुयोगद्वारसूत्र चूणी-अनुयोगद्वारसूत्र सटीक है (मलधारीया टीका) षाचाराङ्गसूत्र सटीक-आवश्यकसूत्र चूणी-आवश्यकसूत्र सटीक (श्रीमलयगिरिकृत टीका) आवश्यकसूत्र सटीक ( आचार्य श्रीहरिभद्रकृत टीका ) आवश्यक निर्युक्ति-ओघनिर्युक्ति सटीक-करपचूर्णि--करपबृहद्भाष्य--करपविशेषचूर्णि-करप-व्यवहार-निशीथसूत्राणि-

शेठ देवचन्द लालमाई जैन पुस्तकोद्धार फंड सुरत ।
रतलाम श्रीऋषमदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था ।
शेठ देवचन्द लालमाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड सुरत ।
आगमोदय समिति ।
रतलाम श्रीऋषमदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था ।
आगमोदय समिति ।

आगमोदय समिति । व्यागमोदय समिति प्रकाशित हार्

आगमोदय समिति प्रकाशित हारिभद्रीय टीकागत। आगमोदय समिति हस्तिलेखित।

77

77

जैनसाहित्यसंशोधक समिति।

जीवाजीवाभिगमसूत्र सटीक-दश्वैकालिक नियुक्ति टीका सह-द्शाश्रुतस्कन्य अप्टमाध्ययन (कल्पसूत्र) देवेन्द्रनरकेन्द्र प्रकरण सटीक नन्दीस्त्र सटीक ( मलयगिरिकृत टीका ) नाट्यशास्त्रम्-निशीयचूर्णि-पिण्डनियुक्तिः प्रजापनोपाञ्च सटीकः बृहत्कर्मविपाक--महानिशीथसूत्र— राजपश्लीय मटीक-विपाकसूत्र सटीक-विशेषणवती---विदोपावस्यक सटीक-व्यवहारसूत्रनियुक्ति भाष्य टीका-सिद्धप्रामृत मटीक-सिद्धहेमश्रव्यानुशायन-सिद्धान्तिवचार ---प्त्रकृताप्त सरीक-

स्थानाङ्गसूत्र सटीक

आगमोद्य समिति ।

गेठ देवचन्द्र राजमाई नैन पुन्तकोद्धार फण्ड सुरत ।

गेठ देवचन्द्र राजमाई नैन पुन्तकोद्धार फंड सुरत ।

श्रीनैन आरमानन्द्रसमा मावनगर ।

आगमोद्य समिति ।

निर्णयसागर भेस सुंबई ।

इस्तिलिखत ।

श्रीनैन आरमानन्द्र समा मावनगर ।

श्रानेन आरमानन्द्र समा मावनगर ।

श्रीनैन आरमानन्द्र समा मावनगर ।

इन्तिलिखत ।

आगमोद्य समिति ।

गर्तज्ञाम श्रीऋषमदेवनी केग्गरीमण्जी श्रीनाम्बर संस्था ।

श्रीविज्ञ सम्मिति ।

श्रीनैन सम्मान्द्र समा स्थानगर ।

श्रीनिन सम्मान्द्र समा स्थानगर ।

श्रीनिन सम्मान्द्र समा स्थानगर ।

श्रीनिन सम्मान्द्र समा स्थानगर ।

श्रीयशोवित्तय जैन पाठशाला बनारस । श्रीमाणेकसुनिजी सम्पादित । श्रीनैन व्यात्मानन्द सभा मावनगर । राठ मनयुत्तमाई मगुमाई व्यमदाबाद । स्मालेखित । व्यागमोदय समिति ।

# ॥ वर्हम्॥ भार्साभिक निकेदन ॥

निर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिसिहत बृहत्कल्पसूत्रना आ अगाउ अमे चार विभाग प्रसिद्ध करी चूक्या छीए। आजे एनो पांचमो विभाग प्रसिद्ध करवामां आवे छे। आ विभागमां बृहत्कल्पसूत्रना चोथा पांचमा उद्देशानो समावेश करवामां आव्यो छे। आ विभागनी समाप्ति साथे प्रस्तुत प्रनथना मनाता ४२६०० क्षोक प्रमाण पैकी लगभग ४०००० क्षोक सुधीनो अंश समाप्त थाय छे।

्र अखुत विभागना संशोधनमां, चोथा विभागना ''प्रासिद्धक निवेदन"मां जणावेल मृतीयखंडनी छ प्रतिओ उपरांत मो० ले० प्रतिना चतुर्थखंडनी प्रतिओनो पण अमे उपयोग कर्यों छे, जेनो परिचय आ नीचे आपवामां आवे छे।

चतुर्थखंडनी मो० ले० प्रतिओ

१ मो० प्रति—आ प्रति पाटण-सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेला शेठ मोंका मोदीना ज्ञानभंडारनी छे। एनां पानां ८२ छे। दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने ए दरेक लीटीमां ६९-७६ अक्षरो छे। प्रतिनी लंबाई १३॥। इंचनी अने पहोळाई ५। इंचनी छे। प्रतिना अंतमां लेखकनी पुष्पिका आदि कशुंय नथी, ते छतां आ प्रंथ एक ज लेखकना हाथे लखाएल होई तेना पहेला बीजा खंडो अनुक्रमे संवत १५७३-७४ मां लखाएला होवाथी आ चोथो खंड। संवत १५७५-७६ मां लखाएल हशे एमां जरा पण शंकाने स्थान नथी। कारण के-लेखके आ प्रतिनो पहेलो खंड संवत १५७३ ना अषाड महिनामां पूर्ण कर्यो छे अने एनो बीजो खंड संवत १५७४ ना माद्रवा महिनामां समाप्त कर्यो छे; एटले जो लेखके आ ज गतिए प्रस्तुत प्रन्थना त्रीजा चोथा खंडो लख्या होय तो संभव छे के-आ त्रीजा चोथा खंडो अनुक्रमे संवत १५७५-७६ मां लखाएला होवा जोइए। आ प्रति जीर्णप्राय स्थितिमां छे। प्रति मोदीना मंडारनी होई एनी अमे मो० संज्ञा राखी छे।

२ ले॰ प्रति—आ प्रति पाटण-सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेला लेहेर वकीलना ज्ञानभंडारनी छे। एनां पानां ७७ छे। दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने दरेक लीटीमां ७४-७९ अक्षरो छे। प्रतिनी लंबाई १३ इंचनी अने पहोलाई ५ इंचनी छे। प्रतिना अंतमां लेखकनी पुष्पिका वगेरे कछुं य नथी, ते छतां आ ग्रंथ एक ज लेखकना हाथे लखाएल होई तेनो प्रथमखंड संवत १५७८ ना आसो मासमां लखाएल होवाथी वाकीना बीजा खंडो ते पछीना वर्षमां लखाएला छे एमां लेश पण शंकाने खान नथी। प्रतिनी खिति जीर्णप्रय छे। प्रति लेहेरु वकीलना भंडारनी होई एनी अमे लें॰ संज्ञा राखी छे।

#### आ वन्ने य प्रतिओ अमे उपरोक्त भंटारोनी संरक्षक हेमचन्द्रसभा द्वारा मेळवी छे । प्रतिओनी समिविषमना

प्रस्तुत प्रनथना प्रसिद्ध करवामां आवेछा चार विमागोमां ह्म्नलिखित प्रतिओनी समविषमताने अंगे अमे जे हकीकत जणावी छे ते करतां आ विसागमां एने अंगे असारे जदं ज कहेचातुं छे। पहेळा चार विमागोमां संशोधनमाट एकटी करेळ प्रती जुदा जुदा पाठमेद्वाळी होई चार वर्गमां पहेंचाई जनी हती, ज्यारे प्रन्तुत विभागधी शरू करी प्रन्थ-समाप्ति पर्यंत ए वर्गभेद दूर थड जह वर्षाये प्रतिको मात्र वे वर्गमां वह वाई गड छे-एक वर्ग ताटी॰ मो॰ हे॰ भा॰ हे॰ प्रतिओनो अने बीजो वर्ग कां॰ प्रतिनो । पहेंछा वर्गनी प्रतिओ आपसमां क्यारेक क्यारेक जुदी पडी जाय छे, तेम छतां पहेला त्रण च्हेंझामां आ प्रतिओ पाठभेदना विषयमा जे प्रकारनुं समविषम बळण घरावती हती तेंदुं आ विभागथी नथी रत्यं। आ विभागथी पाठभेदमादे छुदुं वलण फक्त कां० प्रति ज घरावे छे। आमां घणे ठेकाणे पंक्तिओनी पंक्तिओ अने टीकानी टीकाना अंशो पाट-भेदवाळा तेमज वयारेना छे। आ दरेक पाठभेदो अने ययाराना अंगोने अमे ते ते टेकाणे टिप्पणमां आप्या छे । कचिन् कचिन निर्यक जणाता पाठभेदोनी उपेक्षा पण करी छे, तेम छनां मोटे भाग पाठमेद आदिनी नोंघ छेत्रा माटे अमे अप्रमत्त ज रह्या छीए । आ यथा उमेरेछा अने परिवर्त्तिन पाठभेदो पक्षी जे पाठो अमने महत्त्वना छाग्या छे तमने अमे मृद्यमां दाखल कयां छे अने वीजी प्रतिना पाठोने टिप्पणमां आप्या छे, पण आवुं कोई विरल विरल प्रसंगे ज यनवा पान्युं है। कां॰ प्रतिमां जे वयारानी पंक्तिओ अने टीकाअंगो छे ते मोटे भागे एवा छे के जेनुं प्रन्थकारे पद्देखां अनेकवार व्याख्यान करी दीष्ठं छे। केटलाक उमेराओ लिंग-यचन-विभक्तिना फेरफारनी मृचनाविषयक छे तो केट-लाक उमेराओ गायामां आवता च वा तु अपि आदि अव्ययोनी अर्थसूचनाविषयक छै; केटलाक उमेराओ गाथा आदिनी प्रतीकना उमेराने लगता छे तो केटलाक उमेराओ अमुक अञ्होने स्पष्टरीते समजाववामाट समानार्थक अञ्दना उमेराने छगता छे । आ वधी वस्तु टीकाकारे प्रस्तुत प्रन्थना त्र्याख्यानमां सेंकडो वन्यत कही दीवेल होवाथी क्रां० प्रतिमांना उपरोक्त उमेराओनुं क्युं ज महत्त्व रहेतुं नथी। तेमज आ पाठोने अमारा पासेनी ताडपत्रीय वगेरे प्राचीनवम टीकाप्रतिओनो अने चूर्णि-विशेपचूर्णिनो पण टेको नथी, ए कारणथी अमे आ वया पाठमेदोनी नौंव टिप्पणमां छेवातुं उचिन मान्युं छे।

अंतमां असे एटिटी आजा राखीए छीए के प्रस्तुत संशोधनमां तेम ज पाठमेदोनी नांच टेवामां असे अतिवर्णी काळजी राखी छे ते छतां आ संबंधमां अमारी स्वछना जणाय तो विद्वान् वाचको असा करे।

> <sup>निवेद्ज</sup>—गुरु–शिष्य मुनि चतुरविजय–पुण्यविजय

# ॥ वर्हम् ॥ चतुर्थोदेशकप्रकृतानामनुक्रमे

| सूत्रम् | प्रकृतनाम                   | , पृष्ठम् | स्त्रम्          | <b>प्रकृतनाम</b>                        | पृष्ठम् |
|---------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|---------|
| १       | अनुद्वातिकप्रकृतम्          | १३०७      | २०-२८            | र्गणान्तरोपसम्पत्त्रकृतम्               | १४२४    |
| २ 📌     | पाराञ्चिकप्रकृतम् ्र        | १३२९      | २९-              | विष्वग्भवनप्रकृतम्                      | १४५८    |
| 3       | अनवस्थाप्यप्रकृतम्          | १३४९      | ३०               | अधिकरणप्रकृतम्                          | १४७३    |
| 8-3     | प्रवाजनां <u>दिप्रकृतम्</u> | १३६७      | 38               | परिहारिकप्रकृतम्                        | १४८०    |
| १०-११   | वाचनाप्रकृतम्               | १३८१      | <b>३</b> २−३३.   | महानदीप्रकृतम्                          | १४८७    |
| १२-१३   | संज्ञाप्यप्रकृतम्           | १३८४      | -                | <b>उँ</b> पाश्रयविधिप्रकृतम्            | 2885    |
| 48-40   | ग्लानप्रकृतम्               | १३९२,     |                  |                                         |         |
| -१६-१७  | काळक्षेत्रातिकान्त-         |           | १ प्रकृत         | मिदं उपसम्पत्मकृतम्                     | इल्नेन  |
| ~       | प्रकृतम्                    | १३९९      | नाम्राऽप्युच्येर | * " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | -       |
| 86      | अनेपणीयप्रकृतम् 🌈           | -१४१२     | , ২ अत्र         | मूले विश्वपि उपाश्रयप्रक                | तम् इति |
| 39.     | कल्पस्थिताकल्पस्थित-        |           |                  | । तत्र उपाश्रयविधिमकुत                  |         |
|         | <b>प्रकृतम्</b>             | 1880      | हेयम् ॥          |                                         |         |

#### पश्चमोद्देशकप्रकृतानामनुकृमः।

| स्त्रम्     | प्रकृतनाम '            | <b>पृष्ठम्</b> | स्त्रम् | प्रकृतनाम (११)                 | ' 'ष्टछम् |
|-------------|------------------------|----------------|---------|--------------------------------|-----------|
| <b>१</b> -8 | ब्रह्मापायप्रकृतम् '   | १५०३           | १२ '    | पानंकविधिप्रकृतम्              | १५५५      |
| ц           | अधिकरणप्रकृतम् ं       | 18483          | १३-ई६   | <b>न</b> हार क्षाप्रकृतम्      | १५६०      |
| <b>६</b> -९ | संरतृतनिर्विचिकित्स-   | . 1            | ३७      | मोकप्रकृतम्                    | १५७८      |
| 1           | <b>प्रकृतम्</b>        | . ૧५૨૪         | ₹८-80   | परिचासितश्रक्तम्               | १५८३      |
| १०          | <b>उद्गार</b> प्रकृतम् | १५३७           | ४१      | <b>व्यवहारप्रकृतम्</b>         | १५९२      |
| 88.         | आहारविधिप्रकृतम् -     | १५४६           | ४२      | पुलाकभक्तप्रकृतम् <sup>(</sup> | १५९५      |

#### ॥ अहम् ॥

# बृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम ।

|                 | चतुर्थ उद्देश ।                                                                                                                                       | •                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| गाथा            | निपय                                                                                                                                                  | पत्र               |
| ४८७७-४९६        | अनुद्धातिकप्रकृत सूत्र १                                                                                                                              | १३०७–२९            |
|                 | १ हलकर्म, २ मंथुन अने ३ रात्रिमोजन ए त्रण<br>स्थानो अनुद्वातिक अर्थात् गुरुप्रायश्चित्तने योग्य छे<br>चतुर्थ उद्देशनो अने चतुर्थ उद्देश प्रथम सूत्रनो |                    |
| ४८७७–८१         | चृतीय उद्देश साथे मेळ-संबन्ध                                                                                                                          | १३०७-८             |
|                 | अनुद्धातिकसूत्रनी व्याख्या                                                                                                                            | १३०८               |
| 8662-69         | 'एक' अने 'त्रिक'पदना निस्रेपो                                                                                                                         | १३०८–१०            |
| ४८९०-९३         | 'दहात' अने 'अनुद्वात' पदना निहेपो                                                                                                                     | १३१०-११            |
| ४८९४            | अनुद्वातिकप्रायश्चित्तंने योग्य त्रण खानो                                                                                                             | १३११               |
| ४८९५-४९४०       | १ हस्तकर्मनं स्ररूप                                                                                                                                   | १३११-२२            |
| ४८९५–९६         | 'हस्त'पदना निक्षेपो                                                                                                                                   | १३११               |
| <b>४८९७-४९४</b> | 'कर्म'पदना निशेपो                                                                                                                                     | १३१२-२२            |
| ४८९७            | द्रव्यकर्मेतुं स्वरूप                                                                                                                                 | १३१२               |
| ४८९८            | भावकर्मना संक्षिप्ट असंक्षिप्ट वे भेदो                                                                                                                | १३१२               |
| ४८९९–४९१        | १ असंक्ष्टिंग्ट भावहस्तकर्मना १ छेदन २ भेदन<br>३ घर्षण ४ पेषण ५ अभियात ६ स्नेह ७ काय                                                                  |                    |
|                 | ८ खार ए जाठ प्रकारी, तेर्नु स्त्ररूप अने तेने                                                                                                         |                    |
|                 | छगता दोषो अने अपवादो                                                                                                                                  | १३१२–१५            |
| ४९१२-४०         | संक्षिष्ट भावहस्तकर्मना प्रकारो                                                                                                                       | <b>ধ্</b> ষ্ধ্দ_হহ |
| ४९१२            | संक्षिप्रहर्सिकर्मना प्रकारो                                                                                                                          | १३१५               |
| ४९१३–१४         | वसतिविषयक संक्षिप्रहस्त्रकर्मना प्रकारो                                                                                                               | <b>१३</b> १५       |
| ४९१५–१९         | वसतिविषयक रूपदीपतुं खरूप, रूपना सचित्त<br>अचित्त वे प्रकारो, तेने छगता दीपी अने                                                                       | 1711               |
|                 | प्रायश्चित्तो                                                                                                                                         | १३१५-१७            |

गांधा विपय : पत्र [ गाथा ४९१५—पादलिप्ताचार्ये विद्यावडे बना-वेली राजकन्यकांतुं उदाहरणः] वसतिविषयक विसारदोपनं खरूप, साधुनी वंस-४९२०-३० तिमां वेदयास्त्री, सस्त्रीकपुरुष वगेरे पेसी जाय तेमने वहार काढवाने छगती यतनाओ अने अपवादो १३१७-१९ [ गाथा ४९२५—श्रीगृहतुं उदाहरण ] हस्तकर्मविषयक प्रायश्चित्तो 8938-80 १३१९–२२ २ मैथुननुं खरूप ४९४१-६० १३२२-२७ 8988-82 देव, मनुष्य अने तिर्यंच संबंधी मैथुन १३२२ प्राणातिपात-पिंडविशुद्धि आदि मूळगुण-उत्तरगुणने 8883-80 लगतां दरेक अपवादस्थानोमां प्रायश्चित्तनो निपेध करवामां आवें छे ते छतां मैथुनविषयक अपवाद-स्थानोमां प्रायश्चित्त केम आपवामां आवे छे ? तेने लगती शिष्यनी शंका अने ते सामे आचार्यनो उत्तर. अर्थात् जैनशासनमां मैथ्रनभाव रागद्वेपविर-हित न होवाने कारणे तेमां अपवाद ज नथी किन्तु गीताथीदि कारणवशात् जयणापूर्वक जे प्रतिसेवा करे छे तेना अपराधस्थाननी छघु गुरु तुलना करीने प्रायश्चित्तस्थानोमां हानि-वृद्धि करवामां आवे छे १३२२-२३ [ गाथा ४९४३---दर्पिका अने कल्पिका प्रति-सेवाईं खरूप ] मैथुनविषयक प्रायश्चित्तस्थानोमां हानि-वृद्धि अर्थात् 8886-60 ओछा-वत्ताप्णुं केम थाय छे ? तेतुं निर्वेशीय राजा अने दुकाळमां एक क्षेत्रमां वृद्धवास रहेळ स्थविर आचार्यना क्षुस्लक शिष्यना दृष्टान्तद्वारा समर्थन ३ रात्रिभोजनतुं खरूप ४९६१-६८ रात्रिभोजन, तेने लगता अपवादो, यतनाओ अने

प्रायश्चित्तोनुं निरूपण

| गाया             | <b>नियय</b>                                                   | पत्र    |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| ८९६९-५०५७        | पाराश्चिकप्रकृत सूत्र २                                       | १३२९-४९ |
|                  | १ हुए २ प्रसत्त अने ३ अन्योन्यकारक ए प्रण                     |         |
|                  | पाराख्चिक प्रायख्रित्तने योग्य छे                             | -       |
| ४९६९-७०          | पाराख्निकपञ्चतनो पूर्वमृत्र साथे सम्बन्ध                      | १३२९    |
| * *              | पाराश्चिकसूत्रनी व्याख्या                                     | १इंइं०  |
| ४९७१             | 'पाराख्रिक'पद्नी च्युत्पत्ति अने अच्दार्य                     | १३३०    |
| <u> </u>         | पाराख्चिकना आजातनापाराख्चिक अने प्रतिसेत्रना-                 |         |
|                  | पाराञ्चिक ए वे प्रकारो, तेमना सचारित्रि-अचारि-                | •       |
| ,                | त्रिपणातुं खरूप अने परिणामनी विविधवाने छई                     |         |
| 8772             | अपराधनी विविधना                                               | १३३०    |
| ४९७५-८४          | े १ आज्ञाननापाराश्चिकतुं स्वरूप                               | १३३०-३२ |
|                  | १ तीर्यंकर २ प्रयचन ३ छत ४ आचार्य                             |         |
|                  | ५ गणघर अने ६ महर्द्धिक, ए छनी आञातनातुं                       |         |
|                  | स्तर्प अने तेने छगतां प्रायित्रतो                             |         |
| ४९८५-५०२६        | २ प्रतिसंबनापाराधिकतुं सहप                                    | १३३२-४२ |
| ४९८५             | प्रतिसेयनापाराध्विकना १ द्वष्ट २ प्रमत्त अने                  |         |
|                  | ३ अन्योन्यकारक ए त्रण प्रकारी                                 | १३३२    |
| ४९८६–५०१५        | १ दुष्टपाराश्चिकतुं स्वेरूप                                   | १३३२-३९ |
| ४९८६–५००५        | १ कपायद्वष्टपाराख्चिकतुं स्ररूप                               | १३३२-३७ |
| ४९८६             | दुष्टपाराख्रिकना कपायदुष्ट अने विषयदुष्ट ए व                  |         |
|                  | भकारो अने कपायहुष्टनी स्वपश्रहुष्ट-परपश्रहुष्ट्रपद-           |         |
|                  | द्वारा चतुर्मेगी                                              | १३३२    |
| ४९८७–९३          | स्वपक्षकपायदुष्टतं सहप अने तेने छगतां १ सर्प-                 |         |
|                  | पनाल २ मुखानंतक ३ उल्काल अने ४ जिल्ल-<br>रिणी ए चार इष्टान्तो |         |
| 8 <b>९९</b> 8–९७ | रिणा य चार इष्टान्ता<br>परपक्षकपायद्वुष्टादिनुं स्तरूप        | १३३३–३४ |
|                  | कपायदुष्टना वर्णनप्रसंगे सपेपनाटादि दृशान्तोमा                | १३३४–३५ |
| 0 1104004        | वर्शावेळा दोषोनो प्रसंग न आवे ते माटे आहाराहिना               | *       |
|                  | निमंत्रण अने यहणने छगती आचार्योए सापेछी                       |         |
|                  | सामाचारी अने ते रीते न वर्त्तवाथी छागवा दोपो                  |         |
|                  | राज मा अथ मा चत्त्राया छानाता हाया                            | १३३५–३७ |

| गाथा    | विषय                                                 | <sup>-</sup> पत्र |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 4004-84 | २ विपयदुष्टपाराञ्चिकनुं स्वरूप                       | १३३७-३९           |
|         | विषयदुष्टपाराञ्चिकनी े खपक्ष-परपक्षदुष्टपदद्वारा     | 1                 |
|         | चंतुर्भंगी, तेने छगतां उपाश्रयपाराश्चिक, कुल-        |                   |
|         | पाराश्चिक, निवेशनपारा०, पाटकपारा०, शाला-             |                   |
|         | पा॰, ग्रामपा॰, देशपा॰, राज्यपा॰, कुलपा॰,             |                   |
|         | गणपा०, संघपाराश्चिक आदि पाराश्चिक प्राय-             |                   |
|         | श्चित्तो, तेना दोषो अने विषयदुष्टने क्यांथी क्यांथी  |                   |
|         | पाराख्रिक करवो तेनुं निरूपण                          |                   |
| ५०१६–३४ | २ प्रमत्तपाराश्चिकनुं स्वरूप                         | १३३९-४२           |
| ५०१६    | पांच प्रमाद पैकी प्रस्तुतमां 'प्रमाद'पदथी स्त्यानाई- | ·                 |
|         | निद्रानो अधिकार                                      | - १३३९            |
| ५०१७२४  | स्यानर्द्धिप्रमत्तपाराश्चिकने लगतां १ पुद्रल २ मोदक  |                   |
|         | ३ फरुसक-कुंमार ४ दन्त ५ वटशालाभंजन ए                 |                   |
|         | पांच दृष्टान्तो अने तेने लिंगपाराख्रिक करवामादेनो    |                   |
|         | तथा तेने परिलाग करवामाटेनो विधि                      | १३३९-४२           |
| ५०२५-२६ | ३ अन्योन्यकारकपाराश्चिकतुं स्वरूप                    | १३४२              |
| U.C.    | अन्योन्यकारकतुं स्वरूप अने तेने अंगे लिक्कपारां-     |                   |
|         | निक प्रायश्चित्त                                     |                   |
| ५०२७-५७ | पाराश्चिकनुं खरूप                                    | १३४२-४९           |
| •       | दुष्ट, प्रमत्त अने अन्योन्यसेवी पैकी कोने कया        |                   |
|         | प्रकारनुं पाराख्रिक प्रायश्चित्त आपवामां आवे छे      |                   |
|         | तेनुं वर्णन                                          | •                 |
| ५०२७    | उपाश्रय-कुळ-निवेशनादिपाराख्रिक तथा लिङ्गपारा-        |                   |
| •       | ख्रिकप्रायश्चित्तने योग्य अपराधो                     | १३४२              |
| ५०२८–३१ | तपःपाराश्चिकतुं खरूप अने तेने योग्य व्यक्तिना        | 65.110 A.D.       |
|         | गुणोनुं कथन                                          | <b>१३४२-</b> ४३   |
| ५०३२-५७ | कालपाराश्चिकनुं स्वरूप                               | १३४३–४९           |
| ५०३२    | कालपाराख्चिकनी कालमर्यादा                            | . १३४३            |
| ५०३३३४  | कालपाराञ्चिकनो खगणमांथी नीकळवानो विधि                | , .               |
| •       | अने परगणमां जवानां कारणो                             | १३४३–४४           |

| ¥ A                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| गवा                                                                                                                                           | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>य</b> श                                         |
| ध्रुद्ध                                                                                                                                       | कारपानिविकनी सामाचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३४४                                               |
| 4038-88                                                                                                                                       | श्वालगाराञ्चिक जे आचार्यनी निष्णामां ग्ही प्रायित्रन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| . ,                                                                                                                                           | करे ते आचार ते राजगराधिक प्रसे केम वर्त्त हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|                                                                                                                                               | वाचना-प्रच्छना आदि जेवां महत्त्वनां कार्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|                                                                                                                                               | छोडीने पण काल्यागुद्धिकर्ना न्ववर छेवी, देनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|                                                                                                                                               | दर्शयत नरम द्रोय त्यारे तेनी स्तर्य सेवा ग्रुष्ट्रपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|                                                                                                                                               | इर्जा, छारणवड़ा पोने तट सके देम न होय लारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|                                                                                                                                               | पोनाने वर्छ ते शाख्याराश्चिकनी खबर छवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|                                                                                                                                               | चपाच्याय अगर गीतायेने मोच्छवो इसादिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|                                                                                                                                               | छगवी सामाचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$\$88-8 <b>£</b>                                  |
| ५०४५-५७                                                                                                                                       | बाउपाराख्रिक समर्थ होय तो राजा वर्गर तरक्यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|                                                                                                                                               | थवा चरहवने टाक्रे अने वेना बर्छामां राजानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|                                                                                                                                               | मछामणणी अयवा पोनानी इच्छाणी श्रीसंघ नै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|                                                                                                                                               | काउरार्याध्वयनी कालमर्यादामां घटाडो करे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|                                                                                                                                               | अथवा तेने सद्तर माक करे तो ते कालपाराख्निक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| • •                                                                                                                                           | निर्देश गगाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३४६-४९                                            |
| u,u,_u,s                                                                                                                                      | निर्देश गगाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| ५०५८–५१३                                                                                                                                      | निर्दोष गगाय<br>अनुवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\$\$\$ <b>-</b> \$0                              |
| <b>પ્</b> ૦૫૮–૫૧઼ર્                                                                                                                           | निर्देश गगाय<br>अनुवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनुवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनुवस्थाप्यप्रविचने योग्य त्रग स्थानी—साव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| <i>;</i> .                                                                                                                                    | निर्देष गणाय<br>अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनवस्थाप्यप्रविश्वने योग्य त्रग स्थानी—साय-<br>मिक्केन्य, अन्यधार्मिककेन्य अने हस्तानाउ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२४२–६७                                            |
| <b>પ્રપુટ—પૃ</b> શ્ર્<br>પ્રવ્યુટ                                                                                                             | निर्देष गणाय<br>अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनवस्थाप्यप्रायश्चित्तेने योग्य त्रण स्थानी—साय-<br>मिंक्क्रैन्य, अन्यथार्मिक्केन्य अने हस्तानाय<br>अनवस्थाप्यप्रकृतनो पृत्तेसूत्र साथे सम्बन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| લુક ધૃંદ્ધ                                                                                                                                    | निर्देष गणाय<br>अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनवस्थाप्यप्रविश्वने योग्य त्रण स्थानी—साय-<br>मिन्न्द्रीत्य, अन्यथानिक्नित्य अने ह्लानाय<br>अनवस्थाप्यसुचनी स्थाप्या<br>अनवस्थाप्यसुचनी स्थाप्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२४२–६७                                            |
| <b>ય ક પ</b> &<br>ય ક પ &—પ <b>ર</b> ફ હ                                                                                                      | निर्देष गणाय<br>अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनवस्थाप्यप्रविश्वने योग्य त्रग स्थानी—साय-<br>मिक्तंत्र्य, अन्यधार्मिक्नंत्र्य अने हत्तानाय<br>अनवस्थाप्यसूत्रनी पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध<br>अनवस्थाप्यसूत्रनी व्याप्त्या<br>अनवस्थाप्यसूत्रनी विस्तृत व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>१२४२–६७</b><br>१२४९                             |
| લુક ધૃંદ્ધ                                                                                                                                    | जित्रंप गगाय  असवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रविचने योग्य त्रग सानी—साय- मिक्तंन्य, अन्यधार्मिकनंन्य अने हत्तानाव<br>अनवस्थाप्यस्वतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध<br>अनवस्थाप्यसूत्रनी व्याग्त्या<br>अनवस्थाप्यसूत्रनी वित्तृत व्याव्या<br>अनवस्थाप्यसूत्रनी वित्तृत व्याव्या<br>अनवस्थाप्यसूत्रनी वित्तृत व्याव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१२४२—६७</b><br>१२४९<br>१२४९                     |
| યુ હ યુ ટ્રે<br>યુ હ યુ ટ્રે<br>યુ હ યુ ટ્રે                                                                                                  | जित्रंप गणण्य जित्रंप गणण्य ज्ञान स्ट्र ३  अनवस्थाप्य प्रकृत स्ट्र ३  अनवस्थाप्य प्रविचन योग्य त्रण स्थानी—साय- मिक्तंन्य, अन्य धार्मिकनं न्य अने ह्लाना उ  अनवस्थाप्य सुत्र नी स्थाप्य प्रविच्या स्थाप्य सुत्र नी स्थाप्य स | <b>१२४२—६७</b><br>१२४९<br>१२४९                     |
| <b>ય ક પ</b> &<br>ય ક પ &—પ <b>ર</b> ફ હ                                                                                                      | जित्रंप गणाण ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३४ <b>२-६७</b><br>१३४९<br>१३४ <b>९</b><br>१३४९–६७ |
| યુ હ યુ ટ્રે<br>યુ હ યુ ટ્રે<br>યુ હ યુ ટ્રે                                                                                                  | जित्रंप गणण ——————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१३४९–६७</b><br>१३४९<br>१३४९–६७<br>१३५०          |
| યુ હ યું ટુ<br>યુ હ યું ટુ<br>યુ હ યું ટુ<br>યુ હ યું હું હું હું હું કું હું<br>યુ હ યું ટું હું હું કું હું<br>યુ હ યું ટું હું હું કું હું | निर्देष गणाण  अनवस्थाप्यप्रकृत सृत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृत सृत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृति योग्य त्रण स्थानी—साय- मिंग्न्सैन्य, अन्यश्वानिक्ष्णैन्य अने ह्लातार  अनवस्थाप्यसूत्रनी प्रवेस्त्र साथे सन्तन्त्र  अनवस्थाप्यसूत्रनी व्याप्त्या  अनवस्थाप्यसूत्रनी विल्त व्याख्या  अनवस्थाप्यस्त्रनी विल्त व्याख्या  अने प्रविक्ताः  श्रीवाधनवस्थाप्यनि अर्थक्रिताः  अस्ति विल्पातां प्रायिक्षित्रो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१३४९–६७</b><br>१३४९<br>१३४९–६७<br>१३५०          |
| 4046<br>4046<br>4046<br>4046<br>4046<br>4046                                                                                                  | जित्रंप गणण   अनवस्थाप्यप्रकृत सृत्र ३  अनवस्थाप्यप्रविचने योग्य त्रण स्थानी—साय- मिंग्नंतन्य, अन्यधार्मिक्रनेन्य अने ह्लानाठ अनवस्थाप्यस्चनी प्रवेस्त्र साथे सम्बन्ध अनवस्थाप्यस्चनी व्याप्या अनवस्थाप्यस्चनी विस्तृत व्याख्या अने यत्रिः सेयनाअनवस्थाप्यस् अने यत्रिः सेयनाअनवस्थाप्यस् स्वरूप आशावनाअनयस्थाप्यना वीर्यक्रतावाननादि छ प्रकारो अने देने स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>१३४९–६७</b><br>१३४९<br>१३४९–६७<br>१३५०          |
| યુ હ યું ટુ<br>યુ હ યું ટુ<br>યુ હ યું ટુ<br>યુ હ યું હું હું હું હું કું હું<br>યુ હ યું ટું હું હું કું હું<br>યુ હ યું ટું હું હું કું હું | जित्रंप गणण   अत्वस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृति योग्य त्रग सानी—साय- मिक्तंन्य, अन्यधानिकनंन्य अने ह्लानार अनवस्थाप्यसूत्रनी प्रंस्त्र साथे सम्बन्ध अनवस्थाप्यसूत्रनी व्याग्या अनवस्थाप्यसूत्रनी विल्तु व्याख्या अनवस्थाप्यस्त्रनी विल्तु व्याख्या अनवस्थाप्यस्त्रनी विल्तु व्याख्या अनवस्थाप्यस्त्रनी अन्यस्थाप्यस्तु स्वस्य अञ्चातनाअनवस्थाप्यना सीर्थव्याच्यानाहि छ प्रकारो अने देने उपतां प्रायक्षित्रो  २ प्रतिसेवनाअनवस्थाप्यना साथिकक्षन्यद्यां अन्यस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३४ <b>२-६७</b><br>१३४९<br>१३४९-६७<br>१३५०<br>१३५० |
| 4046<br>4046<br>4046<br>4046<br>4046<br>4046                                                                                                  | जित्रंप गणण   अनवस्थाप्यप्रकृत सृत्र ३  अनवस्थाप्यप्रविचने योग्य त्रण स्थानी—साय- मिंग्नंतन्य, अन्यधार्मिक्रनेन्य अने ह्लानाठ अनवस्थाप्यस्चनी प्रवेस्त्र साथे सम्बन्ध अनवस्थाप्यस्चनी व्याप्या अनवस्थाप्यस्चनी विस्तृत व्याख्या अने यत्रिः सेयनाअनवस्थाप्यस् अने यत्रिः सेयनाअनवस्थाप्यस् स्वरूप आशावनाअनयस्थाप्यना वीर्यक्रतावाननादि छ प्रकारो अने देने स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३४ <b>२-६७</b><br>१३४९<br>१३४९-६७<br>१३५०<br>१३५० |

| ·गाथा           | विषय                                                                     | पत्र      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ५०६३–८७         | १ साधर्मिकसौन्यतुं स्वरूप                                                | \$\$40±4€ |
| ५०६३            | -साधर्मिकस्तैन्यविषयक द्वारगाथा                                          | १३५०      |
| ५०६४–६७         | १ साधर्मिकोपधिस्तैन्यद्वार                                               | १३५०–५१   |
|                 | साधर्मिकना साधारण के कींमती वस्त्र-पात्रादि                              |           |
|                 | उपिना अपहरणथी आचार्यादिने छागतां प्रायश्चित्तो                           |           |
| 40६८            | २ व्यापारणाद्वार                                                         | १३५२      |
|                 | गुरुओए गच्छादिकने माटे उपि छेवा मोकलेला                                  | •         |
| •               | श्रमणो अधवचमां गुरुने जणाव्या सिवाय उपधि                                 |           |
|                 | छइ छे तेने छगतां प्रायश्चित्तो                                           | •         |
| ५०६९-७१         | ३ ध्यामनाद्वार                                                           | १३्५२     |
|                 | उपि बळी गइ होय अथवा न बळी गइ होय ते                                      |           |
|                 | छतां उपिध वळी गयाने बहाने लोभ वश थई                                      |           |
|                 | बत्कृष्ट उपधि आदि लावे अने ते वातनी गृहस्य                               |           |
|                 | आदिने ख्वर पडे तेने लगतां प्रायश्चित्तो                                  |           |
| ५०७२            | ४ प्रस्थापनाद्वार                                                        | १३५३      |
|                 | कोई आचार्यादिए कोई साधु साथे वीजा आचा-                                   |           |
|                 | र्यादिने आपवामाटे उपकरण मोकल्युं होय तेने ते                             | •         |
|                 | पोते ज वर्चमां छइं छे तेने छगतां प्रायश्चित्तो                           | 031.31.6  |
| ५०७३–८४         | ५ शैक्षद्वार                                                             | १३५३-५६   |
|                 | ससहायक असहायक शैक्ष-शैक्षिकाना अपहारना                                   |           |
|                 | प्रकारो, तेने लगतां प्रायश्चित्तो, दोषो तथा शैक्षा-<br>पहारने लगतो अपवाद |           |
| Po o Allo Ava   | ६ आहारविधिद्वार                                                          | १३५६      |
| ५०८५-८७         | अहारविषयक साधर्मिकस्तैन्यना प्रकारो अने                                  | 17 17     |
| -               | तद्विषयक प्रायश्चित्त                                                    | ***       |
| <b>4</b> 0//_40 | २ अन्यधार्मिकस्तैन्यनुं स्वरूप                                           | १३५६–५९   |
| 3000-3504       | आहार, उपधि, सचित्त एटले शिष्य-शिष्या-                                    |           |
|                 | विषयक प्रव्रजितअन्यधार्मिकस्तैन्य अने गृहस्य-                            |           |
|                 | अन्यधार्भिकस्तैन्यनुं खरूप, तेने लगतां प्रायश्चित्तो                     |           |
| -               | अने अपवादो                                                               |           |

| गाया        | तिपा                                                 | पत्र    |
|-------------|------------------------------------------------------|---------|
| ष्१०३-१९    | ३ इस्तातालनुं खरूप                                   | १३५९-६३ |
| ५१०३        | इस्तावाल, इस्तालंब अने अर्थादान ए त्रण पाठ-          |         |
| ., .,       | सेदबाळां पदो                                         | - १३५९  |
| 4908-99     | १ हस्तावाछतुं ख़रूप, तेने छगवां प्रायश्चित्तो अने    |         |
|             | अपरादो                                               | १३६०-६२ |
| 4882-83     | २ दृग्नालंबनुं सन्दर्भ                               | १३६२    |
| 4338-38     | ३ अधीरानतुं खरूप अने ते समजाववामादे                  |         |
|             | अवसम् आचार्वतं दृष्टान्त                             | १३६२–६३ |
| ५१२०-२८     | साधर्भिकसंन्यकारी आदि प्रतिसेवनाअनवस्थाप्य           |         |
|             | आचार्यादिने उगतो प्रायश्चित्तनो विभाग                | १३६४-६५ |
| ५१२९–३७     | अनवम्याप्यप्रायश्चित्तने योग्य व्यक्तिना गुणो, 'तेने |         |
|             | लगरी विधि अने तेनी सामाचारी                          | १३६६–६७ |
|             |                                                      |         |
| ५१३८–९६     | प्रवाजनादिप्रकृत सूत्र १–९                           | १३६७-८१ |
| 6836-68     | ४ प्रशाजनासूत्र                                      | १३६७-८० |
|             | पंडक, वातिक अने छीव ए प्रण प्रत्रन्याने अयोग्य छे    |         |
| <b>५१३८</b> | त्रत्राजनादित्रकृतनी पृर्वसूत्र साथे संव्ध           | १३६७    |
|             | प्रवाजनासूत्रनी व्याख्या                             | १३६७    |
| ५१३९        | प्र <b>त्रानना</b> मृत्रमां अविकार                   | १३६८    |
| ५१४०-४३     | प्रवाजनानो विधि                                      | १३६८    |
|             | दीक्राङेनारनी परीक्षानो–पृङ्गाङ करवानी विधि          |         |
|             | अने एथी विपरीत रीते दीक्षा आपनार आचार्यने            |         |
|             | <b>प्रायश्चित्तादि</b>                               |         |
| ५१४४–६३     | २ पंडकतुं स्वरूप                                     | १३६९-७३ |
| 4888-86     |                                                      | 3359-30 |
|             | पंटकना प्रकारी                                       | १३७०-७३ |
| 4888        | पंडक्ता सेदी                                         | १३७०    |
| ५१५०–५१     | दृषितपंटक अने तेना आखिक उपिक ए व                     |         |
|             | प्रकारतं स्वरूप                                      | १३७०    |

|                   |                                                                                                                                                                                                      | • •     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| गाथा              | विषय                                                                                                                                                                                                 | पत्र    |
| <b>५१५२–५</b> ६   | उपघातपंडकना पहेला भेद वेदोपघातपंडकनुं खरूप<br>अने ते विपे हेमकुमारनुं उदाहरण तथा बीजा भेद<br>उपकरणोपघातपंडकनुं खरूप अने ते विपे एक<br>जन्ममां पुरुष, स्त्री, नपुंसक एम त्रण वेदनो                    |         |
|                   | अनुभव करनार कपिलनुं दृष्टान्त                                                                                                                                                                        | १३७०-७२ |
| ५१५७–६३           | अजाणपणे पंडकने दीक्षा अपाइ होय तेने ओळ-<br>खवानी रीत, तेनी चेष्टाओं तेम ज एवाने जाण्या                                                                                                               |         |
|                   | पछी राखवाथी छागता दोषो                                                                                                                                                                               | १३७२-७३ |
| <b>५१</b> ६४      | २ क्लीवनुं स्वरूप                                                                                                                                                                                    | १३७३    |
| <b>५१६५</b>       | ३ वातिकनुं स्वरूप                                                                                                                                                                                    | १३७४    |
|                   | तचनिकर्तं दृष्टान्त                                                                                                                                                                                  |         |
| ५१६६–६७           | क्रंभी, ईर्ष्यांछ, शकुनी, तत्कर्मसेवी, पाक्षिका-<br>पाक्षिक, सौगन्धिक, आसिक्त, वर्धित, चिप्पित                                                                                                       |         |
|                   | धादि नपुंसकोतुं स्वरूप                                                                                                                                                                               | १३७४    |
| <b>५१६८</b> –७१   | जेम स्नी-पुरुपो ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, तपस्या आदि<br>द्वारा विकारोने रोके छे तेम नपुंसको पण विकारोने<br>रोकी शके ते छतां नपुंसकमाटे प्रवच्यानो निषेध<br>केम करवामां आवे छेए जातनी शिष्यनी शंका अने | dy no   |
|                   | आचार्यनो उत्तर अने ते प्रसंगे वत्सआग्रतुं हृप्टान्त                                                                                                                                                  | १३७५    |
| 4 <i>9.</i> 62–69 | अपवादपदे पंडकादिने प्रव्रज्या आपवामां आवे<br>त्यारे तेने केवो वेप आदि आपवो, केवी रीते साधु-<br>सामाचारी शीखववी, सूत्रादिनो अभ्यास केम<br>कराववो, तेने वेप आदिनो त्याग केम कराववो                     |         |
|                   | इसादिने लगती सामाचारी                                                                                                                                                                                | १३७६-८० |
|                   | [ गाथा ५१८५—सर्वज्ञभाषितसृत्रनां  छक्षणो ]                                                                                                                                                           |         |
| ५१९०-९६           | ५–९ मुंडापनादिसूत्र                                                                                                                                                                                  | १३८०-८१ |
|                   | पंडक, वातिक अने छीव ए जेम प्रवाजनाने मादे<br>अयोग्य छे तेम मुंडन, शिक्षा, उपस्थापना, एक-                                                                                                             |         |
| -                 | मंडलीमां भोजन अने साथे रहवाने माटे पण<br>अकल्पिक छे                                                                                                                                                  |         |

| ·               |                                                                                               |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| गादा            | विषय                                                                                          | पत्र    |
| 4860-488        | <ul><li>शचनाप्रकृत स्त्र १०-११</li></ul>                                                      | १३८१–८४ |
|                 | अविनीन, निकृतिप्रनियद्ध अने अञ्चयश्मिनप्रासृत                                                 |         |
|                 | ए द्रम बाचनाने अयोग्य छे अने विनान, विक्रवि-                                                  |         |
|                 | चर्नी तेमन उपनान्तरमय ए त्रण तेने चोग्य छ                                                     |         |
| 4996-96         | षाचनामञ्चनो पृर्वसूत्रसाथै सम्बन्य                                                            | १३८१    |
|                 | १०-११ घाचनास्रञ्जनी व्याख्या                                                                  | १३८२    |
| ५,१०९           | अविनीन, विज्ञिनभोजी अने कपायग्रानने याचना                                                     |         |
|                 | आरवाने छगनां प्रायश्चिनो                                                                      | १३८२    |
| ५२००            | अञ्भितादि त्रग पर्नी अष्टमंगी                                                                 | १३८२    |
| ५२०१-१०         | अविर्ताताहिने वाचना आपवायी छागता होयो अने                                                     |         |
|                 | हेने छगतो अनवाद                                                                               | १३८२-८४ |
|                 | [ गाया _ ५२,०७— 'अच्यप्रशमितप्रास्त्र' पद्नी                                                  |         |
|                 | ञ्याष्या ]                                                                                    |         |
|                 |                                                                                               |         |
| 2466-50         | संज्ञाप्यप्रकृत सूत्र १२-१३                                                                   | १३८४-९२ |
| 6722-33         | १२ दुःसंज्ञाप्य सूत्र                                                                         | १३८४-९१ |
|                 | हुष्ट, सुर अने ब्युड़ाहित ए प्रण उपदेश प्रवच्या                                               |         |
|                 | पादिना अनिधकार्ग छे                                                                           |         |
| ५२११            | संद्राप्यप्रकृतनो पृत्रेनुत्र साथै संवन्ध                                                     | * १३८४  |
|                 | दुःमंज्ञाप्यमूत्रनी व्याख्या                                                                  | 3364    |
| ५२१२-१३         | हुःसंज्ञात्रना हुष्ट, मृह अने ब्युहाहित ए त्रण                                                |         |
|                 | प्रकार अने ए त्रग पहनी श्रष्टभंगी                                                             | १३८५    |
| <b>५२१४-२</b> ३ | मृहर्तु स्त्रस्प                                                                              | १३८५-८८ |
| ५२१४            | 'मृह'पदना आठ प्रकारे निक्षेप                                                                  | १३८५    |
| ५२१५            | द्रत्यमृद्तुं सन्प अने ते विषे वृदिकावीद्रनुं द्यान्त                                         | १३८५    |
| ५२१६            | दिग्मृट, ध्रेत्रमृह अने काउमृद्दं स्वरूप अने काछ-                                             |         |
| ५२१७            | सृट विषे पिंडार्सुं उदाग्हण                                                                   | १३८६    |
| 1770            |                                                                                               |         |
|                 | गगनामृह अने माहर्यमृटतं खरूप अने ते विषे<br>अतुक्ते उष्ट्राहरू अने कुटुम्बिसंग्रामतं उष्टान्त |         |

१४००

| 201901          | विपय                                                 | -troá    |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|
| ग्राथा          |                                                      | , पत्र   |
| <b>५२१८</b>     | अभिभवमृद अने वेदमृदनुं खरूप अने वेदमृद               |          |
|                 | विषे अनंगरतिराजातुं दृष्टान्त                        | १३८७     |
| <b>५२१९–</b> २२ | द्रव्यमूढादिने लगतां उपर्युक्त दृष्टान्तोनी संप्रह   | १३८७-८८  |
| <b>५२२३</b> –२८ | ट्युद्राहित सं स्वरूप अने ते विषे १ द्वीपजात पुरुष   | •        |
|                 | २ पंचरीलवासी देवीओथी ठगाएल सुवर्णकार                 |          |
|                 | ३ अंधलक अने ४ सुवर्णकारव्युद्धाहित पुरुपनां          |          |
|                 | द्यान्ती                                             | १३८८-९०  |
| <b>५२२९</b>     | उपरनां उदाहरणोमां मूढ अने व्युद्घाहितनो विभाग        | १३९०     |
| ५२३०—३३         | दुष्ट, मूढ अने च्युद्राहितमां दीक्षाने योग्य अने     | •        |
|                 | अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो                       | १३९०–९१  |
| ५२३४–३५         | १३ सुसंज्ञाप्यसूत्र                                  | १३९१-९२  |
|                 | अदुष्ट, अमूढ अने अन्युद्राहित ए त्रणे उपदेश          |          |
|                 | प्रव्रज्या आदिना अधिकारी छे                          |          |
| 4238-34         | दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणाव्या पछी      |          |
|                 | सुसंज्ञाप्य अर्थापत्तिथी आवी जाय छे ते छतां          |          |
|                 | सुसंज्ञाप्यसूत्र जुदुं वनाववातुं कारण अने ते प्रसंगे |          |
| •               | कालिकश्चतानुयोगनी शैलीनुं वर्णन                      | १३९१–९३  |
| •               |                                                      | •        |
| <b>५२३६–६२</b>  | ग्लानप्रकृत सूत्र १४—१५                              | १३९२-९९  |
|                 | निर्प्रनथी अने निर्प्रनथो ग्लान अवस्थामां होय त्यारे |          |
|                 | तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम             |          |
|                 | ज ग्ळानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळताद्शीक            |          |
|                 | सुकुमारिका आर्याउं उदाहरण                            |          |
|                 |                                                      |          |
| ५२६३–५३१        | ४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र                    |          |
|                 | १६—१७                                                | १३९९१४११ |
| e .             | निर्मन्थ-निर्मन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-  |          |
|                 | कान्त अशनादि फल्पे नहि                               | •        |
|                 | _                                                    |          |

काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृतनो पूर्वसूत्रसाथे संवन्ध

५२६३

| <b>२</b> २-     | वृह्तकत्पमृत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| गया             | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र               |
|                 | १६−१७ काल-अञ्चानिकान्तसृञ्जोनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                 | <b>ट्या</b> ल्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3800               |
| ५२६४-८६         | १६ कालातिकान्तम्त्रनी विस्तृत व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४००-५             |
| <b>५२६४–६९</b>  | जिनकत्रिकने छर्भाने बाछाविकान्त अधनादिनुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                 | रूत्प, वेनी मयोदा, प्रायश्चित्रो अने दोत्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹800 <del>-5</del> |
| ५२७०-७४         | स्वविरक्तिकोने छिशीने काछातिकान्त अञ्चनाहित्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                 | सर्प, तेनी मयादा, नटला बाळ सुणी अञ्चनादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| hen en          | रार्का मुख्यानां कारणो जने देने छन्नी यननाओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४०२-३             |
| <b>५२७५</b> –८३ | भक्त-पानाहिने राखी नृहवामां जेन दोषो छे तेम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|                 | देने टावपामां पण अनेक दोषो छे मादे कोइए<br>खादुं ज नहि ए प्रकारतुं भिष्यतुं कथन अने ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|                 | सामे आचार्यनो प्रतिवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00.0 0             |
| 4268-68         | परानादि काछातिकान्त यवानां कारणो अने तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४०३–४             |
| ·               | अंगे अपयाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>१४०४–</b> ५     |
| 4540-4588       | १७ क्षेत्रातिकान्तसूत्रनी विस्तृत न्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १४०५-११            |
| ५२८७-८८         | लेग्वित्रत्ननी मर्गदा, नहिषणक प्रायक्षित्र अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3004-44            |
|                 | द्रोगोर्स स्वत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 912.010            |
| 4566-63         | तिन यन्त्रिक अने स्वविद्वानिको प्राचीनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४०५               |
|                 | मयादेव क्षत्रमां क्षेत्राविज्ञान्त्रने खगवा होयो सागना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|                 | छता तसतु निद्रापपणु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४०६               |
| ५२९२–५३०१       | The state of the s | •••                |
|                 | गामामाया मिक्रा आहि लावे तथी शता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                 | गुर-वाछ-वृद्ध-ग्डान-नपहि-त्रावृर्गेत्र आहि निमिन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|                 | निष्टानी नेम क नेमने योग्य हुम इहि श्री आहि<br>इण्योती हत्यांनी सुखमना, इहमाहि होरोनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|                 | र है। वर्षात स्थाद सामा क्रान न हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| •               | विश्व श्रीमाञ्जानी स्थान स्थार - १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|                 | 3.3.2514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2265 0             |
| <b>५३०६–६</b> ४ | दूरनां गामोनां सृख्या सृद्या सियानांद त्रवृं तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १४०६-९             |
| •               | त विष्टा लड़ने आरबुं इत्यादि उपाधि हरता हरतां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

|                                                 | ~,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय                                            | · पन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भिक्षा छावनार ते गाममां ज आहारादि करी छे-       | , 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तो शुं हरकत छे तेने छगतुं वादखळ                 | 8808-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 | १४१२–१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ते अनुपसापित श्रमणने आपी देवुं अने जो तेवो      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रमण न होय तो तेनो प्राधुक भूमीमां विवेक करवो  | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्वन्ध         | १४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अनेषणीयसूत्रनी व्याख्या                         | १४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अनुपस्थापित शिष्यने अनेषणीय भक्त आदि आप-        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वाने लगती यतनाओ, अयतनाथी आपवामां दोप            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आदिनुं वर्णन तेम ज तेने समजाववाना प्रकारादि     | १४१३–१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कल्पास्थताकल्पास्थतप्रकृत सूत्र १९              | <b>१४१७–२</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| करपस्थित अकरपस्थित श्रमणोने एक वीजाना निमित्ते  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तैयार थएल करुपनीय अकरपनीय पिण्डनुं स्वरूप       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कल्पिखताकल्पिखतप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध | १४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कल्पस्थिताकल्पस्थितसूच्रनी व्याख्या             | े १४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| व्रतोनी संख्या                                  | १४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ऋपभ-महावीर अने बावीस तीर्थंकरना कल्पस्थित       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अकल्पस्थित श्रमण-श्रमणीओ, तेमना उपाश्रयो,       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| समुदाय, संघ आदिने उद्देशीने करेल आधाकमीदि       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पिण्डनो कल्प्याकल्प्य विभाग                     | १४१८-२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चोवीस तीर्थकरना श्रमण-श्रमणीओना कल्पस्थितं      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अकल्पिश्वत तरीकेना विभागनुं कारण समजाव-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वामाटे तेमना ऋजु-जड, ऋजु-प्राज्ञ अने वऋ-        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जडपणातुं वर्णन अने नटप्रेक्षणकतुं दृष्टान्त     | १४२१–२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कल्पस्थित अकल्पस्थितने आश्री आधाकमीदिना .       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रहणने लगती अपवाद                              | ·१ <del>४</del> २३–२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | अनेषणीयप्रकृत सूत्र १८  मिक्षाचर्यामां अमणे अजाणपणे अनेषणीय क्रिग्ध अञ्चलादि उत्कृष्ट अचित्त द्रव्य ळीघुं होय तो ते अजुरस्यापित अमणने आपी देवुं अते जो तेवो अमण न होय तो तेनो प्राग्ठक भूमीमां विवेक करवो अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे आपवामां दोप आदिनुं वर्णन तेम ज तेने समजाववाना प्रकारादि करपिस्यताकरपस्थित अमणोने एक बीजाना निमित्ते तैयार थएळ करपनीय अकरपनीय पिण्डनुं स्वरूप करपिस्यताकरपस्थितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध मरुपिस्यताकरपस्थितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध करपिस्थिताकरपस्थितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध करपिस्थिताकरपस्थितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध करपिस्थित अकरपिस्थितनुं स्वरूप अने तेमनां महान्वतोनी संख्या अपम-महावीर अने बावीस तीर्थंकरना करपिस्थित अकरपिस्थित अमण-अमणीओ, तेमना उपाश्रयो, समुदाय, संघ आदिने उद्देशीने करेळ आधाकमीदि पिण्डनो करप्याकरप्य विमाग चोवीस तीर्थंकरना अमण-अमणीओना करपिस्थित अकरपिस्थित तरीकेना विमागनुं कारण समजावन्यामादे तेमना ऋजु-जड, ऋजु-प्राज्ञ अने वकर-जडपणानुं वर्णन अने नटप्रेक्षणकनुं दृष्टान्त करपिस्थित अकरपिस्थित आश्री आधाकमीदिना करपिस्थित सकरपिस्थित अकरपिस्थित आश्री आधाकमीदिना करपिस्थित सकरपिस्थित अकरपिस्थित आश्री आधाकमीदिना करपिस्थित सकरपिस्थित अकरपिस्थित आश्री आधाकमीदिना करपिस्थित अकरपिस्थित अकरपिस्थित आश्री आधाकमीदिना करपिस्थित अकरपिस्थित अकरपिस्थित आश्री आश्री आधाकमीदिना करपिस्थित अकरपिस्थित अकरपिस्थित आश्री आधाकमीदिना करपिस्थित अकरपिस्थित अकरपिस्थित अश्री आश्री आधाकमीदिना |

| ~ 3                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| गदा                                      | स्तित्र                                                                                                                                                                                                                              | यत्र                       |
| पृष्ट्य-पृथुद्                           |                                                                                                                                                                                                                                      | \$\$\$\$\$- <i>4</i>       |
| <i>्डहंड-</i> टॅफ़ेरेड                   | २० थिक्षुविषयक गणान्नरोप-<br>सम्परसृत्र                                                                                                                                                                                              | <b>ર</b> ૪૨૪– <b>ર</b> ૪૪૪ |
|                                          | छोई पण निजंत्यने हानदिना नाग्ये बीना गणमां<br>एउटरेस छेदी होत्र हो आचार्य, दशव्यायादिने<br>पृत्रतां तेलो सम्मनि थापे नो उ वैस यह बाँठ                                                                                                |                            |
| ५३६२                                     | गणान्तरोग्यम्बद्धाद्धत्तर्गे पूर्व स्त्र माथे मम्बन्ध<br>भिक्षुविषयम गणान्तरोपसम्प-                                                                                                                                                  | १४६४                       |
|                                          | त्मृत्रनी च्यान्या                                                                                                                                                                                                                   | १५५५                       |
| र्डेट्-रहरू                              | उपसम्पदार्नुं स्वस्प                                                                                                                                                                                                                 | 68-16-88                   |
| 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. | हान-दर्भन-चारित्रनी शृद्धि निमित्ते गणान्तरोप-<br>खन्पदानो न्याहार, नेना १ भीत २ चिन्तयन् ३<br>ब्रिजिशदि ४ मेर्ग्य्डी ५ प्रिजुहादि ६ अविषेपक<br>(व्रिजिपक) ७ प्रयेहान् ८ गुरुप्रेपित ए आठ<br>अतिचारो, तेन छगतां प्रायक्षित्रो अने आठ |                            |
| ધ <b>ર્</b> ષ્ટ—હવ્                      | श्रतिचारोतुं स्तर्य<br>जै भिक्षु निष्ठारण प्रनिषेत्रकादि पासे चरानेपदा                                                                                                                                                               | १४२५-२८                    |
| •                                        | र्धास्तरे देने लगते। विधि                                                                                                                                                                                                            | १४२८                       |
| <b>५३८०-८५</b>                           | अप्रतिषेषक, पर्यहान, अने प्रतीच्छक्ते छाती                                                                                                                                                                                           |                            |
| ५३८६–९४                                  | अरबाद<br>व्यक्त अव्यक्त शिष्यतं स्वत्य अने तेमने प्रसं-<br>पदा वित्रापाट बीजा खाबु साथे मोक्कबानां आहे<br>लादे प्रवीक्कितीय आबाब अने मृहाबावने उत्तता                                                                                | १४२१–३०                    |
| <b>યક્</b> લ્ય–લુક્                      | आसाव्य अनामाव्यना विमान<br>आचार्य, स्थान्याय आहिनी अनुसनि विदाय दर-                                                                                                                                                                  | १४६०-३२                    |
|                                          | संपद्म सीयाग्नार दिष्य अने प्रतीच्छव आचारेने<br>प्रायक्षित अने आदा नोंह आरणानों हाग्यों                                                                                                                                              |                            |
| બેકેલ્લેન્ગ્રેઝેડેડે                     |                                                                                                                                                                                                                                      | ?23 <b>२-</b> ३३           |
|                                          | रपसंपदा क्रीकारचा पहेलां आजा मेळवटा सांद<br>आचार, रपाध्यार अने गळनं पृत्रवानां विधि                                                                                                                                                  | <b>{</b> ४३३ <u>-</u> ३३   |

गाया

विघय

', प्रम

अने विधिपूर्वक एटंछे आर्झा छइने आवेला शिष्यने उपसंपदा नहि आपनार्र आचार्यने प्रायश्चित्त तेम ज जे कारणसर उपसंपदामाटे आवेला शिष्यने उपसंपदा आपवाथी प्रायश्चित्त छागे ते कारणोतं वर्णन अने आ वधायने छगता अपवादो

8833-38

4808-28

उपसम्पदा स्वीकारनार श्रमणनो शिष्य उपसम्पदा आपनार आचार्यनो अनाभाव्य होय तो ते आचार्य तेने छइ न शके तेने छगतो अपवाद अने ते अना-भाव्य शिष्य ते आचार्य पासे भणीने तैयार थया पछी ते आचार्य काळधर्म पामे तो ते शिष्ये काळधर्म पामेल आचार्यना गच्छने निष्णांत 'वनाववानो विधि तथा तेमना पारस्परिक आंभाव्य-अनाभाव्यने लगता आदेशो अने तेना अगीआर विभागो आदि तेमज उपरोक्त रीते काळधर्म पामेल आचार्यना शिष्यो निष्णात न थइ शके तो तेमने माटे कुल, गण अने संघमां अध्ययनमाटे जवानो विधि आदि [ गाथा ५४०८—क्षेत्रोपसम्पन्न अने सुखदुःखो-पसम्पन्ननो आभाव्य-अनाभाव्यविधि गाथा ५४२३--पांच प्रकारनी उपसम्पदा अने तेने आश्री आभाव्य-अनाभाव्यनुं खरूप ]

१४३४-३९

५४२५–३९

२ दर्शनोपसम्पदानो विधि

१४३९-४२

द्श्रीनप्रभावंक शास्त्र, छेदशास्त्र आदिना अध्ययन निमित्ते तेमज प्रवचननी रक्षानिमित्ते उपसम्पदा

स्वीकारवा आदिनो विधि

५४४०–४९

३ चारित्रोपसम्पदानी विधि एवणादोप-स्रीदोपरूप देशदोप अने गुरुदोप-गच्छ-दोषरूप आत्मसमुत्थदोपथी वचवा माटे तथा चारित्रनी वृद्धिमाटे उपसम्पदा लेवानो विधि आदि

५४५०-५३

अने २१--२२ गणावच्छेदक आचार्य-उपाध्यायविषयक गणा-न्तरोपसम्पत्सूत्रो

१४४२–४३

१४४४–४५

| • •              |                                                          |          |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| गाय              | <b>विषय</b>                                              | पन्न     |
|                  | गणावच्छेद्क अने आचाय-उपाध्यायन छगवी                      |          |
|                  | उपसम्पदा छेवानो विधि                                     |          |
|                  | २३ भिद्यविषयक सम्भोगोपसम्प-                              |          |
|                  | त्सुच अने नेनी व्याख्या                                  | \$882-8g |
| <b>ૡ</b> ૄૡ૱–૬઼ૢ | संभोगोपसम्बदानां कारणा, गच्छ अने आचार्यना                |          |
|                  | भ्रेंबिल्यविषयक चतुर्भंगी अने तेमने चान्त्रिमागमां       | •        |
|                  | उद्यत करवानो विधि तथा गणान्तरसंक्रमणने आशी               |          |
|                  | संदित भिक्षु अने संविध गण विषयक चतुर्भगी                 |          |
|                  | अने तेने छगवी उपसम्यदानो विस्तृत विधि                    | १४४६–४९  |
| 6,3900           | २४–२५ गणावच्छेदक अने आचार्य-                             |          |
|                  | उपाच्यायविषयक सम्भोगोपसम्प-                              |          |
|                  | त्स्त्रो                                                 | १४५०-५१  |
|                  | २६ भिश्चने छगतुं अन्य आचार्य-                            |          |
|                  | उपाघ्यायने स्त्रीकारवा विषयक                             |          |
|                  | सूत्र अने नेनी व्याख्या                                  | 2723     |
| ५४७१             | अन्य आचार्य-उराध्यायने स्त्रीकारवानां कारणो              | १४५१     |
| ५४७२-७३ १        | रू० ज्ञाननिर्मित्ते अने दर्शननिर्मित्ते अन्य आचार्य-इपा- |          |
|                  | ध्यायने स्त्रीकारवानो विधि                               | १४५२     |
| ५४७३ उ०-१        | १२ पृ० चारित्रनिमित्ते अन्य आचार्य-उपाध्यायना            |          |
| ••               | स्त्रीकारविषयक विधि, शुनव्यक्त-वयोध्यक पदनी              |          |
|                  | चतुर्भंगी अने वेने आश्री आचार्य-उपाध्यायना               |          |
|                  | स्त्रीकारना विस्तृत विवि                                 | १४५२–५६  |
| ५४९२ उ०-         |                                                          |          |
| * *              | आचार्य-उपाच्यायने आश्री अन्य                             |          |
|                  | आचार्य-उपाच्यायने स्त्रीकारवा                            |          |
|                  | विषयक सुन्नो                                             | 3855-56  |
| ម្សាស្ត្រ ម      | ueu f                                                    |          |
| <b>ં</b> ડકેલ-તે |                                                          | 1845-05  |
|                  | व्याख्यमं पागेख मिश्रु आदिना देहनी परिष्ठापना-           |          |
| *                | विषयक सुत्र                                              |          |

| गिथा             | विषय                                                                            | "पत्र          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ५४९ <b>७–९</b> ८ | विष्वग्भवनप्रकृतनो पूर्वप्रकृत साथे सम्बन्ध                                     | 2846-49        |
|                  | विष्वग्भवनसूत्रनी व्याख्या                                                      | १४५९           |
| ५४९९–५५०२        |                                                                                 |                |
|                  | तद्विपयक द्वारगाथाओ                                                             | <b>ँ १४५९</b>  |
| ५५०३-४           | १ प्रत्युपेक्षणाद्वार                                                           | १४६०           |
|                  | कालधर्मगत भिक्षु आदिना शवना परिष्ठापनने                                         |                |
| · `              | योग्य स्थण्डिलभूमीनुं निरीक्षण                                                  | •              |
| ५५०५–९           | २ दिग्हार                                                                       | १४६०–६१        |
|                  | कालधर्मगत साधुना शवना परिष्ठापनने योग्य दिशा                                    |                |
|                  | अने तेने लगता उपघातोनुं खरूप                                                    | •              |
| ५५१०–१३          | ३ णन्तकद्वार                                                                    | १४६१–६२        |
|                  | कालधर्मगत भिक्षुने योग्य वस्त्रोतुं प्रमाण अने संख्या                           |                |
| <b>५५१४–१</b> ७  | ४ 'दिवा रात्रें। वा कालगतः' द्वार                                               | <b>१४६२–६३</b> |
|                  | कालधर्म पामेल साधुने गीतार्थ साधु आदि वोस-                                      |                |
|                  | रावे अने योग्य विधि करे पण शोक न करे                                            |                |
| ५५१८–२६          | ५ जागरण-वन्धन-छेदनद्वार                                                         | १४६३–६४        |
| *                | कोई कारण प्रसंगे दिवसे के रात्रिमां साधुना मृत                                  |                |
|                  | देहने राखी मूकवुं पडे तेने अंगे जागवानो, वन्ध-                                  |                |
|                  | ननो अने छेदननो विधि                                                             | 0050           |
| ५५२७             | ६ कुशप्रतिमाद्वार                                                               | १४६४           |
|                  | साधुं कालधर्म पामे ते वखतना नक्षत्रने आश्री                                     |                |
| t. t. o o.       | डामनां पुतळां बनाववानो विधि                                                     | १४६५           |
| ५५२८–२९          | ७ निवर्त्तनद्वार                                                                |                |
| •                | कालधर्मगत साधुना शवने भूलथी आगळ लइ<br>गया पछी पाछुं स्थंडिलभूमीमां लाववानो विधि |                |
| ५५३०             | ८ मात्रकद्वार                                                                   | १४६५           |
|                  | कालधर्मगत साधुना देहने परठन्या पछी आचम-                                         |                |
| · ·              | नादिने लगतो विधि                                                                | A              |
| ५५३१             | ९ शीर्षद्वार                                                                    | १४६५           |
| -                | कालगत भिक्षुना मस्तकने राखवानी दिशा                                             |                |

| RZ                    | वृहत्करपसृत्र पंचम विभागनो विषयानुकम ।                                                                                                                  |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| भाया                  | निषय                                                                                                                                                    | - पद             |
| મંતેકંદકુંત           | १० तृणादिद्वार<br>काल्धर्मगत साधुना अव नीचे डाभनो मंथारो<br>इत्यानो विधि                                                                                | १४६६             |
| જ્યક્રફ-રૂહ           | ११ उपकर्णद्वार<br>काल्यर्मगत साधुनी पामे साधुनां उपकर्ण नहि<br>ग्राखत्रायी लागना दोपो अने प्रायित्रत्त                                                  | १४६६             |
| ५५३८                  | १२ कायोत्मर्गद्वार<br>साधुना सृत देहने परठच्या पछी उपाश्रयमां आवी<br>क्राइस्यन्त करवानो विधि                                                            | १४६७             |
| <b>હ</b> ધર્ <b>ડ</b> | १३ प्राद्क्षिण्यद्वार<br>माधुना सृत देइने प्रदक्षिणा कर्या मियाय उपाथ-<br>धर्मा आवर्त्तु                                                                | १४६७             |
| 4480 <b>-</b> 85      | १४ अभ्युत्यानद्वार<br>काल्यमंगन माखुतुं देह भृतादिना प्रवेशने लीवे<br>ल्ह जतां के न्मशानभूनीमां ल्ह गया पत्नी ल्पा-<br>श्रयमां पाछुं आवे तेने लगनो विवि | ₹ <b>%</b> 4%—६८ |
| <b>५५</b> ४७          | १५ व्याहरणहार<br>काल्यमंगन माधु भृताविष्ट थया पटी से माधु<br>आहितुं नाम ले तेने लोसादि करवानो विधि                                                      | १४६८–६९          |
| <b>*</b> 1286—88      | १६ कायोत्सर्गद्वार<br>काल्गव माधुने परठवीने उपाष्ट्रयमां स्नाहण पृष्टी<br>परिग्रापक साधुओए करवानो काउम्सम्ग स्रते<br>स्रजितमानिस्त्रवादिनुं गणवुं       | <b>१४६</b> ९     |
| ६५५०                  | १५ अपण-म्बाध्यायसागणाहार<br>आजायोहि प्रभावक सुरूप अधवा स्रोटा कुटुंबन<br>वाळो साधु कालवर्म पामे त्यारे उपवास असन्ह्या-<br>यने लगतो विधि                 | १४६९             |
| <b>ૡઌૡ</b> ૧–ૡ੩<br>´  | १८ व्युत्मर्जनद्वार<br>काल्डघर्मगत माघ्रुना डपकरणादिनुं विसर्जन                                                                                         | १४६९-७०          |
| ५५५४–५८               | १९ अवस्रोकनद्वार                                                                                                                                        | १४७०-७१          |

|                 |                                                        | 1.3     |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------|
| वाधा            | विपय                                                   | पत्र    |
|                 | कालधर्मगृत साधुना परठवेला मृतदेहनी अखंडता              | _       |
|                 | आदि उपरथी निमित्त, गति वगेरेनी परीक्षा                 | _       |
| ५५५९—६५         | कालधर्मगत साधुने लगतो विधि नहि करवाथी                  |         |
|                 | लागृतां प्रायश्चित्त, दोपो अने प्रस्तुत सूत्रनो समन्वय | १४७१-७२ |
| Tatana an       |                                                        |         |
| 4488-63         | अधिकरणप्रकृत सूत्र ३०                                  | १४७३-८० |
|                 | भिक्षुए गृहस्थनी साथे अधिकरण-अघडो कर्यो होय            |         |
|                 | तेने गमाव्या सिवाय ते भिक्षुने भिक्षाचर्या वगेरे       |         |
|                 | कशुं करवुं कल्पे निह इस्रादि                           |         |
| <b>५५६</b> ६    | अधिकरणप्रकृतनी पूर्वप्रकृत साथै सम्वन्ध                | १४७३    |
|                 | अधिकरणसूत्रनी च्याख्या                                 | १४७४    |
| <b>4</b> 4६७–७२ | भिक्षुने गृहस्थनी साथे छेश थवानां कारणी, ते            |         |
|                 | क्वेशने शान्त नहि करवाथी थतां नुकशानी                  | १४७४–७५ |
| 4463-60         | झघंडेला भिक्षु अने गृहस्थने शान्त पाडवानी रीत          | १४७५-७७ |
| 4469-69         | झबड़ो करीने जान्त नहि थनार भिक्ष, आचार्य,              |         |
|                 | उपाध्याय, गणावच्छेदकने लगतां प्रायश्चित्तो             | १४७७–७९ |
| ५५९०–९१         | पक्षपातथी ओछुंवत्तुं प्रायश्चित्त आपवाथी दोपो          | १४७९    |
| 4492-93         | अधिकरणने लगतुं अपवादपद                                 | १४७९-८० |
| 4468-488        | <ul><li>परिहारिकप्रकृत सूत्र ३१</li></ul>              | १४८०-८६ |
|                 | परिहारकल्पस्थित भिक्षुने आचार्य-उपाध्याय इन्द्र-       |         |
|                 | मह जेवा उत्सवने दिवसे विपुल भक्तपानादि अपावी           |         |
|                 | शके, ते पछी आपी-अपावी शके नहि. तेनी                    |         |
|                 | कोइ पण प्रकार्नी वेयावच करी करावी झके इसादि            |         |
| 4498–94         | परिहारिकप्रकृतनो पूर्वप्रकृत साथे सम्बन्ध              | १४८१    |
|                 | परिहारिकसूत्रनी व्याख्या                               | १४८१    |
| <b>५५</b> ९६    | परिहारतपप्रायश्चित्त लागवानां कारणो                    | १४८१    |
| <b>५</b> ५९७    | परिहारतपनो विधि                                        | १४८२    |
| ५५१६-५६१७       | परिद्यारकत्पिकसूत्रना अंशोनी व्याख्या                  | १४८२-८६ |
|                 | परिहारकिएक अने गच्छवासीओनो पारस्परिक                   |         |
|                 | व्यवहार अने तेने लगतां प्रायश्चित्त आदि                | ~       |

| ******                                  | रिषय                                                         | ' पत्रं         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| गाया<br>पुद्रुद-द्ध                     | सहानदीप्रकृत स्त्र ३२-३३                                     | १४८७–९८         |
| ५ <i>६१८</i> –३७                        | ३२ महानदी सत्र                                               | 1860-68         |
|                                         | निर्मन्थ-निर्मन्थीओने गंगा चसुना जेवी महानदीओ                | •               |
|                                         | महिनामां एकथी यधारे बार उत्तरवी करुपे नहि                    |                 |
| 4६१८                                    | महानदीप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                         | 7820            |
|                                         | ३२ महानदीसः त्रनी व्याख्या                                   | १४८७            |
| ५६१९–२१                                 | ३२ महानदीसूत्रगन इमाओ, उहिटाओ, वंजिताओ,                      | 0.04. 4.4       |
|                                         | संतरित्तण, उत्तरित्तण आदि पदोनी च्याख्या                     | 9866-66         |
| ५६२२–३४                                 | महानदीओंने नावधी संतरणने छगना अनुकंपा                        |                 |
|                                         | तेम ज प्रत्यनीकताविषयक विविध दोपातुं वर्णन                   | १४८८–९०         |
|                                         | [गाथा ५६२५—अनुकंपाविषये ग्रुकंडराजनं                         |                 |
| •                                       | उदाहरण<br>गाथा ५६२७–२८ प्रस्तिकताविषये महावीर-               |                 |
|                                         | देव अने मुदाह-फंबल-ग्रम्बलदेवीनुं उदाहरण ]                   |                 |
| ५६३५–३७                                 | महानदी उत्तरणविषयक संबह, छेप अने छेपो-                       | 3               |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | परि य त्रण प्रकारो अने तहिषयक दोषो                           | १४९०–५१         |
| ६६३८–६४                                 | ३३ महानदीसूत्र                                               | १४२१-९८         |
|                                         | ऐरावती जेवी छीछरी नदीओं महिनामां व अगर                       | 4-744           |
|                                         | त्रण चार उत्तरनी करने .                                      |                 |
|                                         | ३३ महानदीस्त्रनी व्याख्या                                    | १४९१            |
| ५६३८–३९                                 | ३३ महानदीसृत्रमांनां विषम पदोनी ह्यास्या                     | १४९१–९२         |
| ५६४०–५२                                 | नदी उत्तरवा माटना सकम, खळ अने नोखळ ए                         |                 |
|                                         | त्रण प्रकारना मार्गा तेना प्रकारो, खन्प अने आ                |                 |
| - 4                                     | प्रकारो पैकी कया मार्ग जबुं तेने छगतो विभाग,<br>भांगाओ वगेरे |                 |
| <b>પદ્દપર્</b> નદ્દપ્ર                  | संक्रम, स्थल श्रादि मार्गोने लक्षीने नदी उत्तरवानी           | १४९२–९५         |
| 17 17 70                                | विवि, तेने लगर्ना यननाओ, दोषो, अपवाद आहि                     | 0.101 0 .       |
|                                         | ગામના કરામાં કરામાં, સામાના અમુસાદુ અ[[ક                     | १४९५-९८         |
| <b>५६६५</b> –८१                         | उपाश्रयविधिप्रकृत सूत्र ३१-३७                                | १४६८-१400       |
|                                         | नियंन्थ-नियंन्थीओने ऋतुबद्धकाळमां अने वर्षा                  | 4 4 4 - 7 7 - 7 |
|                                         | ऋतुमां रहेवा छायक उपाश्रयोनुं वर्णन                          |                 |
|                                         |                                                              |                 |

|         | बृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनोः विपयानुकम ।   | 23     |
|---------|--------------------------------------------|--------|
| न्नाथा  | विषय                                       | - पत्र |
| ५६६५–६६ | उपाश्रयविधिप्रकृतनो पूर्व सूत्र साथे संवंध | ·      |
|         | ३४-३७ उपाश्रयविधिसूत्रोनी व्याख्या         | १४९९   |
| ५६६७–७५ | ऋतुवद्धकाळविपयक ३४–३५ उपाश्रयविधिसूत्रोनी  |        |
| •       | विस्तृत व्याख्या, यतना, अपवाद आदि          | १५००-१ |
| ५६७६–८१ | वर्पावासविषयक ३६–३७ डपाश्रयविधिसूत्रनी     |        |
|         | विस्तृत न्याख्या, यतना, अपवाद आदि          | १५०१–२ |

# पंचम उद्देशक।

("

| ५६८२–५७२       | ९ ब्रह्मापायप्रकृत सूत्र १–४                                                                    | १५०३–१३         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५६८२-८७        | ब्रह्मापायप्रकृतनो पूर्व सूत्र साथे संबंध                                                       | १५०३-५          |
| ,              | १-४ ब्रह्मापायसूत्रोनी व्याख्या                                                                 | १५०५            |
| ५६८८–५७२०      | १-२ निर्धन्थविपयक ब्रह्मापायसूत्रनो विपय अने                                                    |                 |
|                | विस्तृत च्याख्या                                                                                | १५०५–१२         |
| ५६९१–९९        | गच्छने विषे शास्त्रस्मरणने लगता व्याघातोनुं धर्म-<br>कथा, महर्द्धिक, आवर्यकी, नैपेधिकी, आलोचना, |                 |
|                | वादि, प्राघुणक, महाजन, ग्लान आदि द्वारोवडे                                                      |                 |
|                | निरूपण                                                                                          | १५०६-८          |
| 4000-92        | गुरुनी आज्ञा सिवाय शास्त्रसरण निमित्ते जुदा                                                     |                 |
|                | जनारने छागता दोपोनुं देवताकृत उपसर्गद्वारा                                                      | •               |
| •              | निरूपण अने तद्विपयक छ भंगो                                                                      | १५०८-१०         |
| ५७१३–२०        | गच्छवासना गुणोनुं वर्णन                                                                         | १५१०—१२         |
| <b>५७२१–२५</b> | ३-४ निर्प्रन्थीविपयक ब्रह्मापायसूत्रोनुं व्याख्यान                                              | <b>१५१२–</b> १३ |
| ५७२६-८३        | अधिकरणप्रकृत सूत्र ५                                                                            | १५१३२३          |
| î              | भिक्षु छेशने उपशमान्या सिवाय अन्य गणने<br>आश्रीने रही न शके                                     |                 |
| ५७२६           | अधिकरणप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                                                            | १५१३            |
| ५७२७ -४९       | अधिकरणसूत्रनी व्याख्या<br>[ जुओ तृतीय विभागनो गाथा २६८२ धी                                      | १५१३            |
| . (- 0 )       | २७१७ सुधीनो विपयानुक्रम पत्र ३०-३१ ]                                                            | १५१४-१५         |

| 44                                    | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| गाथा                                  | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्र      |
|                                       | अधिकरणनी-छेशनी शान्ति न करतां खगणने वजी<br>अन्य गणमां जनार मिस्च, ज्पाध्याय, आचार्य<br>आहिने आश्री प्रायश्चित्तनो विमाग अने तेने छगतुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                       | एक शाहुकारनी चार पतीतुं उदाहरण<br>टेशने कारणे गच्छनो साग न करतां छेशयुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५१५–१८   |
|                                       | हिशन कारण गच्छना सांग न करता ठराडुक<br>चित्ते गच्छमां वसनार मिक्षु, च्पाध्याय, आचार्य<br>आदिने ज्ञान्त करवानो विधि, ज्ञान्त नहि थनारने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                       | छगता प्रायश्चित्तो, दोपो, अपवाद आदि<br>[ गाथा ५७८०—कुमारदृष्टान्त ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५१८–२३   |
|                                       | and the second s |           |
| ५७८४–५८२                              | ः संस्तृतनिर्विचिकित्सप्रकृत सू० ६–९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५२४–३७   |
|                                       | सशक्त के अशक्त भिक्ष, आचार्य, उपाध्याय आदि सूर्यना उदय अने नहि आयमया माटे निःशंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                       | होई आहार करता हाय अने पछी सूर्य उग्यो नथी<br>के आयमी गयो छे एम रायर पहतां आहारनी<br>साग करे तो तेमनी रात्रिमोजनविरति अखंडित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                       | रहे छे; पण सूर्येनो उदय थवा छतां अने नहि<br>आथमवा छतां जो ते माटे शंकाशीछ होई आहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                                       | करे तो तेमनी रात्रिमोजनविरति खंडित याय छे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ५७८४                                  | संस्तृतनिर्विचिकित्सप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संत्रंय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५२५      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ६-९ संस्तृतनिर्वेचिकित्स आदि<br>सूत्रोनी व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५२५-२६   |
| <b>५७८५–५८१</b> १                     | ६ संस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रनी विस्तृत<br>च्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51.m# **m |
| 4064-60                               | संस्टुतनिविनिकित्सस्त्रोनो विषय अने तेने आधी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५३६-३३   |
| <b>4888-480</b> 8                     | काछ, द्रव्य अने भावयी प्रायश्चित्तनी मार्गणा<br>उद्गतपृत्ति, अतुद्रतपृत्ति अने अनस्तमित, अस्तमित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५२६      |
| -                                     | पदोनी न्याख्या, तेने आश्री संकल्प, गरेपणा,<br>प्रहण अने भोजन ए चार पदो वहे पोडशसंगी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                       | घटमान सांगाओनी सोळ लनाओ, आठ हुदू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

| गोगा             | विषय                                                   | वर्म     |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------|
|                  | र्खताओं अने आठ अशुद्ध छताओं अने अशुद्ध छता-            | . ~      |
|                  | ओने अंगे काल, द्रव्य अने भावने आश्री प्राय-            |          |
| ~                | श्चित्तनो विभाग                                        | १५२६–३१  |
| 4600-88          | र्संस्टुतनिर्विचिकित्संसूत्रगत संस्टुत आदि पदोनी       | •        |
|                  | च्यां <b>ख्या</b>                                      | १५३१३३   |
| ५८१५–१६          | ७ संस्तृतविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                     | १५३३     |
| ५८१७–२७          | ८ असंस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                | १५३४-३७  |
| •                | तपोअसंस्तृत, ग्लानासंस्तृत, अध्वासंस्तृत ए त्रण        |          |
|                  | प्रकारना असंस्तृतनुं सक्तप, प्रायश्चित्त आदि           | ç        |
| <b>५८</b> २८     | ९ असंस्तृतविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                    | १५३७     |
|                  |                                                        |          |
| ५८२९–६०          | उद्गारप्रकृत सूत्र १०                                  | १५३७–४५  |
|                  | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओ वर्मन, गचरकुं वगेरे आन्या      |          |
|                  | पछी थुंकी नाखे अने मोढुं साफ करी नाखे तो               |          |
| ٠                | रात्रिभोजनदोप न लागे                                   |          |
| ५८२९             | उहारप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                     | १५३८     |
|                  | उद्गारसूत्रनी व्याख्या                                 | १५३८     |
| 4640-32          | भिक्षु आचार्य आदिने आश्री उद्गारविपयक प्राय-           |          |
|                  | श्चित्त, दोपो अने अमात्य-बहुकर्नु उदाहरण               | १५३८–३९  |
| ५८३३–४५          | <b>उद्गारनां कारणो अने तद्विपयक विविध पदोने</b>        |          |
|                  | आश्री प्रायश्चित्तो अने प्रायश्चित्तना प्रस्तारनी रचना | १५३९-४२  |
| 4684-44          | उद्गारने छक्षी भोजन करवा विपयक विविध                   |          |
|                  | आदेशो, कव्छीतुं दृष्टान्त अने शास्त्रकारने मान्य       |          |
| d                | भोजननो आदेश                                            | १५४२–४४  |
| <b>५८५६–</b> ६०ी | उद्गार गिलनविपयक अपवाद अने ते विषे रत-                 | १५४४–४५  |
|                  | विणिगतुं दृष्टान्त                                     | \$700-03 |
| ५८६१–९६          | आहारविधिप्रकृत सूत्र ११                                | १५४६–५४  |
| ५८६१             | आहारविधिप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                 | १५४६     |
|                  | आहारविधिसूत्रनी व्याख्या                               | १५४६     |
|                  | जाहारामानद्वनमा ज्याच्या ू                             | 4 1- 1   |

| ५०               | Ø 4 N                                           |         |
|------------------|-------------------------------------------------|---------|
| राया             | रिएय                                            | पत्र    |
| ५८६२–६४          | प्राण, बीज, रज आदि पदोनी न्याख्या अने           |         |
|                  | आगन्तुक, तहुद्भव प्राणादिनुं खरूप               | १५४६–४७ |
| ५८६५–६६          | आहारविधिसूत्रनो अविकार                          | १५४७    |
| ५८६७             | जे देशमां ओद्न, सज्ज, दृघि, पाणी वरोरे जीवादियी | -       |
|                  | संसक्त ज मळतां होय तेवा संसक्त देशमां जवानी     |         |
|                  | विचार फरबो, तां जवा माटे प्रयत्न करबो, ते       |         |
|                  | देश तरफ प्रयाण करवुं अने ते देशमां पहोंचबुं     |         |
|                  | आदिने छगतां प्रायश्चित्तो                       | १ं५४८   |
| ५८६८–८४          | अगिव, दुसिंक आदि कारणे संसक्त देशमां जहुं       |         |
|                  | आदि थाय तो जीवादिथी संसक्त ओदनादिने             |         |
| ,                | छेवानो अने तेनी प्रतिछेखना करवानो विधि, ते      |         |
|                  | प्रमाणे न करवाथी छागता दोपो, अने ओदन            | 6       |
|                  | आदिमां रहेला प्राण आदिना पारिष्टापननो विधि      | १५४८—५२ |
| 4664-95          | जीवादिसंसक्त ओर्नादिना ब्रह्ण आदिविषयक          |         |
|                  | अपवाद अने यतनादि                                | १५५२—५४ |
|                  | 0.0                                             |         |
| <b>५८९७–५९</b> १ | ८ पानकविधिप्रकृत सूत्र १२                       | १५५५—६० |
| ५८९७             | पानकविधिप्रकृतनो पृर्वमृत्र साथे संयंध          | . १५५५  |
|                  | पानकविविसूचनी व्याख्या                          | १५५५    |
| 4686             | दक, दकरज, दकस्पर्शित आदि पदोनी व्याख्या         | १५५५    |
| ५८९९–५९१८        | पानकना-पाणीना श्रहणनो विधि, तेने छगता           |         |
|                  | भांगाओ, तेना परिष्ठापननो विधि अने तद्विपयक      |         |
|                  | अपवाद वरोरे                                     | १५५५-६० |
| -                |                                                 |         |
| युर्दे देन       | ब्रह्मरक्षाप्रकृत सूत्र १३–३६                   | १५६०-७८ |
|                  | १३-१४ इंद्रियस्त्र अने ओतःस्त्र                 | १५६०    |
| ५९१९             | त्रहारसामञ्जानो पूर्वसूत्र साये संबंध           | १५६१    |
| - • ·            | इंद्रियस्त्र अने श्रोतःस्त्रनी व्याख्या         | १५६१    |
| <b>५९३०–३८</b>   | इंद्रियस्त्र अने श्रोतःसृत्रनी विस्तृत          |         |
|                  | च्याख्या                                        | १५६१–६३ |

| गाथा    | विषय                                                  | पन              |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
|         | पंशु-पक्षिविपयक स्पर्भादियी संभवता दोपो,              | -               |  |  |
| 7       | प्रायिश्च आदि                                         |                 |  |  |
| ५९२९–३४ | १५ एकाकिस्च                                           | १५६३-६५         |  |  |
| ,       | निर्यन्थीओने एकछा रहेवुं कल्पे नहि                    |                 |  |  |
| 4979 -  | एकाकि आदि स्त्रोनो पूर्वस्त्र साथे सम्त्रन्य          | १५६३            |  |  |
|         | एकाकिसूत्रनी व्याख्या                                 | १५६४            |  |  |
| ५९३०–३४ | एकली निर्यन्थीने प्रायश्चित्त, दोषो अने अपवादो        | १५६४–६५         |  |  |
| 6936-39 | १६ अचेल सूत्र अने नेनी व्याख्या                       | १५३५-६६         |  |  |
|         | निर्यन्थीने नम्न रहेवुं कल्पे नहि. नम्न निर्यन्थीने   |                 |  |  |
|         | प्रायश्चित्त, दोपो, अपवाद आदि                         |                 |  |  |
| ६९४०-४३ | १७ अपात्र सूत्र अने तेनी व्याख्या                     | १५६६–६७         |  |  |
|         | निर्प्रन्थीने पात्ररहित रहेवुं न कल्पे. निर्प्रन्थीने |                 |  |  |
|         | पात्र नहि राखवाथी छागता दोपो, तद्विपयक                |                 |  |  |
|         | स्नुपातुं उदाहरण अने अपवाद                            |                 |  |  |
| ६६४४    | १८ व्युतसृष्टकाय सूत्र                                | १५६७            |  |  |
|         | निर्यन्थीने काया वोसरावीने रहेवुं कल्पे नहि           |                 |  |  |
| ५९४५–५२ | १९ आतापना स्त्र                                       | १ <i>५६७–७०</i> |  |  |
| •       | निर्श्रन्थीने गाम, नगर आदिनी वहार आतापना              |                 |  |  |
|         | हेवी कल्पे नहि                                        |                 |  |  |
|         | आतापना सूत्रनी च्याख्या                               | १५६७            |  |  |
| 4984-42 | जघन्य मध्यम एत्क्रप्ट आतापनातुं खरूप अने              |                 |  |  |
|         | निर्घन्यीने योग्य आतापनानो प्रकार अने तेने योग्य      |                 |  |  |
|         | स्थान                                                 | १५६८-७०         |  |  |
| ६९५३–६४ | २०-३० स्थानायन, प्रतिमास्थिन,                         |                 |  |  |
|         | निपद्या, उत्कट्टकासन, वीरासन,                         |                 |  |  |
|         | दंडासनं, लगंडदायि, अवाङ्मुखं,                         |                 |  |  |
|         | उत्तान, आम्रकुल अने एकपार्थ्व-<br>शायि सूत्र          | १६७०-७३         |  |  |
|         |                                                       |                 |  |  |
|         | स्थानायतादि सूत्रोनी व्याख्या                         | १५७०            |  |  |

| गामा           | <del>चित्र</del>                                                         | पत्र                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ५९५३–५६        | स्रानायन, प्रतिमाम्बिन खादि पदोनी न्यान्या, तेने                         |                     |
|                | छतना दोषा अने निर्वन्धाने योग्य खानामनी                                  | १५७०-७१             |
| ६९५७–६४        | संवर्तने स्थानावनादि स्थानासनोनो निषेय कर्या                             | ·                   |
|                | विषयक शंटा-समायान                                                        | १५७२-७३             |
| 8056-50        | ३१ आकुंचनपट सृत्र                                                        | ₹ <b>\$</b> !03~'98 |
|                | निर्यन्थीने आक्रंचनपट्ट राजवी अने तेनी उपयोग                             |                     |
|                | फरवो फन्मे नहि                                                           | •                   |
| ५९६५           | आऊंचनपट्टादिसुत्रोनो पूर्वसूत्र साथे संत्रंघ                             | १५७३                |
|                | आईंचनपट्ट सूत्रनी च्याख्या                                               | <b>१५७</b> ४        |
| ५९६६–६८        | नियन्यीन आउंचनपट्ट राखवायी लागवा दायो, तैने                              | 7 100               |
| , •            | छगवी यवना अने अपवाद                                                      | १५७४                |
|                | ३२ सावश्रय जामनस्त्र अने व्यान्या                                        | <b>20:95</b>        |
|                | निर्मन्यीओने सायश्रय आसन उपर वसर्त्त सुर्नु                              | 1434                |
|                | कर्पे निह                                                                |                     |
| <i>५९६९–७३</i> | ३३ सविषाण पीठफलक सूत्र                                                   | State in            |
|                | निर्यन्थीशाने सविषाण पीठफलक उपर वेसुई सुई                                | १५७५-७इ             |
|                | वरोरे ऋत्ये निह                                                          |                     |
|                | स्विपाण पीटफडक स्त्रनी न्याख्या                                          | (Charles            |
| 4969-65        | निर्मन्यीओने सवियाग पीठफ्छक्ते आश्री छात्तवा                             | १५७५                |
|                | दोषां                                                                    | 040                 |
| લ્લંહરૂ        | ३५ सब्नालाबु सूत्र अने व्याख्या                                          | १५७६                |
|                | निर्यन्थीकाने साल्युक अल्याद्यपात्र राज्यं वरोरे                         | १५७६-७७             |
| • ;            | कन्ये निंह                                                               |                     |
| 8,5,0%         | ३५ सधून्तपात्रकेसरिका सूत्र                                              |                     |
|                | निर्द्रनशीओण दृण्डयुक्त पात्रकेयारका न रान्वका                           | १६७७                |
| ६०,७६          | देवे डास्टाहरू कर क्ये                                                   |                     |
|                | <sup>34</sup> दारुदण्डक सूत्र अने स्याक्या<br>नियन्त्रीकोने सुरुद्धार को | <u> </u>            |
| •              | नियंन्यीश्रीने दारदण्डक एटले पाद्याञ्चनक<br>रात्यबुं कत्ये नहि           |                     |
|                |                                                                          |                     |

|                   |                                                      | •           |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| गाथा              | विपय                                                 | पन          |
| <u> १९७६–९६</u>   | मोकप्रकृत सूत्र ३७                                   | १५७८-८३     |
| <b>५९७</b> ६      | मोकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                    | १५७८        |
|                   | ३७ मोकसूत्रनी व्याख्या                               | १५७८        |
| ५९७७-९६           | मोकसूत्रनी विस्तृत व्याख्या                          | १५७८–८३     |
|                   | [ गाया ५९८७-८८ देवीतुं उदाहरण ]                      | , , , , ,   |
|                   |                                                      | *           |
| <b>४९९७-६०३</b>   | २ परिवासितप्रकृत सूत्र ३८-४०                         | १५८३—९१     |
| ५१९७-६०१२         | ३८ परिवासित आहार सूत्र                               | 8463-69     |
|                   | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने रात्रिमां राखी मूकेलो आहार |             |
| <i>i</i> :        | कल्पे नहि                                            |             |
| 4990              | परिवासितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथै सम्बन्ध             | १५८३        |
|                   | परिवासित आहार सूत्रनी व्याख्या                       | , १५८४      |
| 4996 ' '          | परिवासिताहारजं खरूप                                  | १५८४        |
| <b>५९९९–६००</b> ४ | अञ्चनादि चार प्रकारना आहारतुं अने अनाहारतुं          |             |
| <i>''</i>         | स्रहप                                                | १५८४—८५     |
| ६००५–१२           | परिवासित आहार अने अनाहार विपयक दोपोर्नु              |             |
|                   | वर्णन, अपवादादि                                      | १५८५-८७     |
| ६०१३–२४           | ३९ आलेपन सूत्र                                       | १५८७-८९     |
|                   | निर्यन्थ-निर्यन्थीओने परिवासित आलेपनद्रव्यनो         |             |
|                   | उपयोग करवी कल्पे नहि                                 |             |
| <b>4084-88</b>    | षालेपनसूत्रनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                  | १५८७        |
|                   | आपळेनसूत्रनी च्याख्या                                | १५८७        |
| ६०१५-१७           | आलेपनसूत्र अने म्रक्षणसूत्रना पीर्वापर्य विषयक       |             |
|                   | शंका-समाधान                                          | १५८८        |
| ६०१९२४            | आलेपनने परिवासित राखवाथी लागता दोपो अने              | D), 4.4. 4D |
| • ••              | प्रायश्चित्त                                         | १५८८-८९     |
| ६०२५-३३           | ४० ब्रक्षण सूत्र                                     | १५८९-९१     |
|                   | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने परिवासित तैल आदि वडे       |             |
|                   | अभ्यंगन वगेरे करवुं न करपे                           |             |

| गाया           | विपय                                                                          | ृपत्र         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8024 · "}      | म्रक्षणसूत्रनो पूर्वसृत्र साथे संवंध                                          | १५९०          |
|                | मक्षण सूत्रनी न्याख्या                                                        | १५९०          |
| ६०२६–३२        | परिवासित मक्षणने लगतां प्रायिश्वत्तो, दोपो अने                                |               |
| •              | यतनादि                                                                        | 2490-98       |
| ६०३३-४६        | व्यवहारप्रकृत सूत्र ४१                                                        | १५९२–९५       |
| c ,            | परिहारकल्पस्थित भिक्षुने योग्य व्यवहार-प्रायश्चित्त                           |               |
| ६०३३           | व्यवहारप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                                         | १५९२          |
|                | ४१ व्यवहार सूत्रनी व्याख्या                                                   | ે १५૬૨        |
| <b>६०३४-४६</b> | परिहारकल्पस्थित भिक्षुना कारणिक अतिक्रमादि<br>अने तेने छगतां प्रायुश्चित्तादि | १५९२–९५       |
|                | and the second second second second second second                             |               |
| ६०४७-५९        | पुँठाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२                                                     | १५९५-९९       |
|                | निर्मन्यीओने पुलाकमक्त लेबुं कल्पे नहि                                        | , -           |
| ६०४७           | पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथै सम्बन्ध                                     | ૧૫ <b>૧</b> ૫ |
|                | पुरुषकभक्तसूत्रनी व्याख्या                                                    | े १५९६        |
| ६०४८-५०        | धान्यपुलाक, गंधपुलाक अने रसपुलाक एम त्रण                                      |               |
|                | मकारतुं पुलाकभक्त, तेतुं खरूप अने तेमने पुलाक                                 | ٠             |
|                | तरीके ओळखाववातुं कारण                                                         | १५९६          |
| ६०५१–५८        | पुळाकभक्तविपयक दोषोतुं वर्णन                                                  | १५९६-९८       |
| ६०५९           | निर्प्रन्योने आश्री पुलाकभक्तमहणादिविषे भलामण                                 | १५९९          |

# पूज्यश्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युत्तयुपेतं बृह्धत्य कल्प्यसूत्रम् ।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम् । आचार्यश्रीमलयगिरिपादविरचितयाऽर्धपीठिकावृत्त्या तपाश्रीक्षेमकीर्त्या-चार्यवरानुसन्धितया शेषसमश्रवृत्त्या समलङ्कृतम् ।

चतुर्थ-पश्चमाबुद्देशकौ।

॥ व्हस्य॥ वृहत्करुपसूत्र-पञ्चमविभागस्य शुद्धिपत्रम्

|        |        | - CO               |                      |
|--------|--------|--------------------|----------------------|
| पत्रम् | पङ्किः | अशुद्धम्           | शुद्धम्              |
| १३१८   | १०     | अम्हेदाणि          | अम्हे दाणि           |
| १३८८   | २३     | चुग्गाहिया,        | <b>बुग्गाहिया</b>    |
| १८१८   | २४     | 8388               | <b>५३</b> ११         |
| १८३३   | ९      | ५६९६               | <b>५३९६</b>          |
| १४३३   | २७     | बहुरोगे            | वहुरोगी              |
| \$888  | २६     | <b>५५६३</b>        | ५४६३                 |
| १४५३   | १७     | वतवची              | <b>यव</b> ऽयत्तो     |
| १४९३   | २३     | परिहीणो            | परिहीनो              |
| १४९८   | १ृ६    | थ य प्र क          | अय वि वि प्र क       |
| १५५५   | १३     | वनस्यतिकायाः       | वनस्पतिकायः          |
| १५८०   | ३०     | <b>न्युरस</b> जर्न | <b>न्युत्सर्निनं</b> |
| १५८५   | 9      | -तीयं चिंदुम्मि    | -तोयंधिदुर्मिम       |



#### ॥ श्रीमद्विजयानन्दस्र्रिवरेभ्यो नमः॥

### पूज्यश्रीभद्रबाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युक्तयुपेतं

# बृहत् कल्पसूत्रम्।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन रुंघुभाष्येण भूषितम् । तपाश्रीक्षेमकीर्त्त्याचार्यविहितया वृत्त्या समङङ्कृतम् ।

## चतुर्थ उद्देशः ।

——अ नु द्धा ति क प्र कृ त म् व्याख्यातस्तृतीय उद्देशकः, सम्प्रति चतुर्थ आरभ्यते । तस्य चेदमादिसूत्रम्— तओ अणुग्घाइया पन्नत्ता, तं जहा—हत्थकममं करे-माणे, मेहुणं पडिसेवमाणे, राईभोयणं भुंज-माणे १ ॥

अथास सूत्रस कः सम्बन्धः ! इति चिन्तायां सम्बन्धविधिमेव तावदुपदर्शयति— सुत्ते सुत्तं वज्झति, अंतिमपुष्फे व वर्ज्झती तंत् । इय सुत्तातो सुत्तं, गहंति अत्थातों सुत्तं वा ।। ४८७७ ॥

इह सम्बन्धोऽनेकधा भवति—यथा पुष्पेषु प्रथ्यमानेषु यदा 'सूत्रम्' तन्तुर्निष्ठितो भवति तदा तत्रैव सूत्रेऽपरं सूत्रं वध्यते, अन्तिमपुष्पे वा तन्तुर्वध्यते, बद्धा च पुष्पाणि प्रथ्यन्ते; एवं यिसात्रन्तिमसूत्रे उद्देशको निष्ठितो भवति ततः स्त्रादपरस्योद्देशकस्य यद् आद्यं सृत्रं तद् 10 यदि सदशाधिकारिकं भवति तदा स्त्रात् सूत्रं प्रभन्तीत्युच्यते । कापि पुनरर्थादपरस्त्रं सम्बध्यते । वाशब्दोपादानात् काष्यर्थोदर्थस्य सम्बन्धः क्रियते ॥ ४८७७ ॥

तत्रार्थात् सूत्रसम्बन्धं तावद् दर्शयति--

घोसो ति गोउलं ति य, एगई तत्थ संवसं कोई। विरादिविधियतण्, मा कम्मं कुल आरंभो॥ ४८७८॥

15

१ °ज्झते तं° तामा ।। २ सुत्तं, अत्थातो चा भवे सुत्तं मो ० डे० ॥ ३ °कारकं डे० ॥ ४ °परं स्° भा का ।। ५ स्त्रीरादिपीणियतण् तामा ।। नृ•ु१६५

योप इति गोक्किमिति चेकार्थम् । तत्र तृतीयोद्देशकान्त्यमुत्राभिहितचरुक्षेत्रद्वारावमगयाते गोक्कि सवसन् कश्चित् माद्यः 'क्षीरादिश्चंहितनतुः' प्रचुरदुग्य-द्रध्याश्चपचितशरीरो मोहोद्भवेन मा इस्तकमें कुर्यात्, ≁। उपलक्षणिदम्, तेन ⊳ मा वा मशुनं प्रतिसेवेत, अतम्बद्धारणार्थमा-दिस्त्रस्यारम्मः क्रियते ॥ १८७८ ॥ अथ स्त्रात् स्त्रसम्बन्यमाह—

हेट्टाऽणंतरमुत्ते, ब्रुत्तमणुग्घाइयं तु पच्छितं । तेण व सह संबंधो, एमो संदद्धओ णामं ॥ ४८७९ ॥

तृतीयोद्देशके यद्यमादन्त्यम्त्रं तस्य 'अनन्तरस्त्रे' राघकान्ये यो विहिभिक्षाचयी गन्तां रलनीं तत्रेव विहरावसति तस्यानुद्धातिकं प्रायिश्वतं साक्षादेवोक्तम्, अत्रापि तदेवानुद्धातिकं साक्षादेव स्त्रेणाभिधीयते, एवं 'तेन वा' राघकस्त्रेण नमं 'सन्द्रष्टको नाम' महश्रपूर्वापरस्त्र-10 द्वयसन्देशकगृहीन इव मम्बन्धो मवति ॥ २८७९॥ अथान्याचार्यपरिपाठ्या सम्बन्धमेनाह—

> उविषयमंसा वितयानिवासिणो मा करेख करकम्मं । इति मुत्ते आरंमो, आद्द्धपदं च मृएद् ॥ ४८८० ॥ तह वि य अठायमाण, निरिक्खमाईमु होद्द मेहुनं । निसिमत्तं गिरिलणो, अम्णम्मि च दुद्धमाईयं ॥ ४८८१ ॥

15 त्रजिकानिवासिनः सन्तः साधव टपचितमांगाः सञ्जाताः करकमे मा कापुरिति प्रस्तुनस्-त्रविषय आरम्मः । अँगं च सम्बन्धः "हत्यकम्मं करेमाणे" इतिङक्षणं अत्राद्यपदं सूच-यति ॥ १८८० ॥

'तथापि' करकर्मणाऽप्यतिष्ठति परिणामे तिरश्चादिषु मेर्थुनमितसेवनमिप कदाचिद् मवेद् इति द्वितीयपदस्चा । त्रजिकायां च गिरियज्ञादे। सायाहसङ्घट्यां निद्यमक्तं मितसेवेत 20 घरणोदयवेद्ययां वा दुग्वादिकं गृहीयादिति तृनीयपदस्चा ॥ १८८१ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याग्या—'त्रयः' त्रिमद्वयाकाः 'अनुद्वातिकाः' उद्घातो नाम— "अद्वेण छित्रसेस'' (गा० ) इत्यादिविधिना मागपातः सान्तरदानं वा उद्घातः, स विद्यते येषु ते उद्घातिकाः, तिष्ठपरीता अनुद्वातिकाः 'प्रज्ञसाः' तीर्थकरादिमिः प्रकृपिताः । 'तद्यथा' इत्युपपदर्शनार्थः । इन्ति इसति वा सुखमाद्वत्यानेनेति इम्तः—द्यर्रारेकदेशो निव्नपा-25 ऽज्ञानादिसमर्थः, तेन यन् कमे क्रियते तद् इम्त्रक्रमें, तन् कुर्यन् । तथा स्वी-पुंमयुग्मं मिश्चन-सुच्यते, तस्य भावः कमं वा मशुनम्, नत् प्रतिसेवमानः । तथा रात्रो मोजनम्—अञ्चनादिकं सुज्ञानः । एप स्वार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविम्तरमाह—

एकस्स ऊ अभावे, कनो निर्ग नेण एकगस्सव । णिक्नेवेवं काऊणं, णिष्कनी होड तिण्हं तु ॥ ४८८२ ॥

हह त्रयाणां महारा प्रथमतो वक्तव्या । तंत्रेकस्यामांच कृतस्त्रिकं सम्मर्वति ? तेन कारणेन १ प ए एतरन्त्रांन पाठ मा० द्या० राज्ञि ॥ २ एस्रो संदंसको णाम तामा० । एस्रो च सदहृत्रो भणित्रो द्या० ॥ ३ °चर्यागत भा० गो० ॥ ४ अमुं च सम्बन्धं "ह° मा० ॥ ५ ° शुनं प्रतिसेवत इति हि भा० ॥ ६ °स्तरः—एक ° द्या० ॥ ७ °चति ? अतः प्र० भा० हो० ॥

प्रथमत एकस्यैव निक्षेपं कृत्वा ततस्त्रयाणां निक्षेपस्य निष्पत्तिः कर्त्तव्या भवति ॥ ४८८२ ॥ यथाप्रतिज्ञातमेव करोति—

नामं ठवणा दविए, मातुगपद संगहेकए चेव । पज्जव भावे य तहा, सत्तेएकेकगा होंति ॥ ४८८३ ॥

नामैककं स्थापनैककं द्रज्येककं मातृकापदैककं सङ्ग्रहेककं पर्यवैककं भावेककम् । एतानि इ सप्तेककानि भवन्ति ॥ ४८८३ ॥

तत्र नाम-स्थापने क्षुण्णे । द्रव्यैककं पुनर्ज्ञशरीर-मव्यगरीरव्यतिरिक्तमांह—

दच्वे तिविहं मादुकपदिमम उप्पण्ण-भूय-विगतादी।

सालि ति व गामो ति व, संघो ति व संगहेकं तु ॥ ४८८४ ॥

'द्रैन्ये' द्रव्यविषयं एककं त्रिविधम्, तद्यथा—सचित्तमचित्तं मिश्रं च । सचित्तं पुनरिष 10 द्विपद-चतुष्पदा-ऽपदमेदात् त्रिधा । तत्र द्विपदैककं एकः पुरुपः, चतुष्पदैककं एकोऽध एको हस्ती, अपदैककं एको वृक्ष इत्यादि । अचित्तककं एकः परमाणुः एकमाभरणम् । मिश्रेककं सालङ्कार एकः पुरुपः । मानुकापदे तु चिन्त्यमाने एककं उत्पन्न-मृत-विगतादिकम्, "उप्पन्ने इ वा, विगते इ वा, धुवे इ वा" इत्यस्य पदत्रयस्येकतरिमत्यर्थः । आदिश्चन्दाद् अकाराध-क्षरात्मिकाया वा मानुकाया एकतरं पदम् । सङ्गहैककं वहुत्वेऽप्येकवचनाभिधेयम्, यथा— 15 शालिरिति वा प्राम इति वा सङ्घ इति वा ॥ ४८८४ ॥ अथ पर्यायेककादीनि दर्शयति—

दुविकप्पं पञ्जापः, आदिष्टं जण्ण-देवदत्तो ति । अणादिष्टं एको ति य, पसत्थमियरं च भावम्मि ॥ ४८८५ ॥

पर्यायेककं 'द्वितिकल्पं' द्विप्रकारम्, तद्यथा—आदिष्टमनादिष्टं च, विशेपरूपं सामान्य-रूपं चेत्यर्थः । तत्रादिष्टं यज्ञदत्तो देवदत्त इत्यादि, अनादिष्टमेकः कोऽपि मनुष्य इत्यादि । 20 अथवा पर्यायेककं वर्णादीनामन्यतम एकः पर्यायः । मावेककं द्विधा—आगमतो नोआगम-तश्च । आगमतो ज्ञाता उपयुक्तः । नोआगमतः प्रशर्क्तम् 'इत्तरच' अप्रशस्तमिति द्विधा । प्रशस्तमोपशमिकादीनामेकतरो मावः, अप्रशस्तमोदियको मावः । अत्राप्रशस्तभावेककेनाधि-कारः, हस्तकर्मादीनामप्रशस्तभावोदयादेव सम्भवात् ॥ ४८८५ ॥ अध 'त्रिकस्य निक्षेपे कृते द्विकनिक्षेपः कृत एव भवति' इति मन्यमानिक्षकनिक्षेपज्ञापनार्थमिदमाह—

नामं ठवणा द्विए, खेत्ते काले य गणण भावे य ।
एसो उ खल्ज तिगस्सा, निक्खेवो होइ सत्तविहो ॥ ४८८६ ॥
नामत्रिकं खापनात्रिकं द्रव्यत्रिकं क्षेत्रत्रिकं कालित्रकं गणनात्रिकं भावित्रकं चेति । एप
खल्ज त्रिकस्य निक्षेपः सप्तविधो भवति ॥ ४८८६ ॥
नाम-स्थापनात्रिके गतार्थे । द्रव्यत्रिकं ज्ञ-भव्यगरीरव्यतिरिक्तं ज्ञापयति—

१ द्रव्येककं त्रिविधम्—सचि<sup>2</sup> भा॰ कां॰॥ २ °त् त्रेधा मा॰॥ ३ °पर्देककं तु उत्प<sup>2</sup> भा॰ का॰॥ ४ हिधा—आदि<sup>2</sup> भा॰ का॰॥ ५ °मान्यं चे<sup>2</sup> का॰॥ ६ °स्तमप्रशस्त चेति द्वि<sup>2</sup> भा॰ कां॰॥

द्व्ये सचित्तादी, सचित्तं तत्थ होइ तिविहं तु । दुषय चतुष्पद् अपदं, पर्वणा तस्स कायव्या ॥ ४८८७ ॥

द्रव्यत्रिकं सचिता-ऽचित्त-मिश्रमेटात् त्रिया । तत्र सचित्रिकं भ्यंस्त्रितियं भवति । तयथा—द्विपद्त्रिकं चतुष्पटत्रिकं अपद्त्रिकम् । तस्य च सप्रमेटस्यापि परूपणा कर्त्तव्या । इसा च यथा सचित्रकस्य कृता तथत्रावगन्तव्या ॥ १८८७॥

परमाणुमादियं खढ, अचित्तं मीसगं च मालादी । तिपदेम तदोगार्द, तिण्णि व छोगा उ ग्रेत्तम्मि ॥ ४८८८ ॥

परमाणुत्रयम्, आदिशब्दाद् हिमदेशिकत्रयं यावदनन्तपदेशिकत्रयम्, एतद्चिचित्रिकं द्रष्टव्यम् । मिश्रत्रिकं तु मालात्रयं मन्तव्यम् , नत्र हि पुष्पाणि सचिचानि स्त्रमचिचमिति कृत्वा । 10 आदिश्रहणेन सालद्वारपुरुपत्रयमित्यादि गृह्यते । क्षेत्रत्रयम्—त्रय आकाशपदेशाः, ''तदोगाहं'' ति तेषु वा—त्रिषु आकाशपदेशेषु अवगाढं द्रत्यं क्षेत्रत्रयम् , 'त्रयो वा लोकाः' अयोलोकनित्रिंगलोकोक्तिकेलिकोक्तिकेलिक अत्रत्रयमुच्यते ॥ १८८८ ॥

तिसमय तिहितिगं वा, कालतिगं तीयमातिणो चेव । भावे पसत्थमितरं, एकेकं तत्थ तिविहं तु ॥ ४८८९ ॥

16 काल्त्रयं त्रयः समयाः, "तद्वितिगं व" चि त्रिसमयस्थितिकं वा द्रव्यं काल्त्रयस्, श्रयवा अतीता-ऽनागत-वर्तमानकाला एव काल्त्रयम् । मावत्रयं प्रश्नन्तम् 'इत्तरद्' अपशस्तं चेति द्विया । पुनरेकेकं त्रिवियम् । तत्र ज्ञानं दर्शनं चारित्रं चेति प्रश्नन्तम्, मिथ्यात्वमज्ञानमित्र- तिश्चेत्यपश्चम् । अविरतिरिप ह्न्ज्ञकमं-मेश्चन-रात्रिमक्तप्रतिसेवामेवादिह प्रस्तावे त्रिविधा । अत्र चानयेवाधिकारः ॥४८८९॥ व्याख्यातं त्रय इति पदम् । अथानुद्धातिकपदं व्याख्यातुमाह—

उन्यातमणुग्याते, निक्खेत्री छिन्त्रहो उ कायच्त्री । नामं ठत्रणा द्विए, ग्वेत्ते काले य भावे य ॥ ४८९० ॥

इह इस्रत्याद् दीर्घत्यवद् उद्घातिकाउनुद्धातिकस्य प्रसिद्धिरिति कृत्या द्वयोरप्युद्धातिका-ऽनु-द्धातिकयोः पद्विधो निक्षेपः कर्चत्र्यः । नद्यथा—नामनि स्थापनायां द्रव्ये क्षेत्रे काले माने चेति ॥४८९०॥ तत्र नाम-स्थापने गतार्थं । द्रव्यादिविषयमुद्धातिकमनुद्धातिकं च दर्शयति—

उग्वायमणुग्वाया, दृष्विम्म हलिह्राग-किमिरागा । रोचिम्म कण्ह्भृमी, पत्थग्भृमी य हलमादी ॥ ४८९१ ॥

'व्रच्ये' द्रच्यन उद्घातिको हरिद्रारागः, सुन्तेनेवापनेतुं श्वक्यत्वान्; अनुद्धातिकः कृमि-रागः, अपनेतुमशक्यत्वात्। क्षेत्रन उद्धातिकं कृष्णमृमम्, अनुद्धातिका मन्तरमृमिः। कृतः ! इत्याह—''हल्मादि'' ति हल-कृलिकादिभिः कृष्णमृगमुद्धातिवतुं—श्रोदियनुं शक्यम्, प्रस्तर-30 मृमिरशक्या ॥ १८९१ ॥ तथा—

### कालम्मि संतर णिरंतरं तु समयो य होत्रऽणुग्वातो ।

१ °यिक्रिधा भ° कां ॥ २ चाविरत्याऽधि भाग कां । "एव श्रीनग्रंए श्रहियारी" इति चूर्णी विशेषचूर्णी च ॥ ३ °तियितुं शक्यम्, न प्रस्तरभृतिः ॥ ४८९१ ॥ कारः कां ॥

भन्त्रस्स अह पयडी, उग्घातिमं एतरा इयरे ॥ ४८९२ ॥

कालत उद्घातिकं सान्तरं प्रायिधित्तस दानम्, अनुद्वातिकं निरन्तरदानम् । तुशव्दाद् लघुमासादिकमुद्धातिकम्, गुरुमासादिकमनुद्धातिकम् । अथवा कालतः समयोऽनुद्धातिको भवति, खण्डशः कर्त्तुमशक्यत्वात् ; आविलकादय उद्घातिकाः, खण्डियतुं शक्यत्वात् । भावत उद्धातिका मन्यस्याष्टो कर्मप्रकृतयः, उद्धातियतुं शक्यत्वात् । 'इतरस्य' अभव्यस्य सत्कात्ता ऽ एव 'इतराः' अनुद्धातिकाः ॥ ४८९२ ॥ कृतः १ इति चेद् उच्यते—

जेण खवणं करिस्सति, कम्माणं तारिसो अमन्वस्त । ण य उप्पज्जइ भावो, इति भावो तस्सऽणुग्वातो ॥ ४८९३ ॥

'येन' शुभाध्यवसायेन 'कर्मणां' ज्ञानावरणादीनां क्षपणमसौ करिप्यति स ताहशो भावोऽ-भन्यस्य कदाचिविष नोत्पद्यते इत्यतस्तस्य भावोऽनुद्धातः, कर्मणामुद्धातं कर्तुमसमर्थः, अत एव 10 तस्य कर्माणि अनुद्धातिकानि भण्यन्ते । अत्र च प्रायश्चितानुद्धातिकेनाविकारः ॥ १८९३ ॥

तच कुत्र भवति ? इत्याह—

हत्थे य कम्म मेहुण, रातीभत्ते य हॉतऽणुग्वाता । एतेसिं तु पदाणं, पत्तेय परुवणं चोच्छं ॥ ४८९४ ॥

हस्तकर्मकरणे मैथुनसेवने रात्रिमक्ते, एतेषु त्रिषु स्त्रोक्तपदेषु 'अनुद्धातिकानि' गुरुकाणि १० प्रायिश्वतानि भवन्ति । तत्र हस्तकर्मणि मासगुरुकम्, मैथुन-रात्रिमक्तयोश्चतुर्गुरुकाः । एतच प्रायिश्चतं यदा यत्र स्थाने भवति तत् पुरस्ताद् व्यक्तीकरिष्यते । अथ 'एतेषा' हस्तकर्मोदीनां त्रयाणामपि पदानां 'प्रत्येकं' पृथक् पृथक् प्रक्ष्पणां वैक्षे ॥ १८९१ ॥

यथाप्रतिज्ञातमेव निर्वाहियतुकामो हस्तकर्मप्ररूपणां तावदाह—

नामं ठवणाहत्थो, दन्त्रहत्यो च भावहत्यो च । दुविहो च दन्त्रहत्थो, मूलगुणे उत्तरगुणे च ॥ ४८९५ ॥

20

नामहस्तः स्थापनाहस्तो द्रव्यहस्तो मावहस्त्रश्चेति चतुर्घो हस्तः । तत्र नाम-स्थापनाहस्तो गतार्थो । द्रव्यहस्तो ज्ञगरीर-भव्यगरीरव्यतिरिक्तो द्विविघो भवति, तद्यथा—मूलगुणनिर्वितित उत्तरगुणनिर्वितितश्च । तत्र यो जीवविष्ठमुक्तस्य गरीरस्य हस्तः स मूलस्य—जीवस्य गुणेन—भयोगेण निर्वितित इति मूलगुणनिर्वितितः, यस्तु काष्ठ-चित्र-लेप्यक्रमीदिपु हस्तः स उत्तर-25 गुणनिर्वितित उच्यते ॥ ४८९५ ॥ अथ भावहस्त्रमाह—

जीवो उ भावहत्थो, णेयन्वो होइ कम्मसंजुत्तो । वितियो वि य आदसो, जो तस्स विजाणश्रो पुरिमो ॥ ४८९६ ॥

च "नीवो" ति विभक्तिन्यत्ययाद् रू यो जीवस्य हन्तः 'कर्मसंयुक्तः' आदान-निद्देपादि-क्रियायुक्तः स नोआगमतो भावहँस्त उच्यते । द्वितीयोऽपि चात्रादेशः समिख—यः 'तस्य' ३० हस्तस्य 'विज्ञायकः' तद्दुपयुक्तः पुरुषः सोऽपि माबहसः, आगमत इत्यर्थः । अत्र नोआगमतो

१ तारी॰ मो॰ रे॰ विनाडन्यत्र—चक्ष्ये ॥ ४८९४ ॥ तद्यथा—नामं का॰ ॥ २ प १० एत॰ दम्तर्गतः पाठः मा॰ नास्ति ॥ ३ क्स्तो श्वातच्यः । हि॰ का॰ ॥

20

25

20

भावहरतेनाधिकारः ॥ ४८९६ ॥ अथ कर्मपदं व्याचछे---

नामं ठवणाक्रमं, दञ्चक्रमं च भावक्रमं च ।

दन्वस्मि तणादसिता, अधिकारी भावकम्मेणं ॥ ४८९७ ॥

नामकर्म स्थापनाकर्भ द्रव्यकर्म भावकर्म चेति चतुर्थी कर्मणो निक्षेपः । तत्र नाम-स्थापने n क्षणो । द्रव्यकर्म ज्ञशरीर-भव्यश्चरीरव्यतिरिक्तं तुत्रणं वा दशिकानां वन्धनं वा, उपलक्षण-मिदम्, तेन कुम्मकार-रथकारादिगतमपि द्रव्यकर्म मन्तव्यम् । यहा व्यतिरिक्तं द्रव्यकर्म द्विधा-कर्मद्रव्यं नोकर्मद्रव्यं च । कर्मद्रव्यं ज्ञानावरणादिकर्मपर्यायमनापन्नाः कर्मवर्गणाप-द्रलाः, यद्वा यद् ज्ञानावरणादिकं कर्म वद्धं न तावदुदयमागच्छति तत् कर्मद्रव्यम् । नोक-र्भद्रव्यं आकुञ्चन प्रसारणोत्सेपणा-ऽवक्षेपण-गमनमेदात् पञ्चथा । भावकर्म द्विथा---आगमतो 10 नोआगमतश्च । आगमतः कर्मपटार्थज्ञाता उपयुक्तः, नोआगमतोऽप्टविधो ज्ञानावरणादिकर्म-णामुदयः। एपां मध्येऽत्र कतमेनाधिकारः ! इति चेद् अत आह—अधिकारोऽत्र 'मावकर्मणा' मोहोदयरुक्षणेन । शेपास्तु शिष्यमतिन्युत्पादनार्थं प्ररूपिताः । ततो भावहस्तेन यत् कर्म कियते तद हस्तकर्म मण्यते इति प्रक्रमः ॥ ४८९७ ॥ अथ भावकर्मेव व्याचिख्यासुराह-

द्विहं च भावकम्मं, असंकिलिहं च संकिलिहं च।

उप्पं तु संकिलिइं, असंकिलिइं तु चोच्छामि ॥ ४८९८ ॥

द्विविधं च भावकर्म, तद्यथा—असिक्धं च सिक्कं च । चगन्दे। खगतानेकमेदस्यकी । तत्र रांक्षिष्टं 'स्थाप्यं' पश्चाद् वक्ष्यते । असंक्षिष्टं तु साम्प्रतमेव वक्ष्यामि ॥ ४८९८ ॥ यथाप्रतिज्ञातमेव प्रमाणयति-

छेदणे भेयणे चेव, घंसणे पीसणे तहा।

अभिघाते सिणेहे य, काये खारे ति यावरे ॥ ४८९९ ॥

छेदनं मेदनं चैव घर्पणं पेपणं तथा अभिघातः सिह्श्च कायः क्षार इति चापरः । एवमसं-क्षिप्टस्य फर्मणोऽधी मेदा भवन्ति ॥ ४८९९ ॥ एतानि च छेदनादीनि ग्रुपिरे वा कुर्याद-शुपिरे वा । पुनरेकेकं शुपिरच्छेदनादि द्विधा । कथम् ! इति चेदृ उच्यते—

एकेकं तं द्विहं, अणंतर परंपरं च णायन्वं।

अहाऽणहा य पुणी, होति अणहाय मासलहुं ॥ ४९०० ॥

यटशुपिरस्य शुपिरस्य वा छेदनं तदेकैकं द्विविधम्—अनन्तरं परन्परं च ज्ञातन्यम् । पुनरेकैकं द्विधा—अर्थादनर्थाच, सार्थकं निरर्थकं चेत्यर्थः । अनर्थकं छेदनादिकं कुर्वतो मासरुष्ठ, थसामाचारीनिप्पन्नमिति भावः ॥ १९०० ॥

कथं पुनः छेदनमनन्तरं परम्परं वा सम्भवति ! इत्याह-

नह-दंतादि अणंतर, पिप्पछमादी परंपरे आणा । छप्पद्गादि असंजमें, छेदे परितानणातीया ॥ ४९०१ ॥

नर्सर्दन्तैः आदिग्रहणात् पादेन वा यत् छिचते तदनन्तरं छेदनमुच्यते । पिष्परुकेन आदिमहणात् पाइछक-छरिका-कुठारादिभिर्यत् छिचते तत् परम्परच्छेदनम् । एवमनन्तरं पर- म्परं वा छिन्दता तीर्थंकर-गणधराणामाज्ञामङ्गः कृतो भवति । तं छिन्दन्तं दृष्ट्वाऽन्येऽिष छिन्दिन्त इत्यनवस्था । 'एते तिष्ठन्तश्चेदनादिकं सिद्धरं कुर्वृन्ति न स्वाध्यायम्' एवं शब्या-तरादौ चिन्तयित मिथ्यात्वम् । विराधना द्विविधा—संयमे आत्मिन च । तत्र वस्नादौ छिद्यमाने पद्पदिकादयो यद् विनाशमश्चवैते सोऽसंयमः, संयमिवृराधनेत्यर्थः । अथ छेदनं कुर्वतो हस्तस्य पादस्य वा छेदो भवति तत आत्मिवराधना, तत्र च परिताप-महादुःसादिनि- एपत्रं पाराश्चिकान्तं प्रायश्चितम् ॥ ४९०१ ॥ अथ शुद्धं शुद्धेन प्रायश्चितमाह—

अञ्चित्तर ञ्चित्तरे लहुओ, लहुगा गुरुगो य होति गुरुगा य । संघट्टण परितावण, लहु-गुरुगऽतिवायणे मूलं ॥ ४९०२ ॥

अशुपिरमनन्तरं छिनत्ति मासल्घु, शुपिरमनन्तरं छिनत्ति चर्जुरुघुकम् । अशुपिरं परम्परं छिदन्तो गुरुको मासः, शुपिरं परम्परं छिन्दतश्चतुर्गुरुकाः भवन्ति । शुपिरं बहुतरदोषत्वाद् १० गुरुतरम्, परम्परे गस्त्रग्रहणे संक्षिप्टतरं चित्तमिति कृत्वा गुरुतमं पायश्चित्तम् । एवं शुद्धपदे पट्कायविराधनाभावे मन्तन्यम् । अशुद्धपदे पुनिरदमपरं प्रायश्चित्तम्—"संघष्टण" इत्यादि, छेदनादिकं कुर्वन् द्वीन्द्रियान् सङ्घट्टयति चर्जुरुषु, परितापयति चर्जुरु, उपद्रावयति पङ्रुषु; त्रीन्द्रियान् सङ्घट्टयति चर्जुरु, परितापयति पर्रुषु, उपद्रावयति पङ्रुरु; चर्जुरिन्द्रयान् सङ्घट्टयति पङ्गुरु, परितापयति पङ्गुरु, उपद्रावयति पङ्गुरु, पर्वता- १० प्रयति छेदः, पश्चेन्द्रियान् सङ्घट्टयति पङ्गुरु, परिता- १० प्रयति छेदः, पश्चेन्द्रियान् सङ्घट्टयति पङ्गुरु, परिता- १० प्रयति छेदः, पश्चेन्द्रियान् सङ्गिर्वेद्यमितिपात्वयति मूलम् । एवमिन्द्रियानुरुोम्येन सविर्तरं यथा पीठिर्का-यामुक्तं (गा० ४६१) तथेवात्रापि मन्तन्यम् ॥ ४९०२॥ अथवा द्वितीयोऽयमादेशः—

अञ्चित्रऽणंतर लहुओ, गुरुगो अ परंपरे अञ्चित्तरिम्म । ञ्चित्तराणंतरें लहुगा, गुरुगा तु परंपरे अहवा ॥ ४९०३ ॥

अशुषिरेऽनन्तरे रुघुको मासः, अशुषिरे परम्परे गुरुको मासः। शुषिरेऽनन्तरे चतुरुघु, 20 शुषिरे परम्परे चतुर्गुरुकाः। अथवेति प्रायश्चित्तस्य प्रकारान्तरताचोतकः॥ १९०३॥ प्वं तावत् छेदनपदं व्याख्यातम्। अथ भेदनादीनि पदानि व्याख्यातुकाम इदमाह—

एमेव सेसएस वि, कर-पादादी अणंतरं होइ। जं तु परंपरकरणं, तस्स विहाणं इमं होति॥ ४९०४॥

'एवमेव' छेदनवत् 'शेपेप्विप' मेदनादिपु परेषु प्रायिश्चत्तं वक्तव्यम् । नवरं कर-पादाभ्याम् 25 आदिशब्दाद् जानु-कूर्परादिभिः शरीरावयवैः कियमाणं मेदनादिकमनन्तरं भवति । यत् तु मेदनादेः परम्पराकरणं तस्य विधानमिदं भवति ॥ ४९०४ ॥ तद्यथा—

क्रवणयमादी भेदो, घंसण मणिमादियाण कहादी । पद्यावरादि पीसण, गोप्फण-धणुमादि अभिघातो ॥ ४९०५ ॥

''क़ुवणओ'' लगुडस्तेन आदिशब्दाद् उपल-लेष्टुकादिभिर्वा घटादेः 'मेदः' मेदर्नम् , द्विधा ३० त्रिधा वा च्छिद्रपातनमित्यर्थः, एतत् परम्परामेटनमुच्यते । एवं घर्षणं मणिकादीनां गन्त-

१ °यते सा संयमविराधना। अथ भा०॥ २ °स्तरं प्रायश्चित्त यथा ग०॥ ३ °करेण वा पादेन वा आ° मा०॥ ४ °नं भवति। घर्षं भा०॥ ५ °च्छिट्रं पातयतीत्यर्थे। घर्षं भा०॥

ű

20

त्राम्, यथा मणिकारा छह् द्वेयान् कृत्वा नणिकान् घपेन्ति । आदिशकान् प्रवाद्यदिपरि-प्रदः । "कहार्" ति चन्दनकाष्टं फलकादिकं वा यद् व्येति तहा वर्षणम् । "पृष्ट" ति गन्य-पृष्टकन्त्रत्र वराः—पृथाना ये गन्यान्तदादीनां पेपणं मन्त्र्यम् । गोफगा—वर्मद्वर्कमयी प्रसिद्धा, तथा धनुःप्रमृतिभिन्नों लेष्टकसुपनं वा यन् प्रक्षिपति एणेऽभिवात उच्यते ॥१२०५॥ स्थवा—

विद्वण-णंत-कुसादी, सिणेह उदगादिशावित्सणं तु । पाओ तु विव सन्ये, खारो तु कलिचमादीहि ॥ ४९०६ ॥

विद्युवनं—शीलनकं णन्तकं—वलं कुद्यः—उमेन्द्रस्यभिनिवीत्तयन् यन् प्राणिनोऽभिद्दिति एप वा अभियात उच्यते । लेदो नाम उदकेन आदिशन्द्राद् खूनेन देलेन वा आवर्गं करोति । कायो नाम द्विपदादीनां 'विम्वं' प्रतिक्यमित्यर्थः नम् द्रालेण परम्यसकरणम्नेन १० पत्रच्छेचादिषु निवेत्यति । 'कारः' स्वणं नम्शुपिरे शुपिरं वा कलिखादिमः प्रक्षिपति । 'कलिखः' वंश्रकपीरी ॥ १९०६ ॥ एपु दोषानाह—

एकेकार्तो पदाती, आणादीया च नंजमे दीमा । एवं तु अणहाए, कप्यह अड्डाऍ जयणाए ॥ ४९०७॥

एकैकसाद सेदनादिपदादाज्ञामहादयो दोर्पाः, संयम आत्मिन च प्रागुक्तनीत्या विरापना, 15 एवपेते दोषा अनर्थकं छेदनादिकं कुवेदो सबन्ति । अय अर्थः—प्रयोजनं निसन् प्राप्ते यतनया छेदनादिकं करोति तदा कल्पते ॥ १९०० ॥ इदमेव द्विनीयपरं मावयनि—

अमती अवाकडाणं, दसिगादिगछेदणं च जयणाए । गुलमादि लाडणाले, कप्यरमेदादि एमेव ॥ ४९०८ ॥

यथाञ्चतानां च्याणाममात्रे दशिकाद्धेत्तव्याः, आदिश्चात् प्रमाणाधिकस्य वा वस्रादेश्छे-20द्नं 'यत्नव्या' यथा संयमा-ऽज्यितिगवना न मवि तथा व्यत्व्यत् । मेद्रनहारे—गुहादिपि-ण्डस्य मेदं क्वयान्, अञ्चतु-नुष्वकं तस्य वा नाव्यविकरणसणद् भिन्यान्, क्रपेरे-क्रपार्चं तदादिना वा क्षयिप्रत्यत्रं तनो षट्यीवदिर्भेदनम् 'एवमेव' यत्ननण कृष्येन् ॥ २२०८ ॥

अक्टाण चंद्रण दा, दि घंनणं पीनणं तु अगतादी । चन्द्रातीणङ्भिवानो, अगनादि पनाव सुणगादी ॥ ४९०९ ॥

25 वर्षणहारे—अझाः-प्रसिद्धाः तेषां विषयाणां समीकरैगार्थम्, चन्द्रनस वा स्नानादः - परिदाह्रोपग्रमनाथं वर्षणं कर्त्रज्यन । पेषणहारे—स्नानादिक्तिनिन्द्रमेन आगद्दादः पेषणं विषयणम् । अपिवातहारे—ज्यात्राद्धानामसियवतां गोकणया बनुषा वाडिमेबानः नार्थः, आगदादेवी प्रताप्यमानस शुनक-काकाद्योडिमियननो छप्नुना नेषयिन्ज्याः ॥ १२०२ ॥

वितिय दबुन्सण जनणा, दाह वा श्रीन-देहिनचणना।

पहिणीगा-ऽनिवनमणी, पहिमा खारी नु सेछादी ॥ ४९१० ॥ केइछारे—'हितीयम्' अपवादमैदं मतीत्य केइछडीरनं कारमन्ये मिलेत्य परिष्ठारमेन् ।

१ °या भवन्ति, संयमे आत्मिन च विराधना छेड्नपद्वद् यावर्नाया । एवमेने छाँ० ॥ २ °रणम्, चन्द्र° मा॰ छाँ० ॥ ३ °पदं तत्र स्ने° मा॰ ॥

द्रवं—पानकं तस्योज्झनं यतनया विधेयम् । "दाहे" ति छताया उप्णस्य वा गाढतरमिन-तापे प्रतिश्रयमूमिकायामावर्षणं कुर्यात्, तृषािममूतं वा देहं सिञ्चेत्, ग्लानं भक्तप्रत्या-रूपािनं वा दाहािभमूतं सिञ्चेत् । कायद्वारे—किश्चद् गृहस्यः प्रत्यनीकस्तस्योपशमनीं प्रतिमां कृत्वा ततो यावदसावनुकूलो भवति तावद् मझं जपेत्, अशिवपशमनीं वा प्रतिमां विद-ध्यात् । क्षारद्वारे—अनन्तरं परम्परं वा शुपिरेऽशुपिरे वा प्रसूतिशमनार्थं क्षारं प्रक्षिपेत् । ठ तत्र शुपिरे दर्शयति—"खारो तु सिछादि" ति सेछ—वालमयं सिन्दूरं तत्र क्षारः क्षेपणीयः, किं सञ्जातो न वा १ इति ॥ ४९१०॥ ✓ उपसहरन्नाह—⊳

> कम्मं असंकिलिइं, एविमयं विष्णयं समासेणं। कम्मं तु संकिलिइं, वोच्छामि अहाणुपुन्वीए।। ४९११।।

एविमदमसंक्षिप्टं हस्तकर्म समासेन वर्णितम् । साम्प्रतं संक्षिप्टं हस्तकर्म यथानुपूर्व्यो 10 वक्ष्यामि ॥ ४९११ ॥ ๙ तदेवाह—⊳

वसहीए दोसेणं, दड्डं सरितं व पुट्वभ्रताई। एतेहिं संकिलिइं, तमहं वोच्छं समासेणं॥ ४९१२॥

वसतेर्दोषेण वा स्त्रीणां वाऽऽलिङ्गनादिकं विधीयमानं दृष्टा 'पूर्वभुक्तानि वा' स्त्रीभिः सार्थ हिसत-क्रीडितादीनि स्मृत्वा एतैः कारणैः 'संक्रिप्टं' हस्तकर्म यथोत्पचते तदहं वक्ष्ये समासेन 15 ।। ४९१२ ॥ तत्र वसतिदोषं तावदाह—

दुविहो वसहीदोसो, वित्थरदोसो य रूवदोसो य । दुविहो य रूवदोसो, इत्थिगत णपुंसतो चेव ॥ ४९१३ ॥

द्विचिधो वसतिदोपो भवति, तद्यथा—विस्तरदोपश्च रूपदोपश्च । तत्र विस्तरदोपो घद्ध-शास्त्रादिका विस्तीणी वसतिः, स पश्चाद् वक्ष्यते । रूपदोपो द्विधा—स्नीरूपगतो नपुंसक-20 रूपगतश्च ॥ ४९१३ ॥

> एकेको सो दुविहो, सिचतो खलु तहेव अचित्तो । अचित्तो वि य दुविहो, तत्थुगताऽऽगंतुओ चेव ॥ ४९१४ ॥

'सः' सीरूपगतो नपुंसकरूपगतश्च दोप एकैको द्विविधः—सचिचोऽचिचश्च, जीवयुत-विषयोऽजीवयुतविषयश्चेत्यर्थः । अचित्तः पुनरिष द्विविधः—तत्रगत आगन्तुकश्च ॥ ४२१४ ॥ 25

उभयमपि न्याचष्टे —

कहे पुत्थे चित्ते, दंतोवल मिट्टयं व तत्थगतं । एमेव य आगंतं, पालित्तय वेद्दिया जवणे ॥ ४९१५ ॥

याः काष्ठकर्मणि वा पुस्तकर्मणि वा चित्रकर्मणि वा निर्वितिता सीमितिमा यद्वा दन्त-मयमुपलमयं मृत्तिकामयं वा सीरूपं यस्यां वसती वसित तत् तस्यां तत्रगतं मन्तन्यम्, तिद्व- <sup>30</sup> पयो दोषोऽप्युपचारात् तत्रगत उच्यते । एवमेव चागन्तुकमि मन्तन्यम् । आगन्तुकं नाम-यद् अन्यत आगतम् । ततो यथा तत्रगताः स्तीमितिमा भवन्ति तथाऽऽगन्तुका अपि भवेयुः ।

१-२ < > एतदन्तर्गत पाठ मा॰ नाखि॥ ३ °गतादिरेकेको दोपो छिवि॰ मा॰ ॥
पु॰ १६६

तथा चात्र पादिलिप्ताचार्यकृता "वेष्टिक" ित राजकन्यका दृष्टान्तः । स चायम्-

पालिचायरिएहि रत्नो भगिणीमरिसिया जंतपडिमा कया । चंकमणुम्मेस-निमेसमयी तालविंटहत्था आयरियाणं पुरनो चिद्वड । राया वि अईव पालित्तगस्म सिणेहं करेइ । विजाइएहिं पडेट्टेहिं रत्नो कहियं—मिगणी ते समणण्णं अभिओगिया। राया न पत्तियति, ь मणिओ अ—पेच्छ, दंसेसु ते। राया आगतो, पासिचा पालिचायरियाणं रुहो पचोसरियो य । तस्रो सा सायरिएहिं चैट चि विगरणी कया । राया मुहुतरं आउही ॥

एवमागन्तुका अपि न्वीप्रतिमा मवन्ति । "ववण" ति यवनविषये ईदशानि न्त्रीरूपाणि प्राचुर्येण क्रियन्ते ॥ ४९१५ ॥ व्याख्यानं द्विविचमप्यचित्तम् । अय सचित्तं व्याख्यायते, तद्पि द्विविवम्—तत्रगनमागन्तुकं चै । एतदुभयमपि च्याच्यानयति—

पांडिवेसिग-एक्सवरं, सचित्तस्त्रं तु होति तत्थगयं। मुण्णममुण्णचरे चा, एमेव य हाति आगंतुं ॥ ४९१६ ॥

पातिवेदिमकगृहे एकगृहे वा-एकवैवोपाश्रये कारणतः खितानां यन् स्त्रिया रूपं दृश्यते तत् तत्रगतं सचितं रूपं मवति । अथवा शृन्यगृह्मशृन्यगृहं वा प्रविष्टेन या तत्र स्थिना स्त्री विछोदयते तद्रिप तत्रगतम् । एवमेव चागन्तुक्रमपि सचित्तं मीर्ह्यं मवति, प्रतिश्रये या स्त्री 16 समागच्छति तदागन्तुकमिति भावः ॥ ६९१६ ॥ अत्र तिष्टता दोपानुपदर्शयति-

आलिंगणादी पडिसेवणं वा, दहुं सचित्ताणमचेदणे वा। सदेहि रुवेहि य इंधितो त्, मोहिंग्ग संदिप्पित हीणसत्ते ॥ ४९१७॥

तेयां तत्रगतानामागन्तुकानां वा सचिचाना चीक्याणामालिद्रनादीनि प्रतिसेवनां वा कुवैतो हृष्ट्रा, अचेतनानि वा स्रीरूपाणि विरोक्य, प्रतिसेव्यमानाया वा स्थियः राज्दान् श्रुत्वा, तैः शर्के 20 रूपेंब्र 'इन्यितः' प्रज्वालितः 🗠 'तुँः' पुनर्र्थे ⊳ मोहाग्निः कस्यापि हीनमत्त्वस्य सुक्तमोगिनोऽसुक्त-भोगिनो वा सन्दीप्यते, ततः स्मृतिकरण-कोतुकडोपा मवेयुः ॥ ४९१७ ॥ क्यम् ? इत्याह—

कोतृहरुं च गमणं, सिंगारे इइछिद्करणे य । दिहे परिणय करणे, मिक्न्बुणों मूलं दुवे इतरे ॥ ४९१८ ॥

कुनृह्छं तस्रोत्यवते—आसन्ने गत्वा पश्यामि, शृणोमि वा श्रव्यम्, एवं कुनृह्ले उत्पन्ने 25 तत्र गमनं कुर्यात्, शृक्षारं वा गायन्तीं श्रुत्वा गच्छेत्, कुट्यस्य वा छिदं कृत्वा परोक्तयेत्, हैष्टे च सोऽपि तद्भावपरिणतो भवेत्—अहमप्येवं करोसीति, एतद्भावपरिणतः कश्चित् तदेवालिङ्गनादिकं करणं कुर्यात् । एतेषु स्थानेषु मिश्चोर्म्हं यावत् पायश्चित्तम् , 'इतरयोः' उपाघ्याया-ऽऽचार्ययोर्यथाकमं 'हे' अनवस्थाप्य-पाराख्चिके चरमपदं सवतः ॥ ४९१८ ॥ इदमेव व्याच्छे-

30

लहुती लहुना गुरुमा, छम्मासा छेद मूल दुनमेव ।

१ °यत्तिश्रो मणि वं ा २ झह त्ति मो० हे ॥ ३ चेति । तदु का ॥ ४ ° रूपं वेदितच्यम्, प्रति का ॥ ५ ४ ⊳ एतडन्तगत. पाटः कां० एव वत्तते ॥ ६ हप्ट्रा च मा० कां० ॥

25

#### दिहे य गहणमादी, पुन्तुत्ता पच्छकम्मं च ॥ ४९१९ ॥

तत्रगतः शृणोति मासल्घु, कुतृहलं तस्योत्पद्यते मासगुरु, त्रज्ञतश्चैनुर्लघुकाः, शृद्धारं शृण्य-तश्चतुर्गुरुकाः, कुट्यस्य च्छिद्रकरणे पंण्मासा लघवः, छिद्रेण पञ्यत्राग्ने पतुरवः, तद्भावप-रिणते च्छेदः, आलिङ्गनादिकरणे मूलम्, एवं मिखोः प्रायश्चित्तमुक्तम् । उपाध्यायस्य माम-गुरुकादारव्धमनवस्थाप्ये पर्यवस्यति । आचार्यस्य चतुर्लघुकादारव्धं पाराश्चिके तिष्ठति । अन्यच्य—आरक्षिकादिभिर्देष्टे सति प्रहणा-ऽऽकर्पणाद्यः पृवीका दोपाः । या वा प्रतिमा सा कदाचिदालिङ्गयमाना भज्येत ततः पश्चात्कर्मदोपः ॥ ४९१९ ॥

एप वसतिविषयो रूपदोप उक्तः । अथ विस्तरदोपमाह— अप्पो य गच्छो महती य साला, निकारणे ते य तिहं ठिता उ । कञे ठिता वा जतणाएँ दीणा, पार्वति दोसं जतणा इमा तृ ॥ ४९२० ॥

अरुपश्चासौ गच्छो यस्तत्र प्रतिश्रये स्थितः, गाला च सा 'महती' त्रिम्तीर्णा घद्यगाले-त्यर्थः, ते च साधवो निष्कारणे 'तत्र' उपाश्रये स्थिता वर्तन्ते, अथवा कार्ये स्थिताः परं 'यतन्या' वक्ष्यमाणलक्षणया हीनाः, ततो वेश्याप्रमृतिपु स्त्रीपु समागच्छन्तीपु 'दोपं' कोतुक-स्मृतिकरणादिकं प्रामुवन्ति ॥ ४९२० ॥ कारणे तु तत्र तिष्ठतामियं यतना—

असिनादिकारणेहिं, अण्णाऽसति वित्थडाऍ ठायंति । ओतप्पोत करिंती, संथारग-नत्थ-पादृहिं ॥ ४९२१ ॥

अभिवादिमिः कारणैः क्षेत्रान्तर्ऽतिष्ठन्तस्तत्र अन्यस्या वसतेरमावे विस्तृतायामपि वसते। तिष्ठन्ति । तत्र च संस्तारकैर्वस्त्र-पात्रेश्च मृमिकां अतियोतां कुर्वन्ति, माल्यन्तीत्यर्थः ॥ ४९२१ ॥ इदमेव व्यनक्ति—

भूमीए संथारे, अट्टवियहे ऋरंति जह दहुं।

ठातुमणा वि दिवसओ, ण ठंति रिंच तिमा जतणा ॥ ४९२२ ॥
विस्तीर्णायां वसतो तथा मृस्यां सस्तारकान् अर्ववितर्वान् कुर्वन्ति यथा तान् दृष्टा स्वातुमनसोऽपि न तिष्टन्ति । एपा दिवसतो यतना । रात्रो पुनरियं यतना ॥ ४९२२ ॥

वेसत्थीआगमणे, अवारणे चउगुरुं च आणादी । अणुलोमण निग्गमणं, ठाणं अचत्थ रुक्खादी ॥ ४९२३ ॥

वेश्यास्त्री यदि रात्रावागच्छिति भणित च—'अहमप्यत्र वमामि' इति ततः सा वार-णीया। अथ न वारयन्ति ततश्चतुर्गुरुकम् आज्ञादयश्च दोपाः। "अणुरुोमणे" चि अनुक्नेन् वेचनैः मा प्रतिपेद्धन्या न खरपरुषः, 'मा साधूनामभ्यास्थानं दद्याद्' इति कृत्वा। "निग्गमणे" चि यदि सा वेश्या निर्गन्तुं नेच्छिति ततः माधुमिर्निर्गन्तस्थम्, 'अन्यिमान्' शृत्यगृहादि-

१ °भ्यत्वारो छघु भा॰ हा॰ ॥ २ पदछ भा॰ हां॰ ॥ ३ °भिस्तरीये बालिह नारी एष्टे हां॰ ॥ ४ °न्तरे गच्छन्तस्तत्र तिष्ठन्तोऽन्यस्या हा॰ ॥ ५ भा॰ विनाऽन्यत्र—बोनपोन चि कुषेन्ति, माल तारी॰ मो॰ दे॰ । बोतपोतां कुषेन्ति, देशीपदिमिदम्, नेन माल हां॰ ॥ ६ °च्छित 'अहमप्यत्र वसामि' इतियुद्धा ततः हा॰ ॥ ७ °हादी स्थात हां॰ ॥

25

स्थाने स्थातन्त्रम्, तदमावे वृक्षमृलादाविप सेयम्, न पुनम्नत्रेति ॥ १९२३ ॥ ० ईदमेव व्यक्तीकरोति-->

पुढ्यी ओस सजीती, हरिय तमा उत्रधिनेण वासं वा । मात्रय सरीरतेणग, फम्सादी जाव ववहारो ॥ ४९२४ ॥

 यद्यपि बहिः पृथिवीकायोऽवञ्यायो वा, 'सञ्योतिवां' नामिका वा अन्या वसतिः. हरितकायस्त्रसप्राणिनो वा तत्र सन्ति तथापि निर्गन्तव्यम् । अथ वहिरुपियम्त्रेनमयं वपै वा वर्षति श्वापदाः शरीरस्तेनका वा तत्र सन्ति ततः परुपवचनरिप मा वेदया मणितन्या-निर्गच्छासदीयात् प्रतिश्रयात् । यादिशन्त्रात् तथाप्यनिर्गच्छन्त्यां यन्यनादिकमपि विवीयते, यावद् व्यवहारोऽपि करणे उपस्थितायाः कर्तव्यः ॥ ४९२४ ॥ इदमेव मावयति-

अम्हेदाणि विसहिमो, इड्डिमपुत्त वलवं अमहणोऽयं । णीहि अणितं वंघण, णिवकहूण सिरिचगहरणं ॥ ४९२५ ॥

साधवी मणन्ति—वयं क्षमाशीला इवानीं विविधं विशिष्टं वा सहामहै, तती यस्तत्रा-कारवान् साधुः स दर्स्यते—अयं तु 'ऋद्विमत्पुत्रः' राजकुमारादिः 'वरुवान्' सहस्रयोची 'असहनः' कोपनो बळाटपि मवतीं निष्काशयिष्यति ततः खयमेव निर्गच्छ । यदि निर्गच्छिति 16 ततो उप्टम्, अय न निर्गच्छित तदा मंबंऽपि साधव एको वा बछवान तां बझाति, ततः प्रमाते मुच्यते । मुक्ता च यदि नृपस्यान्तिके साधनाकषीति तदा करणे गत्या कारणिकादीनां च्यवहारो दीयते । तत्र च श्रीगृहोदाहरणं कर्तच्यम् । यथा---

यदि राज्ञः श्रीगृहे रत्रापहारं कुर्वेन् कश्चिचारः प्राप्यते ततन्तस्य कं दण्हं प्रयच्छय ? । कारणिकाः प्राहुः—श्चिरस्तर्दायं गृद्यते । सायवो सणन्ति—अस्माक्त्रमध्येपा स्वापहारिणी 20 अन्यापादिता मुपेत्र मुक्ता । ते पाहुः—कानि युन्माकं रहानि ? । साधनी भणन्ति— ज्ञानादीनि । कथं तेपामपद्दारः ! । अनाचारप्रतिसेवनाडपच्यानगमनादिनेति ॥ १९२५ ॥ थय सस्रीकः पुरुषः समागच्छेत् मोऽपि वारणीयः । तथा चाह्-

अहिकारों वारणमिंग, जत्तिय अष्फुण्ण तत्तिया वसही । अतिरंग दोस मिगणी, रत्ति आरद्वें णिच्छुमणं ॥ ४९२६ ॥ आवरिनो कम्मेर्हि, सत्तु विच उद्वितो थर्थरंतो । मुंचित य मेंडिनाती, एकेंक में निवादेंमि ॥ ४९२७ ॥ निग्गमणं तह चेत्रा, णिहोस मद्रासऽनिग्गमे जतणा। सञ्झाए झाणे वा, आवरणे सद्करणे वा ॥ ४९२८ ॥

यत्र केवला पुरुपमिश्रिना वा स्वी समागच्छिति तत्र सवैत्रापि वारणायामधिकारः, सा 30 कर्तन्येनि मात्रः । अत एव चोत्सर्गतो घट्यग्राख्ययां न वन्तन्यं किन्तु यावद्भिः साथुमिः सा ''अप्कुण्ण'' चि ब्याप्ता सवति 'तावती' नावस्ममाणा वसतिरन्वेपणीया । अश्रातिरिक्तायां वसतो वसन्ति तनः 'ढोपाः' पृवेका भवन्ति । कारणतम्त्रस्यामपि स्थितानां कश्चित् पुरुषः

१ <व ▷ एतदन्तर्गनमवत्तरणं सा० क्रां॰ नारित ॥

स्रीसहितः समागच्छित स चानुक्छैर्वचोभिर्वारणीयः, वार्यमाणश्च त्र्यात्—'एपा मे भगिनी संरक्षणीया, साधूनां समीपे चाशङ्कनीया' इति च्छद्मना भणित्वा स्थितोऽसौ, रात्रौ च प्रारव्धस्तां प्रतिसेवित्तं ततः साधुमिर्वक्तन्यः—अरे निर्ठज्ञ! किमसानत्र स्थितान् न पश्यिस यदेवम-कार्यं करोपि श एवमुक्तवा निष्काशनं तस्यं कर्तन्यम् ॥ ४९२६॥

अथासो निष्काश्यमानो रुष्येद् रुप्टश्च 'कर्मिमः' कपायमोहनीयादिभिः 'आवृतः' ह आच्छादितः साधूनामुपरि शत्रुरिव रोपेण ''थरथरंतो'' ति भृशं कम्पमानः प्रहारं दातु- मुस्थितः वाग्योगेन च 'भिण्डिकाः' त्राडीर्महता शब्देन मुख्वति, यथा—''भे'' युष्माकमेकैकं निपातयामि ॥ ४९२७॥

एवं तिसन् विरुद्धे सञ्जाते तस्या वसतेः साधुभिर्निर्गमनं 'तथैव' कर्तव्यं यथा पूर्व वेदया-स्त्रियामुक्तं यदि विहर्निदोंपम् । अथ सदोपं ततः 'अनिर्गमे' अनिर्गच्छतामियं यतना—10 स्ताध्यायो महता शब्देन क्रियते ध्यानं वा ध्यायते । यस्य स्ताध्याये ध्याने वा छिष्धिन भवति सः 'आवरणं' कर्णयोः स्थगनं विद्धाति 'शब्दकरणं वा' महता शब्देन वोस्रो विधीयते ॥ ४९२८॥ एवमपि यतमानस्य कस्यापि तत् प्रतिसेवनं दृष्टा कर्मोदयो भवेत् । कथम् १ इति चेद् उच्यते—

> वडपादव उम्मूलण, तिक्लिम्म व विजलिम्म वर्चतो । कुणमाणो वि पयत्तं, अवसो जह पावती पडणं ॥ ४९२९ ॥ तह समणसुविहिताणं, सञ्चपयत्तेण वी जतंताणं । कम्मोदयपचइया, विराधणा कासति हवेजा ॥ ४९३० ॥

यथा वटपादपरगानेकमूलपतिबद्धस्यापि गिरिनदीसिललवेगेनोन्मूलनं भवति, ० "तिबैलिंग व" ति विभक्तिन्यत्ययाद् ⊳ यथा वा तीक्ष्णेन नदीपूरेण कृतप्रयत्नोऽपि पुरुपो हियते, 20 'विजले वा' कर्दमाकुले वा व्रजन् प्रयत्नं कुर्वाणोऽप्यवयाः पतनं यथा प्रामोति, तथा श्रमण- सुविहिताना सर्वप्रयत्नेनापि निर्विकृतिकविधान-वाचनाप्रदानादिना यतमानानां ० वँसितदोपे- णानाचारदर्शनाद् मोहोदयः सज्जायते । ततश्च ▷ 'कर्मोदयप्रत्ययिका' ० वेदंमोहनीयरुमों- दयहेतुका ▷ कस्यचिदनगारस्य चारित्रविराधना भवेत् ॥ ४९२९ ॥ ४९२० ॥ एवमसा- वुदीर्णमोहो धृतिदुर्वलसमुदयमिसोदुमशक्तो हस्तरुमं करोति तत्र प्रायश्चितमाह— 20

पढमाएँ पोरिसीए, बितिया तितयाएँ तह चउत्थीए ।
मूलं छेदो छम्मासमेव चत्तारि या गुरुगा ॥ ४९३१ ॥
प्रथमायां पोरुप्यां हस्तकर्म करोति मूलम्, द्वितीयाया छेदः, तृतीयायां पण्मासा गुरवः,

१ 'स्य विधेयम् ॥ ४९६६ ॥ अ' का॰ ॥ २ °नस्यापि तत् प्रतिसेवनं एष्ट्रा कस्यापि मोहोदयो को॰ । "एवं पि जयंतस्य कस्सि कम्मोदतो होजा । कह रे—वटपादर॰ गाहाद्रयम्" इति चूर्णा विद्योपचूर्णा च ॥ ३ ॰० ▷ एतिवालन्तर्गत पाठः का॰ एव वर्तते ॥ ४ ॰० ▷ एतदन्तर्गरः पाठः भा॰ कां॰ नास्ति ॥ ५ ०० ०० एतदन्तर्गतः पाठः का॰ एव वर्तते ॥ ६ कस्यापि चारि भा॰ का॰ ॥ ७ मोहोद्भवानन्तरं प्रथ° का॰ ॥

चतुर्ध्या चत्वारो मासा गुरवः ॥ १९३१ ॥ एँनामेव निर्मुक्तिगाथां व्याचप्टे— निसि पढमपोरिस्टमव, अद्दधिती सेवणे भवे मृलं । पोरिसिपोरिसिसहणे, एकेके ठाणगं हसह ॥ ४९३२ ॥

'तिशि' रात्री प्रथमपारुत्यां मोहोद्भेवो जातः तस्यामेवाहद्वयृतिर्यदि हस्तकर्म सेवते तदा ७ मृलम् । अथ प्रथमपारुपीमिवनदा हितीयाया सेवते छेदः । हे पोरुप्याविषसदा तृतीयायां सेवते पहुरवः । तिस्रः पारुपीरिवसदा चतुर्थ्या सेवमानस्य चतुर्गुरुकाः । एवं पारुपीपोरुपी-सहने एककं प्रायश्चित्तस्थानं इसति ॥ ४९३२ ॥

> चितियम्मि वि दिवसम्मि, पडिसेवंतस्स मासियं गुरुअं । छड्डे पचक्खाणं, सत्तमए होति तेगिच्छं ॥ ४९३३ ॥

16 एवं रात्री चतुरो यामानियमच हिर्ताये दिवसे प्रथमपौरूप्यां प्रतिसेवमानस्य मासगुरुकम् । ततः परं सर्वत्रापि मासगुरुकम् । रुघृनि तु प्रायश्चित्तानि अत्र न भवन्ति, अत एवेदं हस्तकर्म-सेवनमनुद्धातिकमुच्यते । एवमसी प्रतिसेव्य सङ्घाटिकस्यान्यस्य वा कस्याप्याछोचयेत् । स च प्रागुक्तहस्तकर्मकारकसाधुपञ्चकापेक्षया पष्टः माधुम्तं प्रति व्रवीति—यत् कृतं तदकृतं न भवति, सम्प्रति मक्तप्रत्याग्यानमङ्गीकुरु । ≪ संसमके चेकित्सं भवति । इयमत्र भावना —>
16 ससमो व्रवीति—अस्य मोहोदयस्य निर्विकृतिका-ऽवमाद्यिकादिक्षण चिकित्सा कर्तव्या ॥ १९३३ ॥ तथा—

पडिलामणः हुमिन्म, णवमे सही उवस्मए फारे । दममिम पिता-पुत्ता, एकारसमिम आयरिए ॥ ४९३४ ॥

अप्टमे साथे। प्रतिलामनाया उपदेशो भवति । नवमो वृते—श्राद्धिका उपाश्रये समानी20 यते सा भवतः शरीरं र्रश्शेत् । दशमे साथे।—पिता-पुत्रे। युवां सजातिकश्रामं गत्वा
चिकित्सां कुरुतमित्युपिटशति । ४ ऍकादशे सद्घाटिकमाथे। श्राचार्याः इत्युहेखेनोपदेशो
मवति । किमुक्तं भवति १—। एकादशे त्रवीति—यदाचार्या श्रादिशन्ति तद् विवेहि ।
श्रयं शुद्धः ॥ १९३१ ॥ शेपेषु प्रायक्षित्तमाह—

छद्दो य सत्तमो या, अहमुद्धा तेसि मासियं छहुयं। उवरिष्ट जं भणंती, थेरस्स वि मासितं गुरुगं॥ ४९३५॥

१ इद्मेव व्या भा०॥ २ °द्भ्वे । उत्तादिक तनस्तरा दे०॥ ३ तादी० मो० दे० विनाऽन्यत्र— स्वत्र न भवन्ति । सत् एवानुद्धा भा०। सत्र हम्नद्धमांवसरे न भवन्ति । सत् एव स्वे "तथो अणुग्वादया पत्रत्ता" इत्यादिना इद्मनुद्धा का०। "तेण पर सव्यय मासगुरं, त्रम्हा सुति। वो णित्र रहुग्मु" इति चूर्णा विशेषसूर्णा व॥ ४ च सनन्तरोक्त विकारम्य भाव ॥ ६ नादी० मो० दे० विनाऽन्यत्र— स्य 'चे किन्स्य निर्विकृतिकादिकं चिकिन्नाकमं स्वति ॥ ४९३३॥ मा०। वस्य चिकिन्सा कर्त्वद्या भा०॥ ६ तर्या० मो० दे० विनाऽन्यत्र—स्पृश्ति । द्यमः प्राह्—पिता मा०। स्पृशदिति । द्यमः प्राह्—पिता वा०। ८ ० । ८ ० । एतिबह्मध्ययतः पाटः मा० मा० मा० नाति॥

पष्ट-संसमी 'यथाशुद्धी' न दोपयुक्तमुपदेशं ददाते, यतश्च गुरूणामुपदेशमन्तरेण खेच्छया मणतस्ततो मासिकं छघुकं तयोः प्रायश्चित्तम् । 'उपरितनाः' अप्टम-नवम-दशमा यन् सदोप- मुपदेशं भणन्ति तेन त्रयाणामपि मासगुरुकम् । स्विरस्यापि पितुः पुत्रेण सह सज्ञातप्रामं गच्छतो मासगुरुकम् ॥ ४९३५ ॥ अथामूनेव पष्टादिसाधृनामुपदेशान् विवृणोति—

संघाडगादिकहणे, जं कत तं कत इयाणि पचक्खा। अविसुद्धो दुद्ववणो, ण समित किरिया से कायव्वा।। ४९३६॥

सङ्घाटिकस्य आदिशब्दाद् अन्यस्य वा 'हत्तकर्म कृतं मया' इत्येवं कथने कृते सित स ब्रूयात्—यत् कृतं तत् कृतमेव, इदानीं भक्तं प्रत्याचक्ष्य ', किं ते अप्रपतिज्ञस्य जीवितेन ? इति । सप्तमः प्राह—'अविशुद्धो दुष्टत्रणः' रप्पकादिकः कियां विना न शाम्यति अतः किया "से" तस्य कर्तव्या, एवं भवताऽप्यस्य मोहोद्यत्रणस्य निर्विकृतिका-ऽवमोद्रिकादिका किया 10 विधेया येनोपश्चमो भवति ॥ ४९३६ ॥

> पिंडलाभणा उ सही, कर सीसे वंद ऊरु दोचंगे। स्लादिरुयोमंज्जण, ओअङ्गण सिंहमाणेमो॥ ४९३७॥

अप्टमः प्राह—"सङ्घी" श्राविका सा प्रतिलाभनां करोति, प्रतिलाभयन्त्यां चोर्चोः पात्रके स्थिते यथाभावेनाभ्युपेत्य वा वालिते ऊहमध्येन द्वितीयाङ्गादिकमवैगलति, तनः सा श्राद्धिका 15 करेण स्प्रशति, "सीसे वंद" ति शीर्षण वा वन्द्रमाना पादो स्प्रशेत्, ततः स्रीस्पर्शेन वीज-निसर्गों भवेत् । नवमः प्राह—"सूलाइरुय" ति शूलम् आदिग्रहणाद् गण्डमन्यतरद्वा तदनु-रूपं रुग्जातमकसादुत्पाद्यते ततः श्राद्विका आनीयते, सा तत् शूलादिकमपँमार्जयति "ओअट्टण" ति गाढतरमुद्वर्त्तयति एवं वीजनिसर्गों भवेत् ततः श्राद्विकामानयामः ॥ ४९३७॥

सन्नायपिष्ठ णेहिं [णं], मेहुणि खुरुंत णिग्गमोवसमो। अविधितिगिच्छा एसा, आयरिकहणे विधिकारो॥ ४९३८॥

यस्य मोहोदयः समुत्पन्नस्तस्य पितरं प्रति दशमो भणति—'सज्ञातकपितं' सज्ञातकपीतं "णं" इति एनं आत्मीयं पुत्रं नय, तत्र मेथुनिका—माजुलदृहिता तया सह "खुरुंत" वि सोपहासवचनैर्भिन्नकथाभिः परस्परं हस्तसद्धर्पण च क्रीडतो वीजनिर्गमो भवेत्, तत्रश्च मोहो-पशमो भवति । एपा सर्वाऽप्यविधिचिकित्सा भणिता । यस्तु व्रवीति—आचार्याणामेतदा- 25 लोचय, ततस्ते यां चिकित्सामुपदिशन्ति सा कर्तव्या । एतदेकादशस्य साधोर्विधिकथनमुच्यते ॥ ४९३८ ॥ अत्रैव प्रकारान्तरगाह—

सारुवि गिहत्थ [ मिच्छे ], परतित्थिनपुंसेगे य स्यणया । चउरो य हुंति लहुगा, पच्छाकम्मम्मि ते चेव ॥ ४९३९ ॥

१ °समी साधू यथाशुद्धी मन्तर्थो । यथाशुद्धी नाम-दोवयुक्तमुपदेशं न ददनः । यतः कां ॥ २ "महण मो । एतलाशनुमारंणंत्र मो । दिश्यती दिप्पति ४ ॥ ३ "वलगति कां ॥ ४ °पमर्दयति मो । ॥ ५ °प्रामं 'तम्' इति मा । ॥ ६ °णा मन्त्राऽन्ते लालो नो । ७ यां फ्रियामुप कां ॥ ८ सारूपिय गिहत्ये, पर भा । विना ॥ ९ "सरोस म्य गामा ॥

कश्चिद् मृयात्—'सारूपिकः' सिद्धपुत्रः तद्रूपो यो नपुंसकन्तेन हन्तकमें कार्यताम् । द्वितीयः प्राह—गृहस्यपुराणनपुंसकेन । तृतीयो मणति—मिथ्यादृष्टिनपुंमकेन । चतुर्थो मृवीति—परतीर्थिकनपुंसकेन । एतेषां चतुर्णामिष "स्यणय" ति हन्तकमंकरणे 'सूचनां' प्रेरणां कुर्वाणानां चत्वारो छववन्तपः-कारुविशेषिता मवन्ति । तत्र प्रथमे द्वाम्यामिष रुघवः, हितीये तपसा रुघवः, तृतीये कालेन रुववः, चतुर्थे द्वाभ्यामिष गुरव इति । अथ ते हन्तकर्म कृत्वा पश्चाक्तमें कुर्वेन्ति, उदकेन हन्तो घावन्तीत्यर्थः, तत्रापि 'त एव' चतुर्रुघवः ॥४९३९॥

एसेर्व कमो नियमा, इत्थीमु वि होह् आणुपुन्तीए । चउरो य अणुग्वाया, पच्छाकम्मम्मि न सहुगा ॥ ४९४० ॥

'एप एव' सारूपिकादिकः कर्मा नियमात् जीणामपि आनुपूर्व्या वक्तव्यो मवति ।

10 तद्यथा—प्रथमो व्रवीति—सिद्धपुत्रिकया हन्तकर्म कार्यताम्, एव द्वितीयः—गृहस्थपुराणि-कया, तृतीयः—मिध्यादृष्टिगृहस्थया, चतुर्थः—परतीर्थिक्या । चतुर्णामप्येवंभणतां स्त्रीस्पर्शकारापणप्रत्ययाध्यत्वारः 'अनुद्धाताः' गुरुका मासान्त्रयेव तपः-कालविद्रोपिताः प्रायिक्षितम् ।

पश्चात्कर्मणि तु 'त एव' चत्वारो मामा लवुकाः ॥ ५९४० ॥ तद्वं गतं 'वसतेदंपिण' इति द्वारम् । 'हृद्या स्मृत्वा वा पृत्रेमुक्तानि' इति द्वारद्वयं तु यथा निश्चीये प्रथमोद्देशके

15 प्रथमश्वे व्याल्यातं तथवात्रापि मन्तव्यम् । तद्वेवमुक्त हम्तकर्म । अथ मेथुनमिषित्युराह—

मेहुण्णं पि य तिविहं, दिच्वं माणुस्सयं तिरिक्खं च । टाणाइं मोत्तृणं, पडिसेवणि सोधि स चेव ॥ ४९८१ ॥

मैशुनमि त्रितियम् । तद्यया—दिन्यं मानुत्य तर्श्वं च । अत्र च येषु स्थानेप्नेतानि दिन्यादीनि मेशुनानि सम्मनन्ति तानि मुक्त्वा स्थातन्यम् । यदि तेषु तिष्ठति तानि वा 20 दिन्यादीनि प्रतिसेनते तदा तदेन स्थानप्रायिश्चतं सेन च प्रतिसेननायां ग्रोधियी प्रथमोद्देशके सागारिकसूत्रेऽभिहिता (गा० २४७० तः) ॥ ४२४१ ॥

अय द्वितीयपढं सप्रायश्चित्तमुच्यते । तत्र परः प्रेरयति —

मृखुत्तरसेवासं, अवरपद्मिंग णिसिन्झती सोघी । मेहुण्णे पुण तिविघ, सोघी अववायती किण्णु ॥ ४९४२ ॥

25 'मृरगुणोत्तरगुणमितसेवनायु' अ माणातिपात-पिण्डविद्योधिप्रसृतिविषयायु ▷ 'अपरपदे' उत्सर्गापेक्षया अन्यसित्रपवाटास्ये स्वाने 'ग्रोधिः' प्रायिश्वतं तावित्रपिष्यते, न टीयत इत्यर्थः, मैथुने पुनिव्वविदेऽपि किमर्थमपवाटनः प्रतिसेव्यमाने ग्रोधिरिमिघास्यते ? ॥१९९२॥ स्रिराह—हिविया प्रतिसेवना—टिपिका किस्थिका च अनयोः प्रकृपणार्थं ताविद्दमाह—

राग-दोसाणुगया, तु दिष्यया किष्यया तु तदमावा । आराघणा उ कष्पे, विराधणा होति दृष्येणं ॥ ४९४३ ॥

राग-द्वेपाम्याम् अनुगता-सहिता या प्रतिसेवना सा दर्षिका, या तु कल्पिका सा 'तद-

र °व गमो तामा॰ ॥ २ °म्मि चउछहुगा टामा॰ ॥ ३ ४ ▷ एतद्दन्तगंत. पाठ मा॰ दा॰ नाव्यि ॥ ४ °रिमधीयते १ सा॰ ॥ ५ °णार्थमिद्माह मा॰ द्या॰ ॥

भावात्' राग-द्वेपाभावाद् भवति । शिष्यः प्राह—द्र्पेण करुपेन वाssसेविते किं भवति ! इति उच्यते—करुपेनासेविते ज्ञानादीनामाराधना भवति, दर्पेण प्रतिसेविते तेपामेव विराधना भवति ॥ ६९४३ ॥ आह—यदि राग-द्वेपविरहिता कल्पिका भवति तर्हि मैथुने कल्पिकाया अभावः प्रामोति । उच्यते-प्रामोतु नाम, का नो हानिः ? । तथा चाह-

> कामं सन्त्रपदेसु वि, उस्सग्ग-ऽन्नवादधम्मता जुत्ता। मोत्तं मेहुणभावं, ण विणा सो राग-दोसेहिं॥ ४९४४॥

'कामम्' अनुमतमिद्रमस्माकम्-'सर्वेष्विप पदेषु' मूलोत्तरगुणरूपेषु 'उत्सर्गा-ऽपवाद-धर्मता युक्ता' उत्सर्गः-प्रतिपेधः अपवादः-अनुज्ञा तद्धर्मता-तल्लभणता सर्वेप्वपि पदेपु युज्यते; तथापि मुत्तवा 'मैथुनभावम्' अब्रह्मासेवनम् , तत्र उत्सर्गधर्मतेव घटते नापवादधर्मता । किमर्थम् ? इत्याह-असौ मैथुनभावो राग-द्वेपाभ्यां विना न भवति, अतो द्वितीयपदेऽपि न 10 तत्रामायश्चित्तीति हृदयम् ॥ ४९४४ ॥ अयं पुनरस्ति विशेपः-

संजमजीवितहेउं, कुसलेणालंबणेण चऽण्णेणं। भयमाणे तु अकिचं, हाणी वही व पच्छित्ते ॥ ४९४५ ॥

'संयमजीवितहेतोः' 'चिरकालं संयमजीवितेन जीविप्यामि' इति बुद्धा 'कुशलेन वा' तीर्थाव्यवच्छित्त्यादिरुक्षणेनान्येनाप्यालम्बनेन 'अकृत्यम्' अव्रख 'भजमानस्य' आसेवमानस्य 15 मायश्चित्ते हानिर्वा वृद्धिर्वा वक्ष्यमाणनीत्या भवति ॥ ४९४५ ॥

आह—मैथुने कल्पिका सर्वथैव न भवति ? इति अत आह—

गीयत्थो जतणाए, कडजोगी कारणम्मि णिदोसो। एगेसिं गीत कडो, अरत्तऽदुद्दो तु जतणाए ॥ ४९४६ ॥

गीतार्थः 'यतनया' अल्पतरापराधस्थानप्रतिसेवारूपया 'कृतयोगी' तपःकर्मणि कृताभ्यासः 20 'कारणे' ज्ञानादौ सेवते, एप प्रथमो भद्गः, अत्र च प्रतिसेवमानः कल्पिकपतिसेवावानिति कृत्वा निर्दोपः । गीतार्थो यतनया कृतयोगी निष्कारणे, एप द्वितीयो भन्नः, अत्र सदोपः । एवं चतुर्णी पदानां पोडश मङ्गाः कर्तव्याः । एकेषां पुनराचार्याणामिह पश्च पदानि भवन्ति-गीतार्थः कृतयोगी अरक्तो अद्विष्टो यतनया सेवते, एप प्रथमो गद्गः; गीतार्थः कृतयोगी अरक्तोऽद्विष्टोऽयतनया, एप द्वितीयो भक्तः; एवं पञ्चभिः पदेद्वीत्रिंशद् मङ्गा भवन्ति । अत्रापि 35 प्रथमभन्ने कल्पिका प्रतिसेवा मन्तव्या, न शेपेषु ॥ ४९४६ ॥

आह—यदि तत्र फल्पिका तर्हि निर्दोप एवासो, उच्यते—

जित सन्वसी अभावी, रागादीणं हविज निहोसी ।

जतणाजुतेसु तेसु तु, अप्पतरं होति पच्छित्तं ॥ ४९४७ ॥ यदि 'सर्वशः' सर्वप्रकारेणेव रागादीनामभावो मधुने भवेत् ततो भवेतिर्दोपः, तच 50 नास्ति, अतो न तत्र सर्वथा निर्दोषः, परं यतनायुतेषु 'तेषु' गीतार्थादिविदोपणविशिष्टेषु साधुष्वलपतरं प्रायश्चित्तं भवति ॥ ४९४७ ॥ अय यदुक्तम्—"हानिर्गृद्धिर्वा प्रायश्चिते भवति" (गा० ४९४५) तत्र हानि तावद् विवरीपुराह—

कुलबंसिम पहींणे, रखं अकुमारगं परे पेछे । नं कीरतु पक्षेत्रो, एस्य य बुर्द्वाऍ पाघण्णं ॥ ४९४८ ॥

कश्चिद् नृपतिरनपन्यः स मिष्ठणा प्रोक्तः—गृयमपुत्रिणस्तः क्रुवंदे प्रश्नीण राज्यसकु-सारकं सत्वा परे राज्ञानः प्रेरवेषुः ततः क्रियतास्यरपुरूषपदेषः, स चौषायेन तथा कर्तव्यः ध्यथा छोकं अपयद्यः प्रवादो न समुच्छप्रति कुमारश्चोत्यवन, 'अत्र च' उपायनिक्षणे तुदैः प्रायान्यम्, तैयेवासी सम्यक् परिज्ञायन नान्ययति सातः॥ १९१८॥ इदमेव सविद्यपमाह—

सामत्य णिव अपुने, सचिव मुणी घम्मछक्त वैमणना । अणह्वियनकणरोत्री, एगेनि पडिमदायणना ॥ ४९४९ ॥

'अपुत्र' अपुत्रस्य सृषेस्य सन्वित्त सह "नामन्यणं" पर्या छोचनम्, यथा—कथं नाम 10 कुमारः सम्मित्राः । तत्रो मित्रणा भणितम्—यथा परकेत्रेऽपरेण वीजसमं केत्रसामिन आमान्यं भवित एवं तवान्तः पुरक्षेत्रेऽन्यनापि चीनं निस्ष्यं त्वेव पुत्रो भविति । राज्ञा मितिपत्रं तद्वनम् । मृयोऽप्यमान्यः माह—ये सुनयोऽप्यगः मवाज्ञानने ते 'धर्मस्थ्येण' धर्मकथा-कागाणव्यानेन यहा "धम्मव्यन्त्ये"ित 'राजा मान्तः पुरः श्रावको गृहेऽहेतां मित्रमाः सुश्रूपते ताः माधवो बन्दिनुमागच्छत् देस्यं धर्मव्यानेन "वेमणय" ति प्रवेद्यनीयाः । एवममात्य-1४वनं मित्रप्य गजा तथेव कृतम् । तत्रो राजगृहं प्रविष्यु सायुपु ये तहणाः अनवर्याज्ञाः— श्रविष्यं गजा तथेव कृतम् । तत्रो राजगृहं प्रविष्यु सायुपु ये तहणाः अनवर्याज्ञाः— श्रविन्धं जीनेत्रेषां व्यवणादिभिज्ञीन्या रोधः—नियन्नणा कृता, दोषान्तु श्रुडक-स्विरादयो विसर्जिताः । यहा "तरुण रोहे" नि पाटः, ते तरुणाः 'अवरोधे' अन्तः पुरे तरुणक्षीभिः सार्षे वन्त्राद् भोगान् मोजयितुमारेभिरे । राजगुरुपाश्च बौरन्यप्यारिणो भणन्ति—यदि मोगान्य मोध्यध्वे तत्रो वयं मार्यिप्यामः । नप्रकः साधुः

20 "वरं प्रवेषु जिलतं हुताशनं, न चापि ममं चिरसिंद्धतं बतम् । वरं हि मृत्युः सुविश्चद्धकर्मणो, न चापि श्रील्यस्वितस्य जीवितम् ॥" इन्यादि परिमान्य मित्तेमध्यवितः, तस्वित्मनिच्छतो राजपुर्णः शिरित्धित्तम् । "एनेसिं पिडमदायणय" नि 'एकेपान्' आचार्याणामयमिपायः, यथा—मन्देत्तरप्रकाशे प्रदेशे लेप्य-प्रतिमाया लाक्षारसपूर्णार्याः श्रीपं छित्त्वा द्शितम्, ततः सायवो मणिताः—येथतस्य 25 शिरिश्टित्रम् एवं भवतामपि शिरश्लेको विवासने ॥ २९२९ ॥ इदमेव भावयति—

त्रमणीण य पक्षेत्रो, मोगेहिं निर्मनणं च मिक्खुस्म । मोतुं अणिच्छमाणे, मरणं च निर्ह वविषयस्म ॥ ४९५० ॥

नुरुणीनां सात्रुमिः सहान्तःपुरं प्रक्षेपः कृतः, सागश्चेकस्य मिखाः प्रथमता निमन्नणं कृतम्, तस्य च सोकुमनिच्छनो मरणं च तत्र स्यवसितस्य शिग्स्वद्रश्चकं ॥ १९५० ॥

20 दहुण नं विमयणं, सहसा सामावियं कहनवं वा ।

१ °पतेः स्व दे ।। २ °ष्ट्रांयांसे १ दां ।। ३ °से उञ्जणदिमिद्धांन्या बद्धाः, शेषा भा ।। ४ वाटी ॰ मो ॰ दे ॰ विनाइचान सरणमान्य भा । । मरणमार्द्धा कर्तुमध्य दा ।। ५ °स्द्रवका थ भा ॰ क्षं ।। ६ °याः 'पुरुषोऽयं मार्यते' इति मृष्युरुषेः द्वापि क्षं ।।

विगुरुन्त्रिया य ललणा, हरिसा भयसा व रोमंचो ॥ ४९५१ ॥
'तत्' तथाविधं 'विगसनं' व्यपरोपणं 'सामाविकं' साधोरेव 'केतविकं वा' प्रतिमायाः
कियमाणं सहसा दृष्ट्वा 'विकुर्विताश्च' अलडूत-विम्पिता ललना विलोक्य कस्यापि हर्षेण
भयेन वा रोमाञ्चो भवेत् । ⊲ संकारोऽलाक्षणिकः ⊳ ॥ ४९५१ ॥ अत्रैव प्रायश्चितमाह—

सुद्धिसते मीए, पच्चक्लाणे पिडच्छ गच्छ थेर विद् । मूलं छेदो छम्मास चंडर गुरु-लहु लहुग मासो ॥ ४९५२ ॥

यस्तावद् मरणमध्यवसितः स शुद्धः । द्वितीयः—उछिसितः—'एतेनापि मिपेण स्त्रियं प्राप्त्यामः' इति बुद्धा उद्धिपतरोमकूपः सञ्जातस्त्रस्य मूलम् । अपरः—यदि न प्रतिसेवे ततो मम शिरिह्यते; एवं मीतस्य प्रतिसेवमानस्य च्छेदः । अपरिश्चन्तयित—अहमेवं मार्यमाणः समाधि नासादियप्यामि, असमाविमरणेन च दुर्गतिङ्गमी, अतो भक्तपत्याख्यानं कृत्वा मरिप्ये; 10 एवं सेवमानस्य पङ्गरवः । अपर इदमालम्वनं करोति—अहं जीवन् प्रतीच्छकानां वाचनां दास्यामि; तस्य पड्लघवः । अन्यश्चिन्तयित—गच्छं सारियप्यामि; तस्य चतुर्गुरवः । अपर इदमालम्वते—मया विना स्वविराणां न कोऽपि कृतिकर्म करिप्यति अतस्तेषां वैयावृत्यकर-णार्थं प्रतिसेवे; तस्य चतुर्ल्युकम् । अपरः परिभावयति—विद्वांसः—आचार्यास्तेषां वेयावृत्यकर्ता कोऽपि न विद्यते तदर्थं प्रतिसेवे; तस्य मासल्युकम् ॥ ४९५२ ॥ इँदमेव व्याख्याति— 15

निरुवहयजोणिथीणं, विउच्चणं हरिसमुछिसितें मूलं। भय रोमंचे छेदो, परिण्ण काहं ति छग्गुरुगा ॥ ४९५३॥ मा सीदेज पडिच्छा, गच्छो फिट्टेज थेर संघेच्छं। गुरुणं वेयावचं, काहं ति य सेवतो सहुओ॥ ४९५४॥

पञ्चपञ्चाञ्चतो वर्षाणामुपरिष्टादुपहतयोनिका स्त्री भवति, "तेपामारतो अनुपहतयोनिका, 20 गर्भे गृह्वातीत्यर्थः । एवं निरुपहतयोनिकस्त्रीणां 'विकुर्वणं' मण्डनं दृष्ट्वा यस्य हर्षः समुलसित तत्रश्चाव्रम प्रतिसेवमानस्य तस्य मूलम् । यस्य तु भयेन रोमाञ्च उत्पचते तस्य च्छेदः । परिज्ञा—भक्तप्रत्याख्यानं तां करिप्यामीति यः परिणतस्तस्य पहुरुकाः ॥ ४९५३ ॥

'मा मतीच्छकाः सीदेयुः' इति बुद्धा यः सेवते तस्य पड्रुष्टुकाः । यस्तु 'मां विना गच्छः स्फिटेत्' इत्यालम्वते तस्य चतुर्गुरु । 'स्विरान् सद्वहीप्यामि' इति कृत्या सेवमानस्य 26 चतुर्रुष्टु । 'गुरूणां वेयावृत्यं करिप्ये' इति हेतोः सेवमानस्य लघुमासः ॥ ४९५४ ॥

उक्ता पायश्चित्तस्य हानिः । अय वृद्धिमाह—

लहुओ उ होति मासो, दुन्भिनखऽविसज्जणे य साहूणं। णेहाणुरागरत्तो, खुट्टो चिय णेच्छए गंतुं॥ ४९५५॥ कालेणेसणसोधि, पयहति परितावितो दिगिछाए।

30

१ पि एतदन्तर्गत पाठः भा॰ का॰ नात्ति ॥ २ चउर गुरुगा लहुग मासो धीन्त एर पाठः सर्वासिप प्रतिषु वर्तते, अग्रगीचीनधायमिलस्माभिग्ले परावर्तित पाठः ॥ ३ एनामेय निर्युक्तिः गाधां व्या॰ का॰ ॥ ४ तदारतो भा॰ ॥

अलभंते चिय मरणं, असमाही तित्थवीच्छेदी ॥ ४९५६ ॥

अलमत विश्व मरना, जिस्माहा तिर्देश छुँ महीला निर्मन्तव्यम् । अथ स्वयं जङ्घावलपरिक्षीणास्तवः साधवो विसर्जनीयाः । अथ न विसर्जयन्ति तत आचार्यस्था-सामाचारीनिप्यत्रो लघुको मासो मवित आज्ञादयश्च ढोषाः । एते चापरे तत्र ढोषा भवन्ति— ह स गच्छो दुभिन्ने भक्त-पानमलममानः "दिगिङ्णए" ति बुमुखया परितापितः सन् 'कालेन' कालकमेण एपणाद्युद्धमिष प्रजहाति, मरणमिष चासमाधिना भक्तमलममानस्य मनेत्, तीर्थ-व्यवच्छेदश्च भवित, अतो विसर्जनीयः सर्वोऽिष गच्छः । तत्र च विसर्जिते च कि भविति श्वित आह—"नेहाणुराग" इत्यादि पूर्वगाथायाः पश्चाद्धम् । अ सेहानुरागरक्तः कश्चित् श्वुष्टको नेच्छिति गन्तुं परमिनच्छत्रिप मेषितः । ततोऽसो गुरुसेहानुरागपरविद्यो देशस्कन्यात् १० पराणिवचा प्रतिनिवृत्तः । स्रिभिरमिहितम्— दुष्टु त्वया कृतं यदेवं मृयः प्रत्यागतः । आचार्यश्च स्वयं केषुचिन्निश्चागृहेषु या मित्रा लमन्ते तस्याः सिन्नमागं श्रुष्टकस्य प्रयच्छन्ति । ततः श्वुशुकश्चिन्तयति—अहो । मया गुरवोऽिष क्रुगिताः । ततः स पृथम् मिक्षां हिण्डितः । ततेः स्र प्रथम् मिक्षां हिण्डितः । ततेः स्र प्रथम् मिक्षां हिण्डितः । ततेः स्र प्रथम् मिक्षां हिण्डितः । ततः स्र प्रथम् मिक्षां हिण्डितः । ततः स्र प्रथम् मिक्षां हिण्डितः । ततः स्र प्रथम् मिक्षां हिण्डितः । तते प्रथिन्यामीति ॥ १९५५ ॥ १९५६ ॥ एवं च—

भिक्खं पि च परिहायति, मोगेहिं णिमंतणा च साहुस्स ।
गिण्हति एकंतरियं, लहुगा गुरुगा चरुम्माया ॥ ४९५७ ॥
पिष्हितेवंतस्स तिहं, रुम्पासा छेटों होति मूलं च ।
अणवट्टप्यो पारंचिओ च पुच्छा च तिविहम्मि ॥ ४९५८ ॥

मैक्षमि दुर्भिक्षानुमावेन परिद्दीयते भोगेश्च निमन्नणा तस्य माघोः समजनि ततः स '20 चिन्तयति—यद्येनां प्रतिसेवितुं नेच्छामि ततो भक्तामावादसमाधिमरणेन भ्रिये, अतः साम्प्रतं तावत् प्रतिसेवे, पश्चाद् दीर्घ कालं संयमं पालियप्यामि स्त्रार्थो च महीप्यामि एतत्प्रत्यं च प्रायश्चित्तं चरिप्यामि; एवं चिन्तयित्वा यतनां करोति । कथम् १ इत्याह—"गिण्हद्" इत्यादि, एकान्तरितं मक्तं गृहाति प्रतिसेवते च । तत्र प्रथमदिवसे प्रतिसेवमानस्य चत्वारो लघुमासाः । द्वितीये दिनेऽमकार्थन स्थित्वा तृतीये दिने प्रतिसेवमानस्य चत्वारो गृहमासाः ॥ १९५७ ॥

ष्ठ एवमेकान्तरितं भक्तं गृहतस्तां च 'तत्र' ताहरो दुर्भिश्चे प्रतिसेवमानस्य पञ्चम-सर्तमयोर्दिनयो-र्यथाकमं पण्मासा रुघवो गुरवश्च मवन्ति, ततो नवमे दिने च्छेदः, तत एकादरो मूल्प्, तदनन्तरं त्रयोदरो दिवसेऽनवस्थाप्यम्, ततः पञ्चदरो दिवसे प्रतिसेवमानस्य पाराञ्चिकम् । अथ निरन्तरं प्रतिसेवते तदा द्वितीयदिवस एव मूल्प् । एपा वृद्धिरमिहिता ।

"पुच्छा य तिविहम्मि" ति शिप्यः पुच्छति—'त्रिविघे' दिव्य-मानुप्य-तरश्चरुक्षणे मेथुने ः 30 कथममिराप उत्पद्यते ? ॥ १९५८ ॥ सूरिराह—

१ ॰ प्तदन्तर्गतः पाठ. सा॰ का॰ नास्ति ॥ २ ताटी॰ सो॰ डे॰ निनाऽन्यत्र—च प्रतिसेव॰ मानस्य 'तत्र' पञ्च॰ मा॰ कां॰ ॥ ३ श्तमादिषु दिनेषु पणमासा छघत्रो गुरवद्य मवन्ति, ततद्छेदः, ततो मूलम्, तद्नन्तरमन्वस्थाप्यम्, ततः पाराञ्चिकम्। अथ निर्ण् मा॰ ॥

वसहीए दोसेणं, दंहुं सरिंडं व पुन्व अत्ताई। तेगिच्छ सदमादी, असज्जणा तीसु वी जतणा ॥ ४९५९॥

'वसतेदोंषेण' स्नी-पशु-पण्डकसंसक्तिलक्षणेन, यहा स्त्रियम् आलिक्षनादिकं वा दृष्टा, गृहस्थकाले वा यानि स्त्रीमिः सार्ध भुक्तानि वा हिसतानि वा लिलतानि वा तानि स्मृत्वा मेथुनभाव उत्पद्यते । एवमुत्पन्ने कि कर्चन्यम् १ इत्याह—''तेगिच्छ'' इत्यादि, चिकित्सा 5 कर्तन्या, सा च निर्विकृतिकप्रभृतिका । तामतिकान्तस्य शन्दादिका ०० वै। यतना कर्चन्या । किमुक्तं भवति १— अत्र स्थाने स्त्रीशन्दं रहस्यशन्दं वा शृणोति तत्र स्थिनरसिहतः स्थाप्यते, आदिशन्दाद् यत्रालिक्षनादिकं पश्यति तत्रापि स्थाप्यते । ''असज्जण'' चि तस्यां शन्द-श्रवणादिक्षपायां चिकित्सायां सजनं—सङ्गो गृद्धिरिति यावत् सा तेन न कर्तन्या । एवं 'त्रिष्विप' दिन्यादिपु मैथुनेषु यतना मन्तन्या ॥ ४९५९ ॥ इदमेव सिवशेपमाह—

विइयपदे तेगिछं, णिन्वीतियमादिगं अतिकंते । सनिमित्तऽनिमित्तो पुण, उदयाऽऽहारे सरीरे य ॥ ४९६० ॥

द्वितीयपदे निर्विकृतिका-ऽनमौदिरका-निर्वेलाहारोर्द्धस्थाना-ऽऽचाम्ला-ऽभक्तार्थ-पष्टा-ऽष्टमा-दिरूपां चिकित्सामितिकान्तस्य अञ्दादिकाऽनन्तरोक्ता यतना भवति । एपा च सिनिमेचेऽनिमिचे वा मैथुनाभिलेंगे भवति । तत्र सिनिमचो वसितदोपादिनिमित्तसमुत्थः, अनिमित्तः पुनः कर्मो-15 दयेन १ आहारतः २ शरीरपरिवृद्धितश्च ३ य उत्पचते । सर्वमेतद् यथा निशीधे प्रथमोद्दे-शके भणितं तथेव द्रष्टव्यम् ॥ ४९६० ॥ गतं मैथुनम् । अथ रात्रिमोजनमाह—

> राती य भीयणमिंम, चउरी मासा हर्वतऽणुग्धाया । आणादिणी य दीसा, आवजण संकणा जाव ॥ ४९६१ ॥

रात्री भोजने कियमाणे चत्वारो मासाः 'अनुद्धाताः' गुरवो भवन्ति आज्ञादयध्य दोषाः । 20 ये च प्राणातिपातादिविषया आपत्ति-शद्धादोषाः परिमहस्यापिं शद्धां च यावत् मथमोद्देशके ०५ "नो कप्पद्द राओ वा वियाले वा असणं वा ४" इत्यादो रात्रिभक्तसूत्रे (सूत्र ४२) ०० इहैवाभिहितास्ते सर्वेऽपि द्रष्टव्याः ॥ ४९६१ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

णिरुवद्वं च खेमं च, होहिति रण्णो य कीरत् संती। अद्याणनिग्गतादी, देवी प्याय अज्झियगं॥ ४९६२॥

उपद्रवी नाम—अशिवं गलरोगादिकं वा, तस्यामावी निरुपद्रवम् । 'क्षेमं' परचकान्तुपष्ठवा-भावः । ततः 'निरुपद्रवं च क्षेमं च मदीये देशे भविष्यति' इति परिगान्य राजा ग्रान्ति कर्तुकामस्तपित्वनो रात्रो भोजयेत् । यद्वा राजपुत्रो वा नागरा वा 'राजः शान्तिः कियताम्' इति कृत्वा ये रात्रो न भुजते सुतपित्वनश्च ते रात्रों भोजनीयाः, एप तस्या विद्याया उपनार इति परिभावयन्ति, ते च साधवोऽध्वनिर्गताद्यस्तत्र सम्प्राप्तास्ततो वद्यमाणो विधिर्विधातन्यः। 30 यद्वा राज्ञः कस्यापि देवी वानमन्तरपूजां कृत्वा तपिस्तनां रात्रिगोजनस्म्रणम् ''सिन्नियतं''

१ -प > एतिबहमण्यगतः पाठः भा॰ कां॰ नास्ति ॥ २ व्हापे कर्तन्या । तत्र कां॰ ॥ ३ -प > एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ कां॰ नास्ति ॥

उपयाचितं मन्येत् ॥ ४९६२ ॥ कृतः १ इति चेद् उच्यते---

अवधीरिया व पतिणा, सवत्तिणीए व गुत्तमाताए। नेलण्णेण व पुद्वा, द्वागहरुप्याद्यमणे वा ॥ ४९६३ ॥

'पतिना' मत्री 'अवधीरिता' अपमानिता सा देवी, यहा या नत्याः सपन्नी सा पुत्रमाना **७तया न युष्ठ बहुमान्यते, ग्छानत्वेन वा मा गाहनरं स्प्र**ष्टा, विष्रहो वा तम्याः कनापि सार्धमुखन्ततो विबहोत्पाटस्य द्यमनार्थं वानमन्तरपूजा कर्तव्या, स च वानमन्तरा रात्री साम्रपु मोजितेषु परिनोपसुद्रहति ॥ ४९६३ ॥ ननः—

एक्केकं अतिणेउं, निमंतणा भोयणण विष्कृतेणं। भोत्तं अणिच्छमाण, मरणं च तिहं ववसिनस्य ॥ ४९६४ ॥

एँकेकं साधुं बळाभियोगेन राजमवने 'अतिनीय' प्रवेच्य रात्री विपुलेन भोजनेन निमन्नणा कृता, अभिद्विताश्च साधवः — यदि सम्प्रति न मोक्ष्यव्य नतो वयं व्यवरोपियव्यामः । प्तमुक्ते तेपामेकस्य साथोग्नदानीं मोक्तमनिच्छना मरणं च तत्र व्यवसितस्य शिर्दिछन्नम्, हितीयो हर्षाहुङ्गितः, तृतीयो यीन इत्यादि यथा मेशुन तथा मन्तत्र्यम् ॥ ४९६३ ॥ **अत्र प्रायश्चित्तमा**ह—

मुद्रुष्टिसिने भीण, पचक्याणे पडिच्छ गच्छ बंर विद् । मूळं छेदो छम्मास चडगें मासा गुरुग लहुओ ॥ ४९६५ ॥ गतार्था (गा० १९५२)॥ १९६५॥ अत्र यतनामाह—

नत्येव य मोक्यामो, अणिच्छें श्रृंजामों अंघकारिम । कोणादी पक्तेवी, पोइल भाण व जित णीना ॥ ४९६६ ॥

गत्री भोज्यमानः साधुमिरमिधातव्यम्—माजनपु गृद्दात्वा ततः 'तत्रेव' स्वप्रतिश्रये भोक्यामहे, न वर्ततं गृहस्थाना पुरतो भोकृम्; एवसुत्तवा नतोऽस्यमागारिकं नीत्वा परिष्टाप-यन्ति । अथान्यत्र नेतुं न प्रयच्छिन्न मणन्नि च—अग्माकं पुग्तो भोक्तव्यम्; तनो वक्तव्यम्—प्रदीपमपनयत, अन्यकारे मोजनं कुर्मः; नतम्नेपामपर्यतां कोणेषु आदिशब्दाद् अपरत्र वा एकान्त कवळान् प्रक्षिपन्ति । अथवा वस्त्रेण पोष्टलकं बद्धा तत्र प्रक्षिपन्ति, भाननेषु 25 वा प्रक्षिपन्ति यदि निजकानि अछात्रृनि भवन्ति ॥ १९६६ ॥

थथ प्रदीपं नापनयन्ति तत इदं वक्तव्यम्—

गैलण्णेण व पृहा, वाहाइडक्ची व अंगुली वा वि । भ्रंजंता वि य असहा, सालंबाऽम्रुच्छिता मुद्धा ॥ ४९६७ ॥

यदि ते दुवंग्रास्त्रतो मणन्ति—ग्रानत्वेन सृष्ट्या वयम्, एतचासाकमपथ्यम्, यदि 20 समुद्दिशादम्ततो ब्रियामहै, तम्मान्मा ऋषिहत्यां क्रुरत । अथवा भणितव्यम्—अस्मामिर्गळकं यावद् शुक्तम्, वाहाहं च-प्रमृतं शुक्तानां कुतो रुचिरुपत्रायते ? । यद्येयं न प्रत्यप्यन्ति तत्तो मानृस्यानेनाहुली वदन प्रक्षिप्य वमनमुत्पादयन्ति । यदि तथापि न प्रतियन्ति ततः स्तीकं

१ प्रत्ययन्ति वाटी॰ मां॰ दे॰ ॥

तन्मध्यादास्तादयन्ति । अथ तथापि न विसर्जयन्ति तत एवं सालम्बनाः 'अशठाः' राग-द्वेप-रहिता अमूर्च्छिताः स्तोकं भुझाना अपि शुद्धाः ॥ ४९६७ ॥ उपसंहरन्नाह---

> एत्थं प्रण अधिकारो, अणुघाता जेसु जेसु ठाणेसु । उचारियसरिसाई, सेसाइँ विकोवणद्वाए ॥ ४९६८ ॥

'अत्र पुनः' प्रस्तुतस्त्रे ॳ हंस्तकर्म-मैथुन-रात्रिभक्तविषयेः स्थानेः ▷ 'अधिकारः' प्रयो-४ जनम् । केः ? इत्याह—येषु येषु स्थानेषु 'अनुद्धातानि' गुरुकाणि प्रायश्चित्तानि भणितानि तैरेवाधिकारः । 'शेपाणि' 🕫 रुंघुपायश्चित्तसहितानि स्थानानि 🗠 पुनरुचारितार्थसद्यानि शिष्याणां विकोपनार्थमुक्तानि ॥ ४९६८ ॥

### ॥ अनुद्धातिकप्रकृतं समाप्तम् ॥

पा राश्चिक प्रकृत मू

10

सूत्रम्---

तओ पारंचिया पन्नता, तं जहा—दुट्टे पारंचिए, पमत्ते पारंचिए, अन्नमन्नं करेमाणे पारंचिए २॥

अस्य सम्बन्धमाह-

बुत्ता तवारिहा खल्छ, सोधी छेदारिहा अध इदाणि। देसे सन्वे छेदो, सन्वे तिविहो तु मूलादी ॥ ४९६९ ॥

15

तपोही शोधिः खलु पूर्वसूत्रे गोक्ता, अथेदानीं छेदाहीऽभिधीयते । स च च्छेदो द्विघा-देशतः सर्वतश्च । देशच्छेदः पञ्चरात्रिन्दिवादिकः पण्मासान्तः । सर्वच्छेदः 'मूलादिः' मूला-ऽनवस्थाप्य-पाराञ्चिकमेदात् त्रिविधः । अत्र सर्वच्छेदः पाराञ्चिकलक्षणोऽधिकियते ॥ ४९६९ ॥ आह यधेवं तर्हि-20

> छेओ न होइ कम्हा, जित एवं तत्थ कारणं सुणसु । अणुघाता आरुवणा, कसिणा कसिणेस संबंधो ॥ ४९७० ॥

छेद एव सूत्रेऽपि कसान्न भवति ?, "ततो छेदारिहा पन्नचा, तं जहा--दुट्टे छेदारिहे" इत्यादिसूत्रं किमर्थं न पठितम् ! इति भावः । सूरिराह—यदोवं भवदीया बुद्धिनतोऽत्र कारणं र्थेणु—या किलादिस्त्रेडनन्तरोक्तेऽनुद्धाताख्याऽऽरोपणा भणिता सा 'कृत्सा' ० गुँरकेत्यर्थः, № 18 इयमपि पाराधिकाख्याऽऽरोपणा कृत्स्त्रेय, अतः क्रुत्ताया आरोपणाया अनन्तरं कृत्स्त्रेवारोपणा-Sभिषीयते । एप सम्बन्धः ॥ ४९७० ॥

१ ॰० १० एतन्मध्यगतः पाठः भा० गांव गास्ति ॥ २ ॰० १० एनशितान्तर्गतः पाठः गांव पर्य वर्षते ॥ ३ १४ छु निशासय । तथाहि—या गांव ॥ ४ ॰० १० एतदन्तर्गतः पाठः भा० गांव गान्ति ॥

25

30

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य न्यान्या—त्रयः पाराध्विकाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा—दुष्टः पारा-ध्विकः, प्रमत्तः पाराध्विकः, 'अन्योन्यं' परस्परं मुख-पायुपयोगतः प्रतिसेवनां कुर्वाणः पाराध्विक इति सूत्रसमासार्थः ॥ अथ विस्तरार्थं भाष्यकृद् विमणिषुराह—

अंचु गति-प्यणिम्म य, पारं पुणऽणुत्तरं बुघा विति । सोधीय पारमंचइ, ण यावि तदप्तियं होति ॥ ४९७१ ॥

भाषाय पारमचह, ण याचि तद्शूत्य हाति । ह १०१ । "अख्रु गति-पूजनयोः" इति वचनाद् अद्भुर्धातुर्गतौ पूजने चात्र गृह्यते । तत्र गत्यथां यथा—पारं-तीरं गच्छित येन प्रायिधितेनामेवितेन तत् पाराधिकम् । अथ पारं किमुच्यते ! इत्याह—'पारं पुनः' ससारसमुद्रस्य तीरमृतम् 'अनुत्तरं' निर्वाण 'वुगः' तीर्थकृदादयो द्भुवते, अनेनासेवितेन साधुगांक्षं गच्छतीति भावः । तद् यस्यापद्यते सोऽप्युगचारात् पाराधिक 10 उच्यते । यद्वा जोधेः 'पारं' पर्यन्तमञ्चति यत् तत् पाराधिकम् , अपिध्वमं प्रायिधित्तित्यर्थः । पूजार्थो यथा—'न चापि' नेव 'तत्' प्रायिधित्तपारगमनमपृज्ञितं किन्तु पूजितमेव, ततो येन तपसा पारं प्रापितेन अद्यते-श्रीश्रमणसद्धेन पूज्यते तत् पाराधिकं पाराधितं वाऽिभधीयते । तद्योगात् साधुरिप पाराधिकः ॥ ४९७१ ॥ अथ तमेव मेदतः प्रकृत्यति—

आसायण पिंडसेवी, दुविही पारंचिती समासणं।

15 एकेकिमिन य भवणा, सचरिने चेव अचरित्ते ॥ ४९७२ ॥

पाराधिकः समासेन द्विविधः, तद्यथा—आजातनापाराधिकः प्रतिसेनिपाराधिकश्च । पुनरेकैकस्मिन् द्विविधा भजना कर्तव्या । कथम् १ इत्याह—द्वावप्येती सचारित्रिणी वा स्यातामचारित्रिणी वा ॥ ४९७२ ॥ कथं पुनरेपा भजना १ इत्याह—

सन्त्रचरित्तं भस्यति, केणति पडिसेनितेण तु पदेणं।

कत्थति चिद्वति देसी, परिणामऽवराहमासञ्ज ॥ ४९७३ ॥

केनचिदपराधपदेन पाराध्विकापित्योग्येन प्रतिमेवितेन सर्वमिष चारित्रं अदयित, कुत्रापि पुनः चारित्रस्य देखोऽवितष्टते । कुतः ! इत्याह—'परिणामं' तीत्र-मन्दादिम्दपम् 'अपराधं च' उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्यरूपमासाद्य चारित्रं भवेद्वा न वा ॥ १९७३ ॥ इदमेव भावयिति—

तुछम्मि वि अवराधे, परिणामवसण होति णाणत्तं ।

कत्यति परिणामिम वि, तुछे अवराहणाणत्तं ॥ ४९७४ ॥

तुल्येऽप्यपराधे 'परिणामवशेन' तीत्र-मन्दाद्यव्यवसायवैचिव्यवसात् चारित्रपरिश्रंशादी नानात्वं मवति, कुत्रचित् पुनः परिणामे तुल्येऽपि 'अपराधनानात्वं' प्रतिसेवनावैचिव्यं मवति ॥ ४९७४ ॥ अयागातनापाराञ्चिकं व्याचित्यासुराह—

तित्यकर परयण सुते, आयरिए गणहरे महिद्रीए। एते आसायंते, पच्छित्ते मग्गणा होइ॥ ४९७५॥

तीर्थकरं प्रवचनं श्रुतमाचार्यान् गणधरान् महद्धिकांश्च, एतान् य आञातयति तस्य प्रायिखेचे वक्ष्यमाणरुक्षणा मार्गणा भवति ॥ १९७५ ॥

१ °त्रिणावचारित्रिणी चा भवेताम् ॥ ४९७२ ॥ कां० ॥

23

10

तत्र तीर्थकरं यथाऽऽशातयति तथाऽभिषीयते---

पाहुडियं अणुमण्णति, जाणंती किं व संजती भीगे। थीतित्थं पि य बुचिति, अतिकक्लडदेसणा यावि ॥ ४९७६ ॥

'प्राभृतिकां' सुरविरचितसमवसरण-महाप्रातिहार्यादिपृजालक्षणामर्हन् यद् अनुमन्यते तन्न सुन्दरम् । ज्ञानत्रयप्रमाणेन च मवस्तरूपं जानन् विपाकदारुणान् मोगान् किमिति सुद्धे ? 18 मिलनाबादेश्व स्तिया अपि यत् तीर्थमुच्यते तद् अतीवासमीचीनम् । 'अतिकर्फशा' भतीवदुरनुचरा तीर्थकरैः सर्वोपायकुगलैरपि या देशना कृता साऽप्ययुक्ता ॥ ४९७६ ॥

अण्णं व एवमादी, अवि पडिमासु वि तिलोगमहिताणं।

पिंड्रिक्नमकुर्वितो, पात्रति पारंचियं ठाणं ॥ ४९७७ ॥ अन्यमप्येवमादिकं तीर्थकृतामवर्णं यो भाषेते, तथा 'अपी'त्यभ्युचये, 'त्रिलोक्तमहितानां' 10 भगवतां याः प्रतिमास्तास्त्रपि यद्यवर्णे भाषते, यथा-'िकमेतासां पापाणादिमयीनां माल्या-Sल्ह्रारादिपूजा कियते ?' एवं हुवन् , 'प्रतिरूपं वा विनयं' वन्द्रन-स्तुति-स्तत्रादिकं तामाम-बजाबुद्धा अकुर्वन् पाराश्चिकं स्थानं प्रामोति ॥४९७७॥ अथ प्रवचनं सद्धातस्याशातनामाह्-

अकोस-तज्जणादिसु, संघमहिक्खिवति संघपिडणीतो । अण्णे वि अत्थि संघा, सियाल-णंतिक-ढंकाणं ॥ ४९७८ ॥

यः सङ्घात्यनीकः सः च ''अक्कोस-तज्जणाइयु'' ति विभक्तिन्यत्ययाद् ⊳ आक्रोश-तर्जना-दिभिः सङ्घमधिक्षिपति । यथा---सन्यन्येऽपि शृगाल-नान्तिक-ढद्दप्रमृतीनां सद्धाः, याद्द्यान्ते तादृशोऽयमपीति भावः, एप आक्रोश उच्यते । तर्जना तु-'हुं हुं ज्ञातं भवदीयं सह्त्वम्' इत्यादिका ॥ ४९७८ ॥ अथ श्रुताञातनामाह-

काया वया य ते चिय, ते चेव पमायमप्पमादा य।

मोक्खाहिकारियाणं, जोतिसविज्ञासु किं च पुणो ॥ ४९७९ ॥

दश्वेकालिकोत्तराध्ययनादौ यत् त एव पर् कायासान्येव च व्रतानि तावेच प्रमाटा-ऽप्रमादौ म्योम्य उपवर्ण्यन्ते तद् अतीवायुक्तम् । मोक्षाधिकारिणां च माधूनां ज्योतिपवियायु पुनः किं नाम कार्य येन श्रुते ताः प्रतिपाद्यन्ते ? ॥ ४९७९ ॥ स्थाऽऽचार्यागातनामाह्-

इद्धि-रस-सातगुरुगा, परोवदेमुखया जहा मंखा । अत्तद्रपोसणस्या, पोसेंति दिया व अप्पाणं ॥ ४९८० ॥

आचार्याः स्वभावादेव ऋदि-रस-सातगुरुकाः, तथा महा इव परोपदेगो पताः, लोकायः र्जनप्रसक्ता इति भावः, 'आत्मार्थपोपणस्ताः' खोदरगरणैकचेतसः । इदमेव व्याचधे-हिजा इवाऽऽत्मानमभी पोषयन्ति ॥ ४९८० ॥ अथ गणभराज्ञातनामाह-

अब्धुअयं विहारं, देसिंति परेसि सयमुदासीणा । उवजीवंति य रिद्धि, निस्तंगा मो ति य मणंति ॥ ४९८१ ॥

१ 'बते, अपि च 'त्रिलो' मा० ॥ २ प १- एतदरार्गन माठ मा० हांच माना ॥ ३ धार्माः उपलक्षणत्वाद् मन्त्र-निमित्तादिभिध्य पुनः किं कां ॥ १० १६८

ñ

10

गणधरा गौतमादंगो 'अम्युद्यतं विहारं' जिनकल्पप्रभृतिकं परेपामुपदिशन्ति स्वयं पुन-रुदासीनास्तं न प्रतिद्यन्ते, 'ऋद्धिं वा' अझीणमहानसिक-चारणादिकां छिन्धमुपनीवन्ति 'निस्सद्वा वयम्' इति च गणन्ति ॥ ४९८१ ॥ अध महद्धिकपदं व्याख्यानयति—

गणघर एव महिही, महातवस्सी व वादिमादी वा । तित्यगरपढमसिस्सा, आदिग्गहणेण गहिता वा ॥ ४९८२ ॥

इह गणधर एव सर्वरुव्धिसम्पन्नतया महर्द्धिक उच्यते, यद्वा महर्द्धिको महातपस्ती वा वादि-विद्या-सिद्धप्रमृतिको वा भण्यते, तस्य यद् अवर्णवादादिकरणं सा महर्द्धिकाशातना । गणधरास्तु तीर्थकरप्रथमशिप्या उच्यन्ते, आदिग्रहणेन वा ते गृहीता मन्तव्याः ॥ १९८२ ॥

अधितेपामाज्ञातनायां प्रायिधित्तमार्गणामाह—

पढम-वितिएसु चरिमं, सेसे एक्केक चउगुरू होंति । सच्चे आसादितो, पावति पारंचियं ठाणं ॥ ४९८३ ॥

शत्र ४ "तित्थैयर पनयण सुर्यं" इति (४९७५) गाथाक्रमप्रामाण्यात् ⊳ प्रथमः— तीर्थक्करो द्वितीयः—सङ्घलयोर्देशतः सर्वतो चाऽऽशातनाया पाराश्चिकम् । 'होपेषु' श्रुतादिषु एकैकसिन् देशतः शाशात्यमाने चतुर्गुरुकाः प्रायश्चित्तं भवन्ति । अथ सर्वतस्तान्याशातयति 18ततस्तेष्विप पाराश्चिकं स्वानं प्रामोति ॥ ४९८३ ॥

> तित्थयरपढमसिस्तं, एकं पाऽऽसादयंतु पारंची । अत्थस्तेव निर्णिदो, पमचो सो नेण मुत्तस्स ॥ ४९८४ ॥

'तीर्थकरप्रथमशिष्यं' गणवरमेकमप्याञातयन् पाराञ्चिको सवति । कृतः ? इत्याह— 'जिनेन्द्रः' तीर्थकरः स केवल्सेवार्थस्य 'प्रमवः' प्रथमत उत्पत्तिहेतुः, सूत्रस्य पुनः स एव २०गणघरो येन कारणेन 'प्रमवः' प्रथमतः प्रणेता, ततस्त्रमेकमप्याशातयतः पाराञ्चिकमुच्यते ॥ १९८४ ॥ उक्त आगातनापाराञ्चिकः । सम्प्रति प्रतिसेवनापाराञ्चिकमाह—

पिंडसेवणपारंची, तिविधो सो होइ आणुपुन्त्रीए। दुट्टे य पमत्ते या, णेयन्त्रे अण्णमण्णे य ॥ ४९८५॥

प्रतिसेवनापाराञ्चिकः 'सः' इति पूर्वोपन्यस्तः 'त्रिविधः' त्रिपकारः 'आनुपूर्व्या' सूत्रीक्त-25 परिपाट्या भवति । तद्यथा—दुष्टः पाराञ्चिकः, प्रमतः पाराञ्चिकः, अन्योन्यं च कुर्वाणः पाराञ्चिको ज्ञातव्यः ॥ ४९८५ ॥ तत्र दुष्टं तावदाह—

दुनिघो य होइ टुडो, कसायदुडो य विसयदुडो य । दुनिहो कसायदुडो, सपक्ख परपक्ख चडमंगो ॥ ४९८६ ॥

द्विविधव्य भवति दुष्टः—कपायदुष्टश्च विषयदुष्टश्च । तत्र कपायदुष्टो द्विविधः—खप-२० सदुष्टः परपश्चदुष्टश्च । अत्र चतुर्भक्षी, गाथायां पुत्त्वं प्राकृतत्वात् । तद्यथा—खपक्षः स्वपक्षे दुष्टः १ स्वपक्षः परपक्षे दुष्टः २ परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः १ ॥१९८६॥

र °दयो जिनकल्पाटिरूपमभ्युद्यतं बिहारं परेया° का०॥ २ ⁴ > एतन्मध्यगतः पाठः

तत्र प्रथममङ्गं विभावियपुराह—

सासवणाले ग्रहणंतए य उछुगच्छि सिहरिणी चेव। एसी सपक्लदुद्दी, परपक्ले होति णेगविधी॥ ४९८७॥

"सासवणाले" चि सर्पपमर्जिका, "मुहणंतकं" मुखबिक्षका, उद्धकः-व्कृक्तात्यवादिणी यस्य स उद्धकाक्षः, 'भिखरिणी' मर्जिता । एते चत्वारो दृष्टान्ताः । एप स्वपन्नकपायदृष्टो ह मन्तव्यः । परपक्षकपायदुष्टः पुनरनेकविधो भवतीति निर्युक्तिगाथासमासार्थः ॥ ४९८७ ॥ अथैनामेव विवरीपुः सर्पपनालदृष्टान्तं तावदाह—

सासवणाले छंदण, गुरु सन्त्रं भुंजें एतरे कोवो । खामणमणुवसमंते, गणि ठवेत्तऽण्णिहें परिण्णा ॥ ४९८८ ॥ पुन्छंतमणक्खाए, सोचऽण्णतों गंतु कत्थ सें सरीरं । गुरु पुन्व कहितऽदातण, पिडयरणं दंतभंजणता ॥ ४९८९ ॥

इह प्रथमं कथानकम्—एगेण साहुणा सासवमित्रिया छुसभिया छद्धा, तत्य से अतीव गेही। आयरियस्स य आलोइयं। पिडदंसिए निमंतिए य आयरिएणं सन्वा वि समुिह्छा। इतरो पदोसमावण्णो। आयरिएणं लिक्खय, 'मिच्छामि दुक्कं' कयं तहावि न उवसमइ, भणइ य—तुज्झ दंते भंजामि। गुरुणा चितियं—'गा असमाहिमरणेण मारिस्सइ' ित गणे 15 अत्रं गणहरं ठवेता अत्रं गणं गंतूण भत्तपचक्खाणं कयं। समाहीए कालगया। इयरो गवेसमाणो सज्झंतिए पुच्छइ—कत्य आयरिया?। तेहि न अवखायं। सो अन्नतो सोधा त्रत्थ गंतुं पुच्छइ—किह आयरिया!। ते भणंति—समाहीए कालगया। पुणो पुच्छइ—किह सरीरगं परिष्टवियं?। आयरिएहि य पुन्यं भणियं—मा तस्स पायस्स मम सरीर-परिष्टाविणयाभूमिं कहेज्जाह, मा आगष्टि-विगिष्टं करेमाणो उद्घाहं काहिइ। तेहि अक्हिए 20 अन्नतो सोउं तस्थ गंतुं उविष्टियाओ गोलोवलं किष्ठुकण दंते भंजंतो भणइ—एतेहिं तुमे सासवनालं खह्यं। तं साहृहि पडियरंतिहें दिटं॥

अथाक्षरगमनिका—सर्पपनालिपयं 'छन्दनं' निमचणं गुरोः कृतम् । गुरुणा च सर्वे भुक्तम् । इतरस्य कोपः । गुरुणा क्षामणे कृतेऽपि स नोपशान्तः । ततोऽनुपशान्ते तस्तिन् 'गणिनम्' आचार्य स्थापयित्वा अन्यस्मिन् गच्छे 'परिज्ञा' भक्तप्रत्याख्यानमङ्गीकृतम् । तस्य च 25 शिष्याधमस्य 'गुरवः कुत्र गताः !' इति प्रच्छतोऽपि सिज्ञिलकसाधुभिनीख्यातम् । नतोऽन्यतः श्रुत्वा तत्र गत्वा 'कुत्र तेपां शरीरम्!' इति प्रच्छा कृता । गुरुभिश्च पूर्वमेव तदीयो पृवान्तः कथित आसीत् । 'दायण'' चि अकारप्रश्चेपात् ततनेराचार्यशरीरपरिष्ठापनाम्भिनं दर्शिना । स चान्यतः श्रुत्वा गतो दन्तभञ्जनं कृतवान् । साधुभिश्च गुपिलसाने सिनैः प्रतिचरण कृत-मिति ॥ ४९८८ ॥ ४९८९ ॥ अथ ग्रुरानन्तकदृष्टान्तमाद्

मुहणंतगस्स गहणे, एमेव य गंतु पिसि गलग्गहणं। सम्मृढेणियरेण वि, गलए गहितो मता दो वि॥ ४९९०॥

१ 'पपः' पतहृष्टान्तोक्तः सप् कां ॥ २ व्हाइत, प भा मो के के तादी ॥

**3** -

ण्केन साहुना ग्रन्थानन्तकमतीबोज्बनं उट्यम्, तस च शुरुभिर्महणं इतस्। तत्रापि 'एबमेव' प्वीक्णानकसहयं वक्तव्यम्। नदरं तत् पुनर्गुन्धानन्त्रकं अत्ययेयतोऽपि न गृही-तस्। ततो गुरुणा व्यगण एव यक्तं प्रत्याच्यातम्। निद्यायां च विगृहं उट्या 'सुलानन्तकं गृह्मि' इति यणता गाहतरं गठे प्रहणं इतम्। सम्मृहेन च 'इत्रेणावि' गुरुणा स गरुके सहीतः। एवं हार्वार स्ते। ॥ १९९० ॥ उत्यकाश्वहधन्तमाह—

अन्यंतए वि सिच्चित, उलुगच्छी ! उक्खणामि ते अच्छी । पदमगमा नविर इहं, उलुगच्छीउ चि होकेनि ॥ ४९९१ ॥

प्कः साबुरन्त्रतेऽपि पूर्वे गीव्यन् अपरेष साबुना परिहासेन मणितः—उद्धकाल !

किमेबमन्त्रतेऽपि पूर्वे नीव्यसि ! । स प्राह—एवं मणतन्त्रव हे अप्यक्षिणी उत्स्वनामि ।

10 अत्रापि सर्वोऽपि प्रथमान्त्रान्त्रगमा मन्त्रव्यः । नवग्निह न्वगणे प्रत्यान्त्र्यातमकस्य काल्यतस्य र्नोट्रणाद् अयोमयीं कीलिकामाकृत्य 'मां उद्धकान्नं मणिति !' इति हुवीणो है अप्यसिर्मा उद्धन्य तस्य देशक्यति, 'वरं मया नियामितम्' इति कृत्वा ॥ १९९१ ॥

खिखरिपीदयान्त्रमाइ—

निहिनिणरंमाऽऽद्धोयण, छंदिएँ सच्याह्ने अ उनिगरणा । यत्तपरिण्णा अण्णहि, ण राच्छर्ना सी हुई णवरि ॥ ४९९२ ॥

प्केल साष्ट्रता टल्ह्रष्टा शिक्रिंगी छ्ट्या । मा च गुन्यामाङोक्तिता, तथा च गुर्वः 'छिन्द्रितः' निमिष्टिताः । सा च तैः सबोऽप्यापीता । ततः स माष्टुः प्रदेषमुत्रगतो भारणार्थं दण्डन्स्द्रीणेवान् । स गुक्तिः क्षामितोऽपि यदा नोपशाम्यति ततः सक्तपरिहा कृता । नदरिमद्द 'मः' आचार्योऽन्यतिन् गणे न गतः । तस्य च समाधिना क्रास्थ्यतस्य श्रारंकं ध्रेतेर्नं पापाराता दण्डकेन कृष्टितम् ॥ २९९२ ॥

यत एने दोपास्तनो कोमन्तीको न कर्तकाः । तथा चाइ—

तिच्चकमायपरिणनो, निच्चयगगाणि पावह मयाई। मयगम्स ईनमंजण, सममरणं होक्कणुनिगरणा ॥ ४९९२॥

तीत्राः—उत्तर्य ये कमयानारु परिणवो जीवनीत्रवरकाणि स्यानि प्रामोति । यद्या— १६ प्रथमहृष्टान्द्रोक्तसाचायस्य तीत्रहासपरिणवस्य दन्त्रमञ्जनमयस्, हिनीयहृष्टान्त्रोक्तयोस् हिन्दा-८६चार्यमेनीहृक्तोष्ठमीरमहृष्टोः समक्तार्कं मर्गाम्, तृनीयहृष्टान्त्रप्रसिद्धस्य सार्वोः कोचनदीक्तम्, चतुर्यहृष्टान्त्रोक्तस्य दृण्हकोहिरणम् । इह्छाः स्वण्यकपावदुष्टा लिक्कपाराः विकाः कर्तन्याः ॥ ४९६३ ॥ गवः प्रयन्ते महः । अत्र हितीयसङ्गाह्—

रायदवादिपरिणतो, अहवा वि हवेल गयवहली तु । स्रो लिंगतों पार्र्चा, बी वि च परिकड़ती ते तु ॥ ४९९४ ॥

गृज्ञी राजामान्यस्य वा अरुस्स वा शाङ्कतगृहस्तस्य वयस्य परिष्यतः, अथ्वा राजवयक एव स स्वेन् विहिन्यतद्य इत्यर्थः, एत्रमनेकविषः पर्तयद्युष्टः । एप सर्वोऽिन छिङ्गगराबिकः

१ °वाणी सृतस्य हे सा॰ ॥

कर्तव्यः । 'योऽपि चै' आचार्यादिकः 'तं' राजववकं 'परिकर्पति' वर्जापयति सोऽपि लिजगराधिको विषेयः ॥ ४९९४ ॥

भय तृतीयमम उच्यते—परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः स कथं भवति ! उच्यते—पूर्वं गृत्-वासे वसतो वादे पराजित आसीत्, स्कन्दकाचार्येण पालक्षवत्, वैरिको वा स तरगञ्ज-सीत्। स पुनः कीहशो भवेत् ! इत्याह—

सभी न असनी ना, जो दुहो होति तू सपक्किम । तस्स निसिद्धं लिंगं, अतिसेसी ना नि दिखाहि ॥ ४९९५ ॥

स न संज्ञी वा असंज्ञी वा यः खपक्षे दुष्टो भवति तस्य लिइं निषिद्धम्, ग्रमज्या न दातन्येति भावः । अतिजयज्ञानी वा 'उपज्ञान्तोऽयम्' इति मत्वा तस्यापि लिदं दर्श्व स ४९९५ ॥ अथ चतुर्थभक्तः परपक्षः परपक्षे दुष्ट इति भाव्यते——

रत्नो जुनरत्नो वा, वधतो अहवा वि इस्तरादीणं । सो उ सदेसि ण कप्पइ, कप्पति अण्णम्मि अण्णाओ ॥ ४९९६ ॥ बो राज्ञो वा युनराजस्य वा वधकः अथवाऽपि ईश्वरादीनां घातकः 'स तु' स पुनः खदेशे दीक्तिं न कल्पते, किन्तु कल्पतेऽन्यसान् देशेऽज्ञातो दीक्षितुम् ॥ ४९९६ ॥

> इत्थ पुण अधीकारो, पढमिछुग-वितियर्भगदुद्देहिं। तेसि लिंगविवेगो, दुचरिमें वा लिंगदाणं तु ॥ ४९९७ ॥

खेत्र पुनः मथम-द्वितीयभङ्गदुष्टेरिधकारः, 'सपक्षः सपद्वे दुष्टः, सपक्षः परपद्वे दुष्टः' इत्याद्यभङ्गद्वयविभिरिति भावः । एतेपां लिङ्गविवेकरूपं पाराधिकं दातव्यम् । अतिशयज्ञानी वा यदि जानाति 'न पुनरीहशं करिष्यति' इति ततः सम्यगावृत्तस्य लिङ्गविवेकं न करोति । ''दुचरिमे'' विं तृतीय-चतुर्थलक्षणो यो द्वो चरगभङ्गो तयोः 'वा' विकल्पेन लिङ्गदानं २० कर्तव्यम् । किमुक्तं भवति !— 'परपक्षः सपद्ये दुष्टः, परपक्षः परपद्ये दुष्टः' इति भन्द्वये वर्षमाना यद्यपश्चान्ता इति सम्यग् ज्ञायन्ते ततो लिङ्गदानं कर्तव्यम्, अथ नोपशान्तास्तो न मनाज्यन्ते । प्रवाजिता अपि तानि स्थानानि परिहार्यन्ते, एप वाशव्यस्य चितोऽर्थः ॥४९९०॥

अथ 'सर्पपनालादिदृष्टान्तप्रसिद्धा दोषा मा भूवन्' इति हेतोराचार्येणी यया सामाचारी स्थापनीया तथा प्रतिपादयनाह—

## सन्वेहि वि घेत्तन्वं, गहणे य निमंतणे य जो तु विही ।

१ च 'तं' राजवधकं परिकर्षति सोऽपि भा॰ गं॰ ॥ २ 'रांगी वा' श्रावंकः 'ग्रावंधा या' भश्रावंकः यः स्व॰ कां॰ ॥ ३ 'अत्र पुनः' प्रस्तुने पाराश्चिकत्त्वे प्रधमः कां॰ ॥ ४ तार्गः मो॰ दे॰ विनाऽम्पत्र—क्ति 'परपक्षः स्वपत्ते दुएः, परपक्षः परपत्ते दुएः' इति वृतीय-वृत्यां यो हो चरमो भक्ती तयोर्यगुः कां॰ । क्ति वृतीय-चतुर्धलक्षणी यी हा चरममही नयोर्यगुः भा॰ ॥ ५ तारी॰ मो॰ दे॰ विनाऽम्पत्र—क्तिहिट्छान्तोत्ता दोषा घं॰ । क्ताप्यो छोषा भा॰ ॥ ६ तारी॰ मो॰ दे॰ विनाऽम्पत्र—क्षा याद्यी सामाचारी स्वापनीया नाद्यी यहकाम भाइ—सब्बेहि को॰ । का इयं सामाचारी स्वापनीया—सब्बेहि मा॰ ॥

25

20

भ्रंजंती जतणाए, अजतण दीसा इमे हॉित ॥ ४९९८ ॥

सर्वेरिप साधुमिराचार्यपायोग्यं न्त्रत्वमात्रकेषु ब्रहीतन्त्रम् । तथा ब्रहणे च निमन्नणे च यो वृद्यमाणो विधिः स सर्वेडिप कर्त्तन्यः । एवं यननया सुग्यो सुन्नते । अयतनया तु सुन्ना- नानाम् 'इमे' वृद्यमाणा दोषा मवन्ति ॥ १९९८ ॥ एनामेव निर्मुक्तिगाथां मावयति—

सन्वेहि वि गहियम्मी, थोवं थोवं तु के वि इच्छंति ।

सन्त्रेसिं ण वि शुंजति, गहितं पि वितिज्ञ आदंमो ॥ ४९९९ ॥

मर्वेरिष आचार्यप्रायोग्ये गृहीते केचिराचार्या दृद्गिच्छिन्नि, यथा—तत एकेकस्य हस्तान् स्तोकं स्तोकं गृहीत्वा गुरुणा मोक्तव्यम ; एप प्रथम आदेशः । अपरे ह्यतते—एकेनेव गुरु-योग्यं ब्रहीतव्यम्, अयान्यरिष गृहीतं ननस्तदृहीनमिष तेषां सर्वेषां हस्तात् न्तोकं स्तोकं न 10मोक्तव्यम्, किन्तु तैर्निमित्रितेन वक्तव्यम्—पर्याप्तम्, इत उन्द्वं न गच्छिति; एप द्वितीय आदेशः ॥ १९९९ ॥ अमुमेवं व्याचिष्टे—

> गुरुमित्तमं जो हिययाणुक्लां, सो गिण्हती णिस्समणिस्सतो या । तस्सेत्र सो गिण्हति णेयरेमिं, अलब्समाणिस्स व थोव थोवं ॥ ५००० ॥

यो गुरुमिक्तमान् यश्च गुरुणां 'हृदयानुहृन्छः' छन्द्रोनुवर्षी म गुरुपायोग्यं निश्रागृहैम्यो-16 ऽनिश्रागृहेम्यो वा गृहाति, तरंष्ट्रव च सम्बन्धि 'सः' आचार्यो मक्त-पानं गृहाति, न 'इतरे-पान्' अपरसाध्नान् । अधेकः पर्याप्तं न रुमते नतोऽरुम्यमाने न्त्रोकं न्त्रोकं सर्वेपामपि गृहाति ॥ ५००० ॥ एप प्रहणविधिरुक्तः । सम्प्रति निमन्नणे विधिमाह—

सित रुंमिम नि गिण्हिन, ह्यरेसि नाणिङण निर्व्यं । मुंचित य सावसेमं, जाणित उत्रयारमणियं च ॥ ५००१ ॥

20 'सित' विद्यमानेऽपि याचुर्येण लामे यदि इतरे नाधवो निमन्नयमाणा गार्ट निवन्त्रं कुर्वते ततन्त्रं ज्ञात्वा तेपामपि गृहाति । तच नदीयं भुजानः सावदोपं मुझति, मा सर्वसिन् भुक्ते प्रदेषं स गच्छेत् । उपचारमणितं च जानाति, 'अयमुपचारेण, अयं पुनः सङ्कावेन निमन्नयते' इत्येवं विद्विष्ठिद्देरपद्भवतीत्यवैः ॥ ५००१ ॥

गुरुणो(णं) भृतुत्र्वरियं, वालादसतीय मंडलिं जाति । जं पुण सेसगगहितं, गिलाणमादीण तं दिति ॥ ५००२ ॥

गुरूणां यद् मुक्तोहरितं तद् वाटादीनां दीयते । तेषाममावे 'मण्डलीं याति' मण्डली-मित्रहे क्षिप्यते । यत् पुनः शेषः-गुरुमिक्तमद्यतिरिक्तः साद्युमिमीत्रके गृहीतं तद् ग्लाना-दीनां प्रयच्छन्ति ॥ ५००२ ॥

> सेसाणं संसर्ड, न छुट्मता मंडलीपहिन्गहार् । पत्तेग गहित छुट्मति, ओमासणलंग मोनुणं ॥ ५००३ ॥

'शेषाणां' गुरुव्यतिरिक्तानां संसुष्टं मण्डकीयतियहे न विष्यते । यसु न्छानादीनामयीय र स्तोकं सुरिः 'नापि' नय मुद्धे, फिन्नु डां॰ ॥ २ °च हिनायमादेशं च्या° डां॰ ॥ ३ °नां मण्डळीस्यविराः प्रय° डा॰ ॥

'प्रत्येकं' प्रथक् पृथम् मात्रकेषु गृहीतं तत् तेपामुद्धरितं मण्डल्यां प्रक्षिप्यते, परमवमापितलामं मुक्तवा, स नै प्रक्षिप्यत इति मावः ॥ ५००३ ॥

पाहुणगट्टा व तगं, घरेतुमतिवाहडा विगिनंति । इह गहण-श्रंजणविही, अविधीएँ इमे भवे दोसा ॥ ५००४ ॥

प्राष्ट्रणकार्थं वा 'तकं' ग्लानार्थमानीतं प्रायोग्यं 'धृत्वा' स्थापयित्वा यदि 'अतिवाहडाः' ठ अतीवधाताः प्राष्ट्रणकाश्च नायाताः तदा 'विवेचयन्ति' परित्यजन्ति । एवमिह ग्रहण-मोजन-विधिभवति । यद्येनं विधि न कुर्वन्ति तत्तत्त्तिसान् अविधौ इमे दोषा भवेषुः ॥ ५००४ ॥

तिब्वकसायपरिणतो, तिब्वतरागाइँ पावइ भयाई । मयगस्स दंतभंजण, सममरणं ढोक्कणुग्गिरणा ॥ ५००५ ॥

न्याख्यातार्था (गा० ४९९३) ॥ ५००५ ॥ उक्तः कपायदुष्टः । अथ विषयदुष्टमाह— 10

संजित कप्पद्वीए, सिजायरि अण्णउत्थिणीए य । एसो उ विसयदुद्दो, सपक्ख परपक्ख चडभंगो ॥ ५००६ ॥

इहापि स्वपक्ष-परपक्षपदाभ्यां चतुर्भेद्गी, तद्यथा—स्वपक्षः स्वपंक्षे दुष्टः १ स्वपक्षः परपक्षे दुष्टः २ परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः ४ । तत्र 'कल्पिकायां' तरुण्यां संयत्यां 'संयतः' अध्यपपत्र इति प्रथमो भद्गः । सयत एव श्रच्यातरभ्रूणिकायामन्यतीर्थिक्यां 15 वाऽध्युपपत्र इति द्वितीयः । गृहस्थः संयतीकल्पिकायामध्युपपत्र इति तृतीयः । गृहस्थो गृहस्थायामिति चतुर्थः । एप विषयदुष्टश्चतुर्विधो मन्तव्यः ॥ ५००६ ॥

अथैतेपु प्रायश्चित्तमाह— >

पढमे भंगे चरिमं, अणुवरए वा वि वितियभंगिम । सेसेण ण इह पगतं, वा चरिमे लिंगदाणं तु ॥ ५००७ ॥

प्रथमे भन्ने 'चरमं' पाराश्चिकम् 'अनुपरतस्य' अनिवृत्तस्य । द्वितीयेऽपि भन्ने पाराश्चिकम् । 'रोपेण तु' तृतीय-चरमभन्नद्वयेन नात्र प्रकृतम् , अत्र पाराश्चिकस्य प्रस्तुतत्वात् तस्य च परप- क्षेऽघटमानत्वात् । अथवा ''वा चिरमे लिंगदाणं तु'' ति 'वा' विकल्पेन—भजनया चरम- भन्नद्वये लिन्नदानं कर्तव्यम् , यद्युपञान्तस्तदाऽन्यस्मिन् स्थाने लिन्नं दातव्यम् अन्यथा तु नेति भावः ॥ ५००७ ॥ अथ प्रथमभन्ने दोपं दर्शयन्नाह— 25

लिंगेण लिंगिणीए, संपत्तिं जद्द णियच्छती पायो । सन्यजिणाणऽज्ञातो, संघो आसातिओ तेणं ॥ ५००८ ॥

'लिक्नेन' रजोहरणादिना युक्तः 'लिक्निन्याः' सयत्याः सम्पत्तिं यदि अधमतया कथमपि कश्चित् पापः 'नियच्छति' प्रामोति तर्हि तेन पापेन सर्वजिनानाम् 'आर्याः' संयत्यः सङ्घश्च भगवानाशातितो मन्तन्यः ॥ ५००८ ॥

१ न मण्डल्यां प्रक्षित्यते किन्तु ग्लानादीनामेव टीयत इति का॰ ॥ २ विविचंति मा॰ ॥ ३ इइ ग॰ मा॰ कां॰ विना ॥ ध॰पक्षे विषयामिलापमङ्गीकृत्य दुष्टः का॰ ॥ ५ ⁴ ▷ एतद्द्रत-र्गतमवतरण कां॰ एव वर्तते ॥

Ğ

10

15

पानाणं पानयरो, दिहिडन्मासे नि सो ण नद्दति हु । जो जिणपुंगनसुदं, निमऊण तमेन घरिसेति ॥ ५००९ ॥

पापानां सर्वेपामिष स पापतरः, अन एव हृष्टे:-छोचनस्याम्यासेऽपि-समीपेऽपि कर्तुं सः 'न वर्तते' न फल्पने यः 'जिनपुज्ञवसुद्रां' श्रमणीं नत्वा नामेव धर्पयति ॥ ५००९ ॥

संसारमणवयग्रां, जाति-जरा-मरण-वेदणापउरं ।

पायमलपडळळ्चा, भमंति सुद्दाघरिसणेणं ॥ ५०१० ॥

संसारम् 'अनवद्यम्' अपर्थन्तं जाति-जरा-गरण-वेदनाप्रदुरं पापमञ्जयस्य सुद्राघर्ष-णेन परिम्रमन्ति ॥ ५०१० ॥ ततः—

जन्युप्पञ्जित दोमो, कीरित पारंचितो स तम्हा तु । तो पुण सेनीमसेनी, गीनमगीतो व एमेन ॥ ५०११ ॥

यत्र क्षेत्रे यस्य सयतीयपंणादिको टोप उत्पद्यते उत्पत्स्यते वा स तैस्मात् क्षेत्रात् पाराश्चिकः क्रियते । स पुनः सेवी वा स्यादमेवी वा, तन तत् कार्यं कृतं वा मवेदकृतं चेति भावः; एवमेव गीनार्थो वा मवेदगीनार्थो वा, स सर्वोऽपि पाराश्चिकः कर्तव्यः ॥ ५०११ ॥

कथम् १ इत्याह—

डवस्सय कुले निवेसण, वाडग साहि गाम देस रजे वा । कुल गण संवे निजुहणाएँ पारंचितो होनि ॥ ५०१२ ॥

यस यसिनुपाश्रये दोप उत्पन्न उत्पत्स्यते वा स तन उपाश्रयान् पाराधिकः क्रियते । एवं यसिन् गृहस्यकुले दोप उत्पन्नः, तथा निवेशनम्—एक्रनिर्गम-प्रवेशद्वारो द्वयोश्रीमयोर-पान्तराले द्यादिगृहाणां सिन्नवेद्यः, एवं विश्वस्त्रस्य एव श्रामान्तर्गतः पाटकः, साही—शासा-श्रव्योण श्रेणिकमेण स्थिता शामगृहाणामेकतः परिपाटिः, श्रामः—श्रतीतः, देशः—जनपदः, राज्यं नाम—यावत्यु देशेषु एकभृपतेराज्ञा तावद्देशश्रमाणम् । एतेषु यत्र यस्य दोप उत्पन्न उत्पत्स्यते वा स ततः पाराधिकः कियते । तथा कुलेन यो निर्यृदः—बाद्यः कृतः स कुल्पाराधिकः । गणाद् वादाः कृतो गणपाराधिकः । सङ्घाद् यस्य निर्यृहणा कृता स सङ्घपाराधिकः ॥ ५०१२ ॥ किमर्यमुपाश्रयादिपाराधिकः क्रियते ? इत्याह—

25 डवसंतो वि समाणो, वारिज्ञति तेमु तेमु ठाणेमु । इंदि हु पुणो वि दोसं, तद्वाणासेवणा कृणति ॥ ५०१३ ॥

'उपज्ञान्तोऽपि' खिलिहिनीप्रतिसेवनात् प्रतिनिष्टचोऽपि सन् 'तेषु तेषु खानेषु' प्रति-श्रय-कुल-निवेशनादिषु विहरन् वार्यते । कुनः ? इत्याह—'हन्दि' इति कारणोपप्रदर्शने, 'हु'रिति निश्चये, पुनरप्यसी तस्य स्थानस्थासेवनात् तमेव दोपं करोति ॥ ५०१३ ॥

30 इद्मेव स्पष्टतरमाह-

जेसु विद्दरंति तातो, वारिखति तेसु तेसु ठाणेसु । पढमगर्भगे एवं, संसेसु वि ताहॅ ठाणाई ॥ ५०१४ ॥

१ ततः क्षे° मा॰ म॰ ॥ २ °व स्फुटतर° मा॰ मा॰ ॥

'येषु' प्रामादिषु 'ताः' संयत्यो विहरन्ति तेषु तेषु स्थानेषु स विहरन् वार्यते, ततः पाराश्चिकः कियत इत्यर्थः । एवं 'प्रथमभक्ते' ० 'स्विपक्षः खपक्षे दुष्टः' इतिरुक्षणे ⊳ विधि-रुक्तः । 'शेषेष्वपि' द्वितीयादिषु भन्नेषु तानि स्थानानि वर्जनीयानि । किमुक्तं भवति !--द्वितीयभन्ने यस्यामगार्यामध्युपपन्नस्तदीये कुल-निवेशनादौ प्रविशन् वारणीयः, तृतीय-चतुर्थ-भज्ञयोः र् 'परपक्षः खपक्षे परपक्षे वा दुष्टः' इतिलक्षणयोः ⊳ उपशान्तस्यापि तेषु स्थानेषु 5 लिक्नं न दातव्यम् ॥ ५०१४ ॥

> प्तथं पुण अहिगारी, पढमगभंगेण दुविह दुट्टे वी। उचारियसरिसाई, सेसाई विकोनणद्वाए ॥ ५०१५ ॥

अत्र पुनः 'द्विविधेऽपि' कपायतो विषयतश्च दुष्टे प्रथमभन्नेनाधिकारः । 'शेपाणि पुनः' द्वितीयभक्कादीनि पदानि उच्चारितसहशानि विनेयमतिविकोपनार्थमभिहितानि ॥ ५०१५ ॥ 10

गतो दुष्टः पाराश्चिकः । सम्प्रति प्रमत्तपाराञ्चिकमाह-

कसाए विकहा विगडे, इंदिय निहा पमाद पंचविधो । अहिगारो सुत्तिमं, तहिगं च इमे उदाहरणा ॥ ५०१६ ॥

'कपायाः' क्रोधादयः, 'विकथा' स्त्रीकथादिका, 'विकटं' मद्यम्, 'इन्द्रियाणि' स्रोत्रा-दीनि, 'निद्रा' वक्ष्यमाणा, एप पञ्चविधः प्रमादो भवति । अयं च निशीथपीठिकायां 15 यथा सविस्तरं सप्रायश्चित्तोऽपि भावितस्तथैवात्रापि मन्तन्यः । नवरमिह खपनं सुप्तं-निद्रा इत्यर्थः, तयाऽधिकारः । सा च पञ्चविधा—निदा १ निदानिदा २ प्रचला ३ प्रचलापचला ४ स्त्यानर्दिश्चेति ५ । तत्र-

> सुहपडिबोहो निद्दा, दुहपडिबोहो य निद्दनिद्दा य । पयला होइ ठियस्सा, पयलापयला उ चंकमँतो ॥

20

25

स्त्यानद्भिस्तु---स्त्याना-प्रबलदर्शनावरणीयकर्मोदयात् कठिनीभृता ऋद्भि:-चैतन्यशक्ति-र्थस्यामवस्थाया सा स्त्यानर्द्धिः, यथा घृते उदके वा स्त्याने न किञ्चिदुपलम्यते एवं चैतन्य-ऋज्यामपि स्त्यानायां न किञ्चिदुपरुभ्यत इति भावः । अत्र पाराञ्चिकस्य प्रस्तुतत्वात् स्त्यान-द्धिंनिद्रयाऽधिकारः । तस्यां चामून्युदाहरणानि ॥ ५०१६ ॥

पीरगर्ल मीयग फरुसग, दंते वडसालमंजणे सुत्ते। एतेहिं पुणो तस्सा, विविंचणा होति जतणाए ॥ ५०१७ ॥

'पुद्गलं' पिशितम्, 'मोदकः' लड्डकः, 'फरसकः' कुम्मकारः, 'दन्ताः' प्रतीताः, वटशा-रुामञ्जनम् । एतानि पञ्चोदाहरणानि 'सुप्ते' स्त्यानर्द्धिनिद्रायां भवन्ति । 'एतैः' एतदृष्टान्तोक्तै-श्चिहैः स्त्यानिर्द्धं परिज्ञाय 'तस्य' स्त्यानिर्द्धमतः साधीर्यतनया 'विवेचनं' परित्यागः कर्तन्यो भेवति ॥ ५०१७ ॥ तत्र पुद्गलदृष्टान्तमाह—-30

१-२ ⁴ ॎ एतदन्तर्गत. पाठ भा॰ का॰ नास्ति ॥ ३ 'प्रथमभद्गेन' पाराञ्चिकप्रायश्चित्त-विषयभूतेनाधि° कां ॥ ध भतो ॥ इत्याद्यनिद्राचतुष्टयलक्षणम् । पश्चमी भाव्यते — स्त्यानिक:-स्त्याना- का॰॥ ५ °ल लड्डाग फरः तामा॰॥

पिसियासि पुच्च महिसं, विगिष्यं दिस्स तत्थ निसि गंतं। अण्णं हंतुं खायति, उवस्मयं सेसगं णेति ॥ ५०१८ ॥

प्राम्म गामे प्राो कोटुंवी पक्षाणि य तिल्याणि य तिम्मणेषु अ अणेगसो मंसप्पगारे भक्षेड । सो अ तहाक्ष्वाणं धेराणं अंतिए धम्मं सोउं पद्यइओ गामाइम् विहरह् । तेण य ४ एगस्य गामे मिहसो विगिच्चमाणो दिष्ठो । तस्स मंसे अभिलामो जातो । सो तेण अमिल्लाने सेण अद्योच्छिन्नेणेव भिक्खं हिंडिचा अ अद्योच्छिन्नेणेव सुचो, एवं अ अन्वोच्छिनेण वियार- भूमिं गतो । चरिमा सुचपोरिमी कया, आवस्सयं काउं पानोमिया पोरिमी विहिता । तद्य- लासी चेव सुचो, सुचस्सेव थीणद्धी जाया । सो उद्दिओ, अणामोगणिक्वचिएणं करणेणं गतो मिहसमटल, अन्नं मिहसं हंतुं भिष्ता सम आगंतु उवस्सयस्य उवरिं ठिवतं । १० पच्ने गुक्षण आलोण्ड—एरिसो सुविणो दिहो । माह्हि दिमावलोकं करतिहिं दिष्टं कुणिमं, जाणियं जहा—एस थीणदी । ताहे लिंगपारंचियं पच्छितं से दिनं ॥

अथ गाथाक्षरार्थः—पिथिताशी कश्चित् 'पूर्वै' गृहवासे आमीत् । स च महिपं विकर्तितं हृद्धा सञ्जाततद्भक्षणामिन्यापः 'तत्र' महिपमण्डले 'निथि' रात्री गत्वा अन्यं महिपं हत्वा खादति । 'शेपम्' उद्धितसुपाश्रये नयति ॥ ५०१८ ॥ लङ्क्षहष्टान्तमाह—

गैं मीयगभत्तमरुद्धं, भंतु कवाडे घरस्स निर्प्त खानि । भाणं च भरेऊणं, आगतों आवासए विगडे ॥ ५०१९ ॥

एकः साधुर्मिक्षां हिण्डमानो मोडकमक्तं पर्यति । तच मुचिरमवलोकितमवमापितं च, परं न लन्यम् । ततस्त्रदलन्थ्या तद्ध्यवमायपरिणत एव प्रमुप्तः, रात्रो तत्र गत्या गृहस्य कपाटो मंक्ता मोदकान् मक्षयति, शेपमाँदकेमां जनं मृत्या समागतः । प्रामातिके आवश्यके 20 विकटयति—ईदृद्याः समो मया दृष्ट इति । तनः प्रमाते मोडकमृतं भाजनं दृष्ट्या ज्ञातम्, यथा— स्त्यानिद्धिरिति । तस्यापि लिङ्गपाराधिकं दृत्तम् । शेपं पुद्गलाख्यानकवद् वक्तन्यम् ॥ ५०१९ ॥ अथ फक्ष्मकदृष्टान्तमाह—

अवरो फरुसग मुंहो, मङ्घिपपिंड च छिदिउं सीसे। एगंते अवयन्त्रह, पामुत्ताणं विगडणा य ॥ ५०२० ॥

25 'अपरः' कश्चित् 'फरुसकः' कुम्मकारः कापि गच्छे मुण्डो जातः, प्रविज्ञत इत्यर्थः । तस्य रात्री प्रमुप्तस्य स्त्यानर्द्धिरुटीणां । स च पूर्वे मृत्तिकाच्छेदाभ्यासी ततो मृतिकापिण्डानिव समीपप्रमुप्ताना साध्नां शिरासि च्छेतुमारव्यः । तानि च शिरांसि कडेवराणि चंकान्ते अपी-ज्ञ्ञति । शेपाः साधवीऽपद्यताः । स च मृयोऽपि प्रमुप्तः । ततः प्रमाते 'ईहशः स्त्रमो मया दृष्टः' इति विकटना कृता । प्रमाते च साधृनां शिरांसि कडेवराणि च पृथामृतानि दृष्टा 20 ज्ञातम्, यथा—स्त्यानर्द्धिरिति । लिक्कपाराध्वकं दत्तम् ॥ ५०२० ॥ अथ दन्तदृष्टान्तमाह—

अवरो वि घाडिओ मत्तहत्थिणा पुरकवार्डे मंतृणं । तस्मुक्तविणत्त दंते, वसदी वार्हि विगडणा य ॥ ५०२१ ॥

१ ॰ एनडन्तर्गन. पाठः सा० एव वर्भते ॥

अपरः कोऽपि साधुर्गृहस्थभावे 'मत्तहस्तिना' ग्रुण्डामुहिक्षप्य घावता घाटितः, पलाय-मानो महता कष्टेन छुट्टितः । एष चूर्ण्यभिप्रायः । निश्चीथचूर्णिकृता तु—''एगो साहू गोयरनिग्गतो हित्थणा पिक्तित्तो'' इति लिखितम् । अ एवमुभयथाऽपि तं हिस्तकृतं पराभवं स्मृत्वा > स साधुः तस्योपिर प्रद्वेपमापन्नः प्रमुप्तः । उदीर्णस्त्यानर्द्धिश्चोत्थाय पुरकपाटौ भंत्तवा हिस्तिशालां गत्वा तस्य हिस्तिनो व्यापादनं कृत्वा दन्तानुत्खन्य वसतेविहः स्थापियत्वा भूयोऽपि इ प्रमुप्तः । प्रभाते च 'विकटना' स्वमालोचयित । साधुभिश्च दिगवलोकनं कुर्वाणैर्गजदन्तौ वीक्षितौ । ततः 'स्त्यानर्द्धिमान् असौ' इति ज्ञात्वा लिक्कपाराश्चिकः कृतः ॥ ५०२१ ॥

वटशालाभञ्जनदृष्टान्तमाह-

उन्भामग वडसालेण घड्डितो केइ पुन्न वणहत्थी । वडसालभंजणाऽऽणण, उस्सग्गाऽऽलोयणा गोसे ॥ ५०२२ ॥

10

एकः साधुः 'उद्घामकः' मिक्षाचर्या गतः । तत्र प्रामद्वयस्यापान्तराले वटवृक्षो महान् विद्यते । स च साधुर्गादतरमुण्णाभिहतो भरितभाजनस्तृपित-बुमुक्षित ईर्योपयुक्तो वेगेनाऽऽ-गच्छन् ० ''वैद्यालेण'' ति लिङ्गव्यत्ययाद् ⊳ वटपादपस्य शाल्या शिरित घष्टितः सुष्ठुतरं परितापितः । ततो वटस्योपरि प्रद्वेषमुपगतः तदध्यवसायपरिणतश्च प्रसुप्तः । उदीर्णस्त्यानर्द्धि-श्चोत्थाय तत्र गत्वा वटपादपं मंक्त्वा उन्मूल्य तदीयां शालामानीयोपाश्रयोपरि स्थापितवान् । 15 'उत्सर्गे च' आवद्यककायोत्सर्गत्रिके कृते 'गोसे च' प्रभाते तथेव गुद्धणामालोचयित । ततो दिगवलोके कृते तथेव ज्ञातम् , लिङ्गपाराश्चिकः कृतश्च ।

केचिदाचार्या हुवते—स पूर्वभवे वनहस्ती वभूव, ततो मनुजभवमागतस्य प्रविज्ञतस्यो-दीर्णस्त्यानद्धेः पूर्वभवाभ्यासाद् वटशालामञ्जनमभवत् । शेषं प्राग्वत् ॥ ५०२२ ॥

कथं पुनरसौ परित्यजनीयः ! इत्याह-

20

केसवअद्भवलं पण्णवेति ग्रुय लिंग णित्थ तुह चरणं। णेच्छस्स हरइ संघो, ण वि एको मा पदोसं तु ॥ ५०२३॥

केशवः—वासुदेवस्तस्य वलादर्घवलं स्त्यानिर्द्धमतो भवतीति तीर्थकृदादयः प्रज्ञापयन्ति । एतच प्रथमसंहननिनमङ्गीकृत्योक्तम्, इदानीं पुनः सामान्यलोकवलाद् द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं वा वलं भवतीति मन्तन्यम् । यत एवमतः स प्रज्ञापनीयः—सौम्य ! मुख्च लिङ्गम्, नास्ति 25 तव 'चरणं' चारित्रम् । यद्येवं गुरुणा सानुनयं भणितो मुख्चति ततः शोभनम् । अथ न मुख्चति ततः सङ्घः समुदितो लिङ्गं तस्य मोक्तुमनिच्छतः सकाशाद् 'हरति' उद्दालयित, न पुन-रेकः । कुतः ! इत्याह—मा तस्यकस्योपरि प्रदेषं गच्छेत्, प्रद्विष्टश्च व्यापादनमपि कुर्यात् ॥ ५०२३ ॥ लिङ्गापहारनियमार्थमिदमाह—

अवि केवलमुप्पाडे, न य लिंगं देति अणतिसेसी से ।

80

१ "एगो गिहत्थत्त इत्थिणा परिधाडितो । सो तं इत्थिस्स वेरं सभरित । पास्रुतेस र्गतं पुरकवाधे भंजिजं हित्थ मारेता दंते उक्खणिता पिकस्सयस्स वार्हि ठवेति ।" इति चूर्णिपाठ ॥

२-३ ॳ ॎ एतदन्तर्गतुः पाठ. भा॰ का॰ नास्ति ॥

15

30

देसवत इंगर्ण वा, गिण्ह अणिच्छे परायंति ॥ ५०२४ ॥

'श्रापः' सम्मावने, म चैतन सम्मावयनि — यद्याने नेनेव सवप्रहणेन केवलसुरादयनि तथापि ''से'' 'तस्य' स्यानाहिं सतो लिक्षमननिद्यां न ददानि । यः पुनरनिश्यनानी स जानाति — न स्य एतस्य स्यानाहिं निद्रांच्या सिविन्यति; ततो लिक्षं ददाति, इतस्य न यदाति । लिक्षापहारे पुनः कियमाणेऽयसुपदेशो दीवन — 'देशव्रतानि' स्यूच्याणातिपानिवर- मणादीनि गृहाण, तानि चेत् प्रतिपत्तं न समयः नतः 'दशेनं' सम्यन्तं गृहाग । अयेवम- प्रतुनीयमानो लिक्षं मोक्तं नेच्छिन तदा गत्रो नं सुतं सुनता 'प्रध्यनं' देशान्तरं गच्छिन्त ॥ ५०२१ ॥ गनः प्रमत्तपाराधिकः । अथान्योन्यं कृत्रीणं तमेवाह —

कर्णं तु अण्णमण्णे, समणाण न कप्यने मुनिहिनाणं ।

न पुण करेंति णाता, नेसिं तु निर्विचणा भणिया ॥ ५०२५ ॥

तुशब्दस्य व्यविहतसम्बन्धतया 'अन्योन्यं' परस्रां युनर्थन् 'करणं' सुन्न-पायुनयोगेण सेवनं तत् अमणानां युविहितानां कर्तुं न कष्टाते । ये पुनः कुर्वन्ति ते यदि ज्ञातान्तदा तेषां 'विवेचना' परिष्ठापना मणिता ॥ ५०२५ ॥ इदमेव ब्याचेष्टे—

आसग-पोसगमेत्री, केई प्रित्मा दुवेयमा हॉनि । तेमि लिमविवेगो, वितियपदं रायपव्यद्ने ॥ ५०२६ ॥

आसं-मुतं आस्यमेवासकत्, पोसकः-पायुः, आस्यक-पोमकान्यां सेवितुं श्रीक्रमेपामि॰ स्यासक-पोसकसेवितः; केवित् 'पुरुषः' नायवः 'द्विवेदकाः' की-पुरुषवेदयुक्ता मवन्ति, नपुंमकवेदिन इत्ययः; तेषां लिक्कविवेकः कर्तव्यः, ~ लिक्क्ष्यागिश्चकं दात्रव्यनित्ययः । १० दितीयपदमत्र भवति—यो ग्राव्यवित्रत्यस्यक्त-पोमकसेविनोऽपि लिक्कं नापद्वियते, परं 20 यत्तनया स परित्यव्यते ॥ ५०२६ ॥ गतोऽन्योन्यं क्ष्वीणः पागिश्चकः । मन्त्रति यो दुष्टा-दियेतः पागिश्चकः क्रियते तदेतद् द्रश्चयितः—

विद्यो उत्रस्तयाई, कीरति पारंचित्रो न लिंगानी । अणुत्रमं पुण कीरति, मेसा नियमा तु लिंगात्रो ॥ ५०२७ ॥

'द्वितीयः' विषयदुष्ट उराश्रयादेः पाराञ्चिकः क्रियंन, क्षेत्रत इत्ययेः, 'न लिक्काद्' लिक्करारा-१ श्रिकः न विषीयने । अय ततो दोषालोषरमते तदाऽनुपरमन् लिक्करोऽपि पाराञ्चिकः क्रियते । 'दोषाः' करायदुष्ट-यमचा-ऽन्योन्यम्बाकारिणां नियमाद् लिक्कराराञ्चिकाः क्रियन्ते ॥ ५०२७॥ किमेत एव पाराञ्चिकाः श उताऽन्योऽत्यन्ति श अन्तीति श्र्मः । कीद्दशः सः श इति चेद् वच्यते—

> इंदिय-यमाददोसा, जो पुण अवराहग्रुचमं पत्ती । सञ्मावसमादहो, जित य गुणा से हमे होति ॥ ५०२८ ॥

इन्द्रियदोषात् प्रमाददोषाद्वा पाराञ्चिकापत्तियोग्याद् यः युनः साञ्चः 'उत्तमम्' उत्कृष्टमररा-षपदं प्राप्तः स यदि 'सद्भावसमादृत्तः' 'निश्चयेन मृयोऽङ्गेनं न करिप्यामि' इति त्र्यवसित-

१ ० १० एतदन्तर्गतः पाठ ऋं० एव वतेते ॥ २ व्य-प्रमाददोषाद् यः पुँ मा० ऋं० ॥

15

20

स्तदा स तपःपाराश्चिकः कियते, यदि च "से" तस्यमे गुणा भवन्ति ॥ ५०२८ ॥ के पुनस्ते ? इत्याह—

संघयण-विरिय-आगम-सुत्त-ऽत्थ-विहीए जो समग्गो तु । तवसी निग्गहजुत्ती, पवयणसारे अभिगतत्थो ॥ ५०२९ ॥

संहननं चज्रऋपभनाराचम् , वीर्थं - घृत्या वज्रकुट्यसमानता, आगमः - जपन्येन नवम- ठ पूर्वान्तर्गतमाचाराख्यं तृतीयं वस्तु उत्कर्षतो दशमपूर्वमसम्पूर्णम्, तच सूत्रतोऽर्थतश्च यदि परिजितं भवति, एतैः संहननादिभिर्विधिना च-तदुचितसमाचारेण यः 'समग्रः' सम्पूर्णः । 'तपस्वी नाम' सिंहनिकीडितादितपःकर्ममावितः । 'नियह्युक्तः' इन्द्रिय-कषायाणां नियह-समर्थः । 'प्रवचनसारेऽभिगतार्थः' परिणामितप्रवचनरहस्यार्थ इति ॥ ५०२९ ॥ किञ्च-

> तिलतुसतिभागमित्तो, वि जस्स असुभो ण विज्ञती भावो । निज़हणाइ अरिहो, सेसे निज़हणा नित्थ ॥ ५०३० ॥

यस गच्छान्निर्यूढस्य तिल्तुपत्रिभागमात्रोऽपि 'निर्यूढोऽहम्' इत्यशुभो भावो न विद्यते स निर्यूहणायाः 'अर्हः' योग्यः । 'शेषस्य' एतद्गुणविकलस्य निर्यूहणा नास्ति, न कर्तन्ये-स्पर्थः ॥ ५०३० ॥ इदमेव न्याचष्टे-

> एयगुणसंपज्जतो, पावति पारंचियारिहं ठाणं। एयगुणविष्पमुके, तारिसगम्मी भवे मूलं ॥ ५०३१ ॥

पतै:-संहननादिमिर्गुणैः सम्प्रयुक्तः पाराश्चिकाई स्थानं पामोति । यः पुनरेतद्भणविषयुक्तः 'ताहरो' पाराश्चिकापत्तिप्राप्तेऽपि मूलमेव प्रायश्चित्तं भवति ॥ ५०३१ ॥

अथ पाराश्चिकमेव कालतो निरूपयति-

आसायणा जहण्णे, छम्मासुक्षीस वारस तु मासे । वासं वारस वासे, पडिसेवओं कारणे भतिओ ॥ ५०३२ ॥

आशातनापाराश्चिको जघन्येन पण्मासान् उत्कर्पतश्च द्वादश मासान् भवति, एतावन्तं कारुं गच्छान्निर्युदस्तिष्ठतीत्यर्थः । प्रतिसेवनापाराश्चिको जघन्येन संवत्सरम् उत्कर्षतो द्वादश वर्पाण निर्यूढ आस्ते । "पिडसेवओ कारणे भइओ" ित यः प्रतिपेवकपाराश्चिकैः सः 'कारणे' कुल-गणादिकार्ये 'भक्तः' विकल्पितः, यथोक्तकालादवीगिप गच्छं प्रविशतीति भावः॥ ५०३२॥ 25 अथ तस्यैव गणनिर्गमनविधिमाह—

इत्तिरियं णिक्खेवं, काउं अण्णं गणं गमिताणं। दन्वादि सुमे विगडण, निरुवस्सग्गद्व उस्सग्गो॥ ५०३३॥

इह यः पाराश्चिकं प्रतिपद्यते स नियमादाचार्य एव भवति, तेन च खगणे पाराश्चिकं न प्रतिपत्तव्यम्, अन्यस्मिन् गणे गन्तव्यम्। तत इत्वरं गणनिक्षेपमात्मतुरुये शिष्ये कृत्वा ३० ततोऽन्यं गणं गत्वा 'द्रव्यादिपु' द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावेषु 'शुमेषु' प्रशस्तेषु 'विकटनाम्' आलो-

१°कः तथाविधापराधसेवनया पाराञ्चिकप्रायश्चित्तप्राप्तः सः 'कारणे' कुल-गण-सद्घा-दिकार्ये कां॰॥

चनां परगणाचार्थस्य प्रयच्छति । उमाविष च निरुपसर्गप्रत्ययं कायोत्सर्गे प्रकुरुतः ॥५०३२॥ अथ किं कारणं खगणे न प्रतिपद्यते ? उच्यते—

अप्यचय णिन्मयया, आणामंगी अर्जतणा सगणे । परगणें न होति एए, आणाथिरता मयं चेव ॥ ५०३४ ॥

उस्ताच्छ एव पाराञ्चिकपतिपची अगातार्थानाममत्ययो मवति—नृत्मकृत्यमनेन प्रतिसेवितं येन पाराञ्चिकः कृतः । ततन्तेषां निर्भयता मवति, न गुरुणां विभ्यतीत्यर्थः । अविभ्यत्रश्चानामक्तं कुर्वीरन् । अयञ्चणा च खगणे भवति, शिष्यानुरोधादिना खयमेव भक्त-पानानयनादा नियम्रणा वक्ष्यमाणा न भवतित्यर्थः । परगणे चेते दोषा न भवन्ति । अपि च—तम्र गच्छता भगवतामाज्ञानुपाछने 'स्थिरता' स्थेयं कृतं भवति, भयं चात्मनः सङ्घायते, ततः १० परगणं गत्वा तत्र पाराञ्चिकं पतिपद्य निरपेक्षः सकोश्योजनात् क्षेत्राद् यहिर्मनिति ॥५०३॥

तम्य चेयं सामाचारी-

जिणकप्पियपिडस्त्री, चार्हि ग्रेचस्य सो ठितो संतो । विहरति बारस वासे, एगागी झाणसंजुत्तो ॥ ५०३५ ॥

'जिनकिश्यकप्रतिरूपी' 'अलेपकृतं भैक्षं प्रहीतन्यम्, तृतीयस्यां पौरुप्यां पर्यटनीयम्' १६ इत्यादिका यादणी जिनकिश्यकस्य चर्या तां कुर्वन् क्षेत्राद् यहिः स्थितः सन् 'सः' पाराख्रिकः एकाकी 'ध्यानसंयुक्तः' श्रुतपरावर्तनंकचित्तो द्वादश वर्षाणि विहरति ॥ ५०३५ ॥

यस चाऽऽचार्यस्य सकारो प्रतिपद्यते तेन यत् कर्तन्यं तदाह— ओलीयणं गवेसण, आयरितो कुणति सन्नकालं पि।

उप्पणीं कारणिंम, सञ्चपयत्तेण कायञ्चं ॥ ५०३६ ॥

20 वाचार्यः पाराध्विकस्य 'सर्वेकालमपि' यावन्तं कालं प्रायिधितं वहति तावन्तं सकलमपि कालं यावत् प्रतिदिवसमवलोकनं करोति, तत्समीपं गत्वा तहर्शनं करोतीत्यर्थः । तद्नन्तरं 'गवेषणं' 'गतोऽल्यक्षमतया भवतां दिवसो रात्रिवां ?' इति प्रच्लां करोति । उत्पन्ने पुनः 'कारणे' ग्लानत्वलक्षणे सर्वेपयन्नेन भक्त-पानाहरणादिकं स्वयमाचार्येण तस्य कर्तन्यम् ॥ ५०३६ ॥

जो उ उनेहं इस्ता, आयरिओ केणई पमाएणं।

25 आरोत्रणा उ तस्सा, कायच्या गुन्यनिदिद्वा ॥ ५०३७ ॥

यः पुनराचार्यः 'केनापि ममादन' जनव्याश्लेषादिना 'उपश्चां कुरुते' तत्समीपं गत्वा तच्छ-रीरन्योदन्तं न वहति तस्याऽऽरोपणा 'पूर्वनिर्दिष्टा' ग्छानद्वारामिहिना कर्तव्या, चत्वारो गुरुकान्तस्य प्रायश्चित्तमारापयितव्यमिति मावः ॥ ५०३७ ॥

यदुक्तम् "उत्पन्ने कारणे मर्वप्रयमेन कर्तव्यम्" (गा० ५०३६) तद् भावयति-

आहरति भन्त-पाणं, उञ्चल्णमाह्यं पि से कुणित । गयमेव गणाहिवहे, अह अगिलाणो स्यं कुणित ॥ ५०३८ ॥ अथ म पागिद्यको रञ्जनोऽमवन् ततम्तस्य 'गणाविपतिः' आचार्यः स्वयमेव भक्तं पानं च 'आहरति' आनयति, उद्दर्तनम् आदिशब्दान् परावर्तनोर्द्वकरणोपवैद्यनादिकं तस्य स्वयं करोति । अथ जातः 'अग्लानः' नीरोगस्तत आर्चार्यं न किमपि कारयति किन्तु सर्वे स्वयमेव कुरुते ॥ ५०३८ ॥ अधुना यदुक्तम् ''ओलोयणं गवेसण'' (गा० ५०३६) ति तद्या-स्यानार्थमाह—

उभयं पि दाऊण सपाडिपुच्छं, वोढुं सरीरस्स य वद्दमाणि । आसासइत्ताण तवोकिलंतं, तमेव खेत्तं सम्रुवेति थेरा ॥ ५०३९ ॥

'स्विराः' आचार्याः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च 'उभयमि' सूत्रमर्थं च, किंविशिष्टम् ? इत्याह—'सप्रतिष्टच्छं' प्रच्छा—प्रश्नस्तस्याः प्रतिवचनं प्रतिष्टच्छा तया सहितं सप्रतिष्टच्छम् , सूत्रविषयेऽर्थविषये च यद् येन पृष्टं तत्प्रतिवचनं दत्त्वा तत्सकाशसुपगम्य तदीयशरीरस्यं ''वहमाणिं'' ति वर्तमाने काले भवा वार्त्तमानी—वार्तेत्यर्थस्तां वहन्ति, अल्पक्काम्यतां प्रच्छ-न्तीति भावः । सोऽपि चाऽऽचार्यमागतं 'मस्तकेन वन्दे' इति फेटावन्दनकेन वन्दते । शरी- 10 रस्य चोदन्तमूद्वा यदि तपसा क्वाम्यति तत आधासयन्ति । आधास्य च 'तदेव क्षेत्रं' यत्र गच्छोऽवतिष्ठते तत् ससुपगच्छन्ति स्थविराः ॥ ५०३९ ॥

अथ द्वाविप सूत्रार्थी दत्त्वा तत्र गन्तुं न शकोति ततः को विधिः ! इत्याह—

असहू सुत्तं दातुं, दो वि अदाउं व गच्छति पए वि । संघाडओ सें भत्तं, पाणं चाऽऽणेति मग्गेणं ॥ ५०४० ॥

15

इहैकस्यापि कदाचिदेकवचनं कदाचिच्च बहुवचनं सर्वस्यापि वस्तुन एका-ऽनेकरूपताख्या-पनार्थमित्यदुष्टम् । असिहण्णुराचार्यः सूत्रं दत्त्वा गच्छति । अथ तथापि न शकोति ततः 'द्वावपि' सूत्रा-ऽर्थावदत्त्वा 'प्रगे' प्रभात एव गच्छति । तस्य च तत्र गतस्य एकः सङ्घाटको भक्तं पानकं च 'मार्गेण' पृष्ठत आनयति ॥ ५०४०॥

कदाचित्र गच्छेदपि तत्रैतानि कारणानि-

20

30

गेलण्णेण व पुद्दो, अभिणवमुको ततो व रोगातो । कालिम्म दुन्वले वा, कज्जे अण्णे व वाघातो ॥ ५०४१ ॥

स आचार्यो ग्लानत्वेन वा स्पृष्टो भवेद् अथवा 'तसाद्' ग्लानत्वकारणाद् रोगाद् 'अभिन-वमुक्तः' तत्कालमुक्तः स्यात् ततो न गच्छेत्। यदि वा काले 'दुर्वले' न विद्यते वलं गमनाय यसिन् गाढातपसम्भवादिना स दुर्वलः—ज्येष्ठा-ऽऽपाढादिकः कालः, दुरशब्दोऽभाववाची, 25 तसिन् न गच्छेत्, शरीरक्केशसम्भवात्। ''कज्जे अण्णे व वाघातो'' इत्यत्र सप्तमी तृतीयार्थे प्राकृतत्वात्, ततोऽयमर्थः—अन्येन वा कार्येण केनापि व्याघातो भवेत्॥ ५०४१॥

किं पुनस्तत् कार्यम् १ इत्याह-

वायपरायण क्रुवितो, चेइय-तद्दन्व-संजतीगहणे । पुन्वुत्ताण चउण्ह वि, कञ्जाण हवेज अन्नयरं ॥ ५०४२ ॥ वादे कस्यापि राजवञ्जभवादिनः पराजयेन नृपतिः कुपितः स्यात् । अथवा चैत्यं-जिना-

१ °स्य 'वर्त्तमानम्' उदन्तं यहः भा० का० ॥ २ °न्तं पृष्ट्वा यदि ताडी० भा० विना ॥ ३ अत्रान्तरे का० पुस्तके स्रम्थासम्—१००० इति वर्त्तते ॥

यतनं किमिप तेनावष्टव्यं स्यात् ततन्त्रनमोचने कृद्धो मनेत् । अथवा तद्रव्यस्य चैत्यद्रव्यस्य संयत्या वा महणं राजा कृतं तन्मोचने वा कृपितः । ततः 'पृत्वंक्तानाम्' इहिन प्रथमोद्देशके प्रतिपादितानां (गा० ) निर्विपयत्वाज्ञापैन-मक्तपाननिषेघोपकरणहरण-जीवितचारित्र-मेद्रस्रणाना चतुर्णो कार्याणामन्यतरन् कार्यमुत्पन्नं भनेत् तन्नो न गच्छेन् ॥ ५०४२ ॥

5 खगमने चोपाध्यायः प्रेपणीयोऽन्यो वा, तथा चाह—

पेसेह उदण्यार्य, असं गीतं व जो तर्हि जोग्गो । पट्टो व अप्रद्वो वा, स चावि दीवेति तं कर्ज ॥ ५०४३ ॥

पृत्रीक्तकारणवंशतः स्वयमाचार्यस्य गमनामावे उपाध्यायं नदमावं उन्यो वा यो गीतार्थन्तत्र योग्यन्तं प्रेपयति । स चापि तत्र गतः सन् तेन पागित्रिनेन 'किमित्यद्य क्षमाश्रमणा 10नायाताः ?' इति पृष्टो वाऽपृष्टो वा तत् 'कार्यं' कारणं दीपयेत्, यथा—अमुकेन कारणेन नायाता इति ॥ ५०४२ ॥

जाणंता माहप्पं, सयमेव भणंति एत्य नं जोग्गो । अत्थि मम एन्य विसब्धो, अजाणए सो व ने वेति ॥ ५०४४ ॥

इह यदि ग्छानीमवनादिना कारणेन क्षमाश्रमणानागमनं पृष्टेनाष्ट्रष्टेन वा दीपितं तदा न १६ किमप्यन्यत् तेन पाराञ्चितेन वक्तव्यं किन्तु गुर्वादेश एवोमाभ्यां यथोदिनः मन्पादनीयः । अय राजप्रद्वेपतो निर्विपयत्वाज्ञापनादिना व्यायातो दीपितन्तत्र यदि 'ते' उपाद्याया अन्ये वा गीता-थीन्तस्य शक्ति स्वयमेव बुध्यन्ते ततो जानन्तः स्वयमेव तस्य माहात्म्यं नं द्रुवते, यथा—अ-सिन् प्रयोजने स्वं योग्य इति क्रियतामुद्यमः । अय न जानते तस्य शक्ति ततः स एव तानजानानान् त्रृते, यथा—अन्ति ममात्र विषय इति ॥ ५०११ ॥

20 एतच स्वयमुपाच्यायादिमिनी भणितो निक्त-

अच्छउ महाणुमाँगो, नहासुई गुणसयागरो संघो । गुरुगं पि इमं कर्जं, मं पप्य भविस्मए लहुवं ॥ ५०४५ ॥

तिष्टतु यथायुक्तं महान् अनुमागः-अधिकृनप्रयोजनानुकृष्णं अचिन्या द्यक्तियेग्य मः, तथा गुणग्रतानाम्-अनेकेषां गुणानाम् आकरः-निधानं गुणग्रताकुरः मद्धः । यत इदं गुरुक् 25 मि कार्यं मां प्राप्य छबुकं मित्रप्यति, नमर्थोऽहमस्य प्रयोजनस्य लीलग्रिऽपि सावने इति भावः ॥ ५०४५ ॥ एवमुक्ते सोऽनुज्ञातः सन् यत् करोति तदाह—

अभिहाण-हेउकुसलो, वह्सु नीराजितो विउसमासु । गंतृण रायसवण, भणाति तं रायदारहुं ॥ ५०४६ ॥

'अभिवान-हेतुकुग्रन्तः' ग्रन्द्रमागं तर्कमागं चाऽतीव क्षुण्य इत्यर्थः, अत एव बहुपु विद्व-श्रात्समासु 'नीराजितः' निर्वेटितः, इत्यम्मृनः म पाराञ्चिको राजमवने गत्वा तं 'राजद्वारसं' प्रतीहारं मणति ॥ ५०४६ ॥ किं मणति ? इत्याह—

पहिहारहवी ! मण रायरुवि, तमिच्छए मंजयरुवि दहुं।

१ पनादीनां चनुणां मा॰ झाँ॰ ॥ २ कार्येण ना॰ झाँ० ॥ ३ भायो, ज॰ तामा॰ ॥

निवेदयिता य स पितथवस्स, जिहं निवो तत्थ तयं पवेसे ॥ ५०४७ ॥ ं हे प्रतीहाररूपिन् । मध्ये गत्वा 'राजरूपिणं' राजानुकारिणं भण, यथा—त्वां संयतरूपी द्रष्टुमिच्छति । एवमुक्तः सन् 'सः' प्रतीहारस्तथैव पार्थिवस्य निवेदयित । निवेद्य च राजानुमत्या यत्र नृपोऽविष्ठिते तत्र 'तकं' साधुं प्रवेशयित ॥ ५०४७ ॥

तं पूयइत्ताण सुहासणत्थं, पुन्छिस रायाऽऽगयकोउह्छो ।

5

पण्हे उराले असुए कयाई, स चावि आइक्खइ परिथवस्स ॥ ५०४८ ॥ 'तं' साधुं प्रविष्टं सन्तं राजा पूजियत्वा 'शुमासनस्यं' शुमे आसने निषण्णमागतकुतूह- लोऽप्राक्षीत् । कान् ? इत्याह—प्रश्नान् 'उदारान्' गम्भीरार्थान् कदाचिदप्यश्चतान् 'प्रतिहार-रूपिन्'' । इत्येवमादिकान् । 'स चापि' साधुरेवं प्रष्टः पार्थिवस्याचेष्टे ॥ ५०४८ ॥

- किमाचष्टे ? इत्याह—

10

30

जारिसग आयरक्ला, सकादीणं न तारिसो एसो । तुह राय ! दारपालो, तं पि य चकीण पडिरूवी ॥ ५०४९ ॥

यादशकाः खळु शकादीनाम्, आदिशन्दात् चमरादिपरिग्रहः, आत्मरक्षा न तादश एष तव राजन्! द्वारपारुस्तत उक्तम् "हे प्रतीहाररूपिन्!"। तथा त्वमपि यादशश्चकवर्ती तादशो न भवसि, रलाद्यभावात्, अत्रान्तरे चक्रवर्तिसमृद्धिराख्यातन्या, किञ्च प्रताप-शौर्थ-न्यायानुपाल-16 नादिना तत्प्रतिरूपोऽसि तत उक्तम् "राजरूपिणं बृहि", चक्रवर्तिप्रतिरूपमित्यर्थः॥ ५०४९॥

· एवमुक्ते राजा प्राह—त्वं कथं श्रमणानां प्रतिरूपी ? तत आह— समणाणं पडिरूबी, जं पुच्छिस राय ! तं कहमहं ति ।

निरतीयारा समणा, न तहाऽहं तेण पडिरूवी ॥ ५०५० ॥

यत् त्वं राजन् ! प्रच्छिति 'अथ कथं त्वं श्रमणानां प्रतिरूपी ?' तदहं कथयामि—यथा 20 श्रमणा भगवन्तो निरतिचारा न तथाऽहं तेन श्रमणानां प्रतिरूपी, न तु साक्षात् श्रमण इति ।। ५०५० ॥ प्रतिरूपित्वमेव भावयति—

निज्जूढो मि नरीसर !, खेत्ते वि जईण् अच्छिडं न लभे । अतियारस्स विसोधिं, पकरेमि पमायमूलस्स ॥ ५०५१ ॥

हे नरेश्वर! प्रमादमूलस्यातिचारस्य सम्प्रति विशोधि प्रकरोमि, तां च कुर्वन् 'निर्यूढो-25 ऽसि' निष्कासितोऽसि, तत आस्तामन्यत्, क्षेत्रेऽपि यतीनामहमास्थातुं न लमे, ततः श्रमण-प्रतिरूप्यहमिति ॥ ५०५१ ॥ राजा प्राह—कस्त्वया क्रतोऽतिचारः का वा तस्य विशोधिः १ एवं पृष्टे यत् कर्तव्यं तदाह—

कहणाऽऽउद्दण आगमणपुच्छणं दीवणा य कजस्स । वीसजियं ति य मए, हासुस्सलितो भणति राया ॥ ५०५२ ॥

कथनं राज्ञा पृष्टस्य प्रसङ्गतोऽन्यस्यापि यथा प्रवचनभावना भवति । ततः 'आवर्तनम्' आकम्पनम्, राज्ञो भक्तीभवनमिति भावः । तदनन्तरमागमनकारणस्य प्रशः—( प्रन्थायम्— १००० । सर्वय्रन्थायम्— ३४८२५ ) केन प्रयोजनेन यूयमत्राऽऽगताः स्थ । अत्रान्तरे

30

येन कार्येणागतस्तस्य 'दीपना' प्रकाशना । ततो राजा "हाम्रुस्सिख्यो" ि हासेन युक्त उत्स्तः—हृष्टो हासोत्स्तः, हिसतमुखः प्रहृष्टश्च सिन्नत्यर्थः, मणित । यथा—मया 'विसिन्तं' मुक्तिलेतं निर्विपयाज्ञापनादिकं कार्यमिति ॥ ५०५२ ॥ एवं च कि सङ्घातम् : इत्याह—

संयो न लमइ कर्ज, लद्धं कर्ज महाणुँगाएणं । तुन्मं ति विसर्जेमिं, सो वि य संघो ति पूर्वति ॥ ५०५३ ॥

निर्विषयत्त्राज्ञापनमुत्कलनादिलक्षणं कार्यं सद्धो न लमते किन्तु तेन पाराश्चिकेन 'महानु-मागेन' ⊲ सीतिशयाचिन्त्यप्रमावेन ⊳ लब्बम् । न च स एवं कार्यलामेन गर्वमुद्रहति, यत आह—''तुव्मं ति'' इत्यादि, राजा प्राह—युप्माकं भणितेनाहं पूर्वप्राहं त्यक्त्वा तत् कार्ये विसर्जयामि नान्यथा । 'सोऽपि च' पाराश्चिको वृते—कोऽहम् द कियन्मात्रो वा दे गरीयान् 10सङ्घो महारकः, तत्प्रमावादेवाहं किश्चिलानामि, तस्मात् सङ्घमाह्र्य क्षमयित्वा यूपमेवं वृत्— मुक्लिलं मया युप्मांकमिति । ततो राजाऽपि सङ्घं पृजयति ॥ ५०५३ ॥

अन्मित्यतो च रण्णा, सर्च च संघो विसज्जति तु तुद्दो । आदी मन्झञ्चसाणे, स याचि दोसो धुओ होइ ॥ ५०५४ ॥

राजा सद्दें व्यात्—मया युप्पाकं विसर्जितं कार्यम्, परं मदीयमपि कार्यमिदानीं 11 कुरुत—मुखतास्य पाराख्रिकस्य पायिश्चित्तम् । एवं राजाऽम्यियतो यदि वा स्वयमपि तुष्टः सद्दः 'विसर्जयति' मुत्कळयति । किमुक्तं भवति ?—यद् व्यृदं तद् व्यृदमेव, शेपं तु पुनर्देश्यतः सर्वतो वा प्रसादेन मुखति । तस्य च पाराख्रिकनपसस्तदानीमादिर्मध्यमवसानं वा भवेत्, त्रिप्विप सद्वस्यादेशात् 'स चापि' पाराख्रिकापत्तिहेतुर्दापः 'धृतः' किम्पतः, प्रसादेन स्फेटितो भवतीत्यर्थः । तत्र देशो देशदेशो वा प्रायिश्चतस्य तेन वोद्य्यः । अथ राजा तस्यापि मोचने 20 निर्वन्यं करोति तदा तदिष मुच्यते । देशो नाम—पद्यागः, देशदेशः—दशमागः ॥ ५०५९ ॥

तत्र देशे यावन्तो मासा मवन्ति तदेतत् प्रतिपादयति-

एको य दोनि दोनि य, मासा चउवीस होति छन्मागे। देसं दोण्ह वि एयं, बहेज मुंचेज वा सन्त्रं॥ ५०५५॥

इद्दाशातनापाराञ्चिको जयन्यतः पण्मासान् उत्कर्पतो वर्ष भवति इत्युक्तम्, तत्र पण्मा25 सानां पष्टे भागे एको मासो उभ्यते वर्षस्य तु पड्मागे द्वी मासी भवतः । प्रतिसेवनापाराश्विको जयन्यतो वर्षम् उत्कर्पतो द्वादश वर्षाणि भवतीत्युक्तम्, तत्रापि वर्षस्य पड्मागे
द्वीं मासी द्वादशवर्षाणां पष्टे भागे चतुर्विशतिमासा भवन्ति । एवंविशं देशं 'द्वशोरिप'
आशातना-प्रतिसेवनापाराञ्चिकयोः सम्बन्धिनं सङ्घस्यादेशाद् वहेत्, यद्वा सर्वमिप सङ्घो मुञ्जेत्,
न किमिप कारयेदित्यर्थः ॥ ५०५५ ॥ अथ देशदेशमाह—

अद्वारम छत्तीसा, दिवसा छत्तीममेव वरिसं च । वावत्तरिं च दिवसा, दममाग वहंख वितिओ तु ॥ ५०५६ ॥

१ कारणेनाग° इं। २ ° आयेणं तामा । ३ ०४ ▷ एनन्मध्यगत पाठ भा० का० नान्ति ॥ ४ °प्माकं तन् कार्यमिति का० ॥

आशातनापाराश्चिके पण्मासानां दशमे मागेऽप्टादश दिवसा वर्षस्य तु दशमे भागे पट्-त्रिंशिह्वसा भवन्ति । प्रतिसेवनापाराश्चिके संवत्सरस्य दशमे भागे पट्त्रिशह्विसा द्वादणव-पीणां दशमे भागे वर्षमेकं द्वासप्ततिश्च दिवसा, भवन्ति । एतावन्तं कालं यद् वहेद् एपः 'द्वितीयः' देशदेश उच्यते ॥ ५०५६ ॥ उपसंहरन्नाह—

> पारंचीणं दोण्ह वि, जहन्त्रमुकोसयस्स कालस्स । छब्भागं दसभागं, वहेज सन्वं व झोसिजा ॥ ५०५७ ॥

'द्वयोरिप' आशातना-प्रतिसेवनापाराश्चिकयोर्जघन्य उत्कृष्टश्च यः कालस्तस्य सम्बन्धिनं पद्भागं दशभागं वाऽनन्तरोक्तं वहेत्। यद्वा 'सर्वमिप' अवशिष्यमाणं सङ्घः क्षपयेत् , प्रसादेन मुञ्जेदिति भावः ॥ ५०५७ ॥

॥ पाराश्चिकप्रकृतं समाप्तम् ॥

10

5

## अनवस्थाप्य प्रकृतम्

सूत्रम्—

ततो अणवटुप्पा पण्णता, तं जहा—साहिमयाणं तेण्णं करेमाणे, अन्नधिमयाणं तेण्णं करेमाणे, हत्थादाळं दळेमाणे ३॥

15

अस्य सम्बन्धमाह—

पिन्छत्तमणंतरियं, हेट्टा पारंचियस्स अणवद्दी । आयरियस्स विसोधी, भणिता इमगा उवन्झाते ॥ ५०५८ ॥

पूर्वस्त्रे पाराश्चिकप्रायश्चित्तमुक्तम्, तस्य 'अधस्ताद्' अनन्तरितमनवस्थाप्यप्रायश्चित्तं भवति, अतः साम्प्रतं तदिभधीयते । यद्वा पूर्वस्त्रे आचार्यस्य शोधिभणिता, इयं पुनरुपाध्या-20 यविषया सैवाभिधीयते ॥ ५०५८ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयः 'अनवस्थाप्याः' तत्क्षणादेव व्रतेष्वनवस्थापनीयाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा—साधिनकाः—साधवस्तेषां सत्कस्योत्कृष्टोषधेः शिष्यादेवी 'स्तैन्यं'
चौर्य कुर्वाणः । अन्यधार्मिकाः—शाक्यादयो गृहस्था वा तेषां सत्कस्योपध्यादेः स्तैन्यं कुर्वन् ।
तथा हस्तेनाताडनं हस्तातालः, सूत्रे च तकारस्य दकारश्चितिरार्षत्वात्, तं ''दलमाणे'' ददत्, 25
यष्टि-सुष्टि-लकुटादिभिरात्मनः परस्य वा प्रहरिचति मावः । अथवा "हत्यालंवं" ति पाठः,
हस्तालम्ब इव 'हस्तालम्बः' अशिवादिप्रशमनार्थमिचारुकमन्नादिपयोगस्तं "दलमाणे'' कुर्वन् ।
यद्वा "अत्थादाणं दलमाणे" ति पाठः, तत्र 'अर्थादानम्' अर्थोपादानकारणमष्टाङ्गिनिमेत्तं 'दत्त्' प्रयुक्तानः । एष सूत्रसद्धेपार्थः ॥ अथ विस्तरार्थं विभणिपुराह—

आसायण पिंडसेची, अणवद्धप्पो वि होति दुविहो तु । एकेको वि य दुविहो, सचरित्तो चेव अचरित्तो ॥ ५०५९ ॥ आंशातनानवस्थाप्यः प्रतिसेन्यनवस्थाप्यश्चेत्यनवस्थाप्योऽपि द्वितिघो मवति, न केवर्छ पाराश्चिक इति अपिशन्दार्थः । पुनरेककोऽपि द्वितिघः—सचारित्रोऽचारित्रश्चेति । एते। द्वावपि मेदौ पाराश्चिकवद् वक्तन्यौ ॥ ५०५९ ॥ अथाशातनानवस्थाप्यमाह—

तित्थयर पत्रयण सुने, आयरिए गणहरे महिद्वीए । एने आसादेंते, पच्छित्ते मग्गणा होइ ॥ ५०६० ॥

ह एत आसाद्त, पाच्छत्त भगाणा हाह् ॥ ५०५० ॥ तीर्थकरः प्रवचनं श्रुतं आचार्यां गणघरो महद्धिकश्चिति । एनानाञ्चातयनः प्रायश्चिते मार्गणा मत्रति । अमीषां चाञातना पाराञ्चिकवद् मावनीया (गा० ४९७६-८२) ॥ ५०६० ॥

प्रायश्चित्तमार्गणा पुनरियम्-

पदम-वितिएस णवमं, सेसे एकेक चउगुरू होति । सन्वे आसादेतो, अणवहृष्पो उ सो होह् ॥ ५०६१ ॥

10 सन्व आसाद्ता, अणवहुष्पा उ सा हाइ ॥ ५०५१ ॥

'प्रथम-द्वितीययोः' तीर्थद्भर-सङ्घागातनयोरुपाध्यायस्य 'नवमम्' अनवस्याप्यं भवति ।

'शेषेषु' श्रुतादिषु प्रत्येकमैकैकस्मिन् आद्यात्यमाने चतुर्गुरवो भवन्ति । अथ 'सर्वाणि' चत्वार्थपि श्रुतादीनि आग्रातयति तनोऽसो अनवस्याप्यो भवति ॥ ५०६१ ॥

उक्त आग्नातनानवस्थाप्यः । अथ मतिसेवनानवस्थाप्यमाह्—

15 पडिसेवणअणवद्धो, तिविधो सो होइ आणुष्टवीए । साहम्मि अण्णघम्मिय, हर्तथादालं व दलमाणे ॥ ५०६२ ॥

यः मितिसेवनानवस्थाप्यः सूत्रे साक्षादुक्तः स आनुपूर्व्या त्रिविधो भवति—सावर्मिकर्छै-न्यकारी अन्यधार्मिकसेन्यकारी हस्तातारुं च दृदत् ॥ ५०६२ ॥

तत्र साथर्मिकस्त्रेन्यं तावदाह---

20 साहम्मि तेण्ण उत्रघी, त्रावारण झामणा य पहुत्रणा । सेहे आहारतिष्ठी, ला लहिँ आरोत्रणा मणिता ॥ ५०६३ ॥

साधर्मिकाणाम् 'उपवेः' वस्त्र-पात्रादिन्ध्यणस्य स्त्रेन्यं करोति । "वावारण" ति गुरुमिरुपधेरुत्पादनाय 'त्र्यापारणा' प्रपणा कृता ततस्त्रमुत्पाय गुरुणामनिवेद्यापान्तराले स्वयमेवावितिष्टित । "आमणा य" ति उपकरणं सद्धावेनासङ्घावेन वा 'ध्यामितं' दग्यं भवेत् तद्यावेन
25 आवकमम्यर्थ्यं वस्तादिकं गृहीत्वा स्वयमेव सुद्धे । "पहुवण" ति केनाष्याचार्येण कस्यापि
संयतस्य हम्ते अपराचार्यस्य देकिनाय प्रतियहः प्रेपितम्त्रमसावन्तग स्वयमेव स्वीकरोति ।
"सेहे" ति श्रेक्षविषयं सान्यं करोति । "आहारिविहि" ति दानश्राद्धादिष्ठ स्थापनाकुलेषु
गुरुमिरननुज्ञातः 'आहारिविधिम्' अश्रनादिकमाहारप्रकारं गृहाति । एतेषु स्थानेषु साधर्मिकसेन्यं भवति । अत्र च या यत्र स्थाने 'आरोपणा' प्रायश्चित्तापरपर्याया मणिता सा तत्र
द० वक्तव्या । एष नियुक्तिगाथासङ्केषार्थः ॥ ५०६३ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवरीपुराह—

उनहिस्स आसिआत्रण, सेहमसेघे य दिट्टऽदिट्टे य । सेहे मृर्छ भणिनं, अणत्रङ्घपो य पारंची ॥ ५०६४ ॥

१ °त्यालंबं च मो॰ ॥ २ °समासार्थः ऋं०॥

इहोपधेः आसिआवणं स्तैन्यमित्येकोऽर्थः, तच शैक्षो वा कुर्यादशैक्षो वा, उभाविप दृष्टं वा स्तैन्यं कुर्यातामदृष्टं वा । तत्र शैक्षे मूळं यावत् प्रायिश्चर्तं मणितम् , उपाध्यायस्याऽनवस्था-प्यपर्यन्तम् , आचार्यस्य पाराध्चिकान्तम् ॥ ५०६४ ॥ एतदेव भावयति—

सेही त्ति अगीयत्थी, जो वा गीती अणिह्विसंपन्नी। उवही पुण वत्थादी, सपरिग्गह एतरी तिविही ॥ ५०६५ ॥

शैक्ष इति पदेनागीतार्थो भण्यते, यो वा गीतार्थोऽपि 'अनृद्धिसम्पन्नः' आचार्यपदादिसमृ-द्धिमप्राप्तः सोऽपि शैक्ष इहोच्यते । उपिषः पुनर्वस्त्रादिकः, आदिशब्दात् पात्रपरिग्रहः । ४० सं च 'सपरिग्रहः' >> परिगृहीतः स्याद् 'इतरो वा' अपरिगृहीतः । पुनरेकैकस्त्रिविधः— जघन्यो मध्यम उत्कृष्टश्च ॥ ५०६५ ॥

अथ "सेहे मूरुं" (गा० ५०६४) इत्यादि पश्चार्के च्याख्याति—

10

ъ

अंतो वर्हि निवेसण, वैाडग गांग्रुजाण सीमऽतिकंते । . - मास चउ छच लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥ ५०६६ ॥

'अन्तः' प्रतिश्रयाभ्यन्तरे साधर्मिकाणामुपिषमदृष्टं शैक्षः स्तेनयित मासल्छ, वसतेर्विहर-दृष्टमेव स्तेनयित मासगुरु । निवेशनस्यान्तर्मासगुरु, विदृश्चतुर्लेष्ठ । वाटकस्यान्तश्चतुर्लेष्ठ, विदृश्चतुर्गुरु । अ श्रीमस्यान्तश्चतुर्गुरु, विदृः पड्लेष्ठ । अ ड्यानस्यान्तः षड्लेष्ठ, विदृः 15 षहुरु । सीमाया अन्तः पङ्गुरु, अतिकान्तायां तु तस्यां विह्रश्चेदः । "मूलं तह दुगं च" ति मूलं तथा दिकं च" अनवस्थाप्य-पाराश्चिकयुगम् ॥ ५०६६ ॥ एतदेव भावयति—

एवं ता अदिहे, दिहे पढमं पदं परिहवेत्ता। ते चेव असेहे वी, अदिह दिहे पुणी एकं ॥ ५०६७॥

एवं तावदहृष्टे स्तैन्ये कियमाणे शैक्षस्य प्रायश्चित्तमुक्तम् । हृष्टे तु 'प्रथमं' मासल्रहुलक्षणं 20 पदं 'परिहाप्य' परिहृत्य मासगुरुकादारव्यं मूलं यावद् वक्तव्यम् । अशिक्षः—उपाध्यायस्तस्या-प्यहृष्टे 'तान्येव' मासगुरुकादीनि मूंलान्तानि प्रायश्चित्तस्थानानि भवन्ति, हृष्टे पुनः 'एकं'

१ प > एतदन्तर्गतः पाठ. कां० एव वर्त्तते ॥

२ वाडगमुजाण इति पाठः सर्वाखिप प्रतिपूपलभ्यते, किन्तु भा॰टीका-चूर्णि-विशेषन्यूण्ये॰ उसारेण प्रायश्चित्तकमानुसारेण च वाडग गामुजाण इलेव पाठः सम्यग् । दृश्यतो टीप्पणी ३ ॥

३ ॳ > एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ एव वर्त्तते ।

<sup>&</sup>quot;अतो वसहीए उविहतेण्णं करेति सेहो अदिष्टुं मासलहुं, वाहिं वसहीए मासगुरं। निवेसणस्स अतो •, गिहि द्वा । पाउगस्सतो द्वा, वाहिं द्वा । गामस्सतो द्वा, वाहिं फ्री। उजाणस्सतो फ्री, पाहिं फ्री। सीमाए अतो फ्री, बाहिं छेदो। एवं ताव अदिहे।" इति न्यूंणी।

<sup>&</sup>quot;अतो वसहीए उनिहतेणं करेइ सेहो अदिष्टं मासलहुं, वाहिं वसहीए मासगुरुं। निवेसणस्पतों मासगुरुं, वाहिं ः। वालगस्स अतो ःः, बाहिं ः। गामस्स अतो ःः, बाहिं ः। उजाणस्स अतो ःः, बाहिं ः। सीमाए अतो ःः, बाहिं छेदो। एवं ताम अदिहे।" इति विद्योपन्यूणों॥

४ मूलं यावत् प्रायश्चित्तानि भव<sup>० कां</sup>॰॥

õ

. 05

मासगुरु उन्हर्भणं पदं इमति, चतुर्ने घुकादारव्यमनवस्थाप्ये निष्टां यातीत्यर्थः । आचार्यस्याप्य-दृष्टेऽनवस्थाप्यान्तमेव, दृष्टे तु चतुर्गुरुकादारव्यं पाराश्चिके तिष्ठति ॥ ५०६७ ॥

गतं साधर्मिकोपधिमेनन्यहारम् । अथ व्यापारणाडारमाह-

वावारिय आणेहा, वाहि चेत्रण उवहि गिण्हंति ।

**छहुगी अदिति छहुगा, अण्यद्भयो च आदेसा ॥ ५०६८ ॥** 

'व्यापारिता नाम' गुरुभिः भेषिनाः, यथा—''आणह'' ति उपिमुत्पाद्याऽऽनयत । ते चैत्रमुक्ता अनेकविषमुपिषं गृहिस्यः 'गृहीत्वा' उत्पाद्य 'वहिरेव' आचार्यसमीपमप्राप्ता उपिषं गृहन्ति, 'इदं तव इदं मम' इति विभाग स्वयमेव स्तीकुर्वन्तीत्पर्थः; एवं गृहतां मासल्यु । आगता आचार्यस न ददति चतुर्छेयवः, प्रस्तुनसूत्रादेशाहा न सै खच्छन्द्रवस्त्रपाहकः सांबु-10वर्गों ⊳ ऽनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०६८ ॥ गर्न व्यापारणाद्वारम् । अथ ध्यामनाद्वारम्— सा च घ्यामना द्वित्रिया—सती असती च । तत्रामतीं तावदाह—

दङ्ख निपंतण छद्धोऽणापुच्छा तत्य गंतु णं मणति । झामिय उननी अह नेहि पेसिनो गहित णातो य ॥ ५०६९ ॥

थाचार्याः केनापि दानशाद्वादिना विरुपक्षेपेयेथेनिमब्रिताः, तेश्च तानि मतिपिद्वानि । 15 एकक्ष साञ्चलां निमन्नणां श्रत्वा तानि च गुन्द्रगणि वस्त्राणि दङ्गा 'सुट्यः' छोमं गतः । तत षाचार्यमनाष्ट्रच्छ्य ''णं'' इति तं श्रावकं तत्र गत्वा मणति—अन्माकसुपियः 'ध्यामितः' द्रावः ततोऽहं तैराचार्ययुष्माकं सकारो बन्नार्थं प्रेपितः; एवमुक्ते दत्तमेनोपियः । स च गृहीत्वा गतः, अन्ये च सायव आगताः । श्राद्धेन भणितम् - युप्माकसुपिर्वन्य इति कृत्वा यो भवद्रिः सामुः भेषितन्त्रस्य नृत्नापिषद्त्रो वर्तते, यदि न पर्याप्तं ततो म्योऽपि ददामीति । साघवो 20 हुवते—नासाकसुपघिर्द्भवो न त्रा वयं कमिप श्रेपयामः । एवं स छोमामिम्तः साहुस्तेन श्रावकेण ज्ञातः, यथा—गुरुणां पृच्छामन्तरेणायं गृहीतवान् ॥ ५०६९ ॥ वत्रश्च किं मवति है इत्याह-

लहुगा अणुग्नहम्मि, गुरुगा अप्यत्तियम्मि कायव्या । मूल च नेणसंह, बोच्छेद पसलाणा संसे ॥ ५०७० ॥

एवं तेन साहुना न्तेन्येन वस्त्रेषु गृहीतेषु यद्यप्यसी श्राद्धांऽनुप्रहं मन्यते—'यथाऽपि तथाऽपि गृहताममी सायवः' इति तयापि चतुरुव्यः । अथापीतिकं करोति ततश्चनुर्गुरवः थायश्चित्तं कर्तज्याः । अथासी 'स्तेनोऽयं स्तेनोऽयम्' इति शब्दं जनमध्ये विस्तारयति तदा मुख्म् । यद्य दोपद्रव्याणां दोपसाधृनां वा व्यवच्छेदं "पसक्तण" ति प्रमङ्गतः करोति तित्रपत्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५०७० ॥ अय सतीं घ्यामनां द्रश्चेयति—

मुच्चन झामिश्राविष, पेसण गहिने य अंतरा छुद्दी। छहुगी अदेने गुरुगा, अणवहुष्यो व आदसा ॥ ५०७१ ॥

१ < ৮ एउटन्तरोतः पाटः सा० शं॰ नान्ति ॥ २ चिविधर पे॰ शं॰ । "आयस्ति। कंगति टाण-छहातिणा विस्वनविहिं व नेहिं निमंतिनो" इति चुणाँ निदायचुणाँ च ॥

अथ 'सुन्यक्तं' सत्येनेव ध्यामित उपिः ततो गुरुभित्तथैव प्रेपणं कृतम्, प्रेपितथ्य सन् येनाचार्या निमन्नितास्तस्मादन्यसाद्वा श्रावकाद् वस्नादिकमुपैधिं गृहीत्वा धन्तरा 'लुन्धः' लोभाभिभूतो यदि गृह्वाति तदा लघुको मासः । आगतोऽपि यदि गुरूणां न प्रयच्छति तदा चतुर्गुरवः, सूत्रादेशाद्वाऽनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०७१ ॥

गतं ध्यामनाद्वारम् । अथ प्रस्थापनाद्वारमाह-

5

उकोस सनिकोगो, पिडग्गहो अंतरा गहण छद्धो । लहुगा अदेतें गुरुगा, अणवद्वप्पो च आदेसा ॥ ५०७२ ॥

केनाप्याचार्येण कस्यापि संयतस्य हस्ते अपराचार्यस्य ढोकनहेतोः प्रतिग्रहः प्रेषितः, स च 'उत्कृष्टः' उत्कृष्टोपधिरूपो यद्वा वृत्त-समचतुरस्र-वर्णाद्यतादिगुणोपेतः, तथा सह नियोगेन—पात्रकवन्धादिना यः स सनियोगः । एवंविधस्य प्रतिग्रहस्य 'अन्तरा' अपान्तरारु एवासौ 10 छुन्धः 'म्रहणं' स्वीकरणं करोति तत्र चतुर्रुष्ठ । तत्र गतस्तेषां अ सूरीणां तं प्रतिग्रहं अ न प्रयच्छित चतुर्गुरवः, सूत्रादेशेन वाऽनवस्थाप्यो अ उसी द्रष्टव्यः अ ॥ ५०७२ ॥

गतं प्रस्थापनाद्वारम्, अथ शैक्षद्वारमाह—

पन्नावणिज वाहिं, ठवेतु भिक्खस्स अतिगते संते । सेहस्स आसिआवण, अभिधारेंते व पावयणी ॥ ५०७३ ॥

कोऽपि साधुः 'प्रत्राजनीयं' सिश्चां शैक्षं गृहीत्वा प्रस्थितः, तं च भिक्षां कापि प्रामे बहिः स्थापित्वा भिक्षार्थम् अतिगतः—प्रविष्टः, प्रविष्टे च सित तिसान् अपरः साधुत्वं शैक्षं दृष्ट्वा विप्रतार्थं च तस्य "आसियावणं" अपहरणं करोति । साधुविरहितो वा एकाकी कमिप साधुमभिधारयन्—मनिस कुर्वन् शैक्षो वजेत् तमपरः साधुर्विप्रतार्थं प्रवाजयेत् । एतौ द्वाविप यदा प्रावचिनको जातौ तदा द्वाविप शैक्षो स्वयमेवाऽऽत्मनो दिक्परिच्छेदं कुरुत इति 20 सङ्गहगाथासमासार्थः ॥ ५०७३ ॥ अथैनामेव विवृणोति—

> सण्णातिगतो अद्धाणितो व वंदणग पुन्छ सेहो मि । सो कत्थ मन्झ कजे, छात-पिवासस्स वा अडति ॥ ५०७४ ॥ मन्झमिणमण्ण-पाणं, उवजीवऽणुकंपणाय सुद्धो उ । पुद्धमपुट्टे कहणा, एमेव य इहरहा दोसो ॥ ५०७५ ॥

संज्ञाम्भिगत आदिशन्दाद् भक्तादिपरिष्ठापनिकार्थ निर्गतः कोऽपि साधुः शैक्षं दृष्टवान् ; अथवा 'आध्वनिकः' पथिकोऽसौ साधुस्ततः पथि गच्छन् शैक्षं दृष्टवान् । तेन च वन्दनके कृते सित साधुः पृच्छिति—कोऽसि त्वम् ? कुत आगतः ? क वा प्रस्तितः ! शैक्षः प्राह् — अमुकेन साधुना सार्द्ध प्रस्थितः प्रविज्ञित्तनाः शैक्षोऽस्म्यहम् । साधुः पृच्छिति—स साधुः सम्प्रति क गतः ? । शैक्षो भणिति—स मम कार्यं वुमुक्षितस्य पिपासितस्य वा भक्त-पानार्थं 30 पर्यटिति ॥ ५०७४ ॥

१ भा॰ विनाऽन्यत्र--- पिर्ध कृत्वा अन्त तारी॰ मो॰ हे॰। पिर्धि मार्गियत्वा अन्त मा॰ ॥ २-३ एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ का॰ नास्ति॥

तनः स साधुमेदीयितिदमन्न-पानम् 'उपजीव' सुंक्ष्वेति त्रृवाणो यदि 'साधिमिकोऽयम्' इत्यनुकम्पया दद्याति तदा शुद्धः । श्रेक्षेय पृष्टोऽपृष्टो वा यदि 'ण्वमेव' अनुकम्पया धर्मकथां करोति तदा शुद्धः । 'इनर्था' अपहर्णाये सक्त-पानं ददनो धर्म वा कथयतो 'दोपः' चनुशुम्कं प्रायक्षित्तम् ॥ ५०७५ ॥ अपहर्णप्रयोगानेव दर्शयति—

भत्ते पण्णवण निगृहणा य वावार झंपणा चेव । पन्यवण-मर्यहरणे, सेहे अच्यत्त यत्ते य ॥ ५०७६ ॥

अपहरणार्थं भक्त-पानं ददानि धमं वा तस्य पुरनः प्रजापयति । ततः म छैश आहतः मन् भणिति—भवन एव मकागेऽई प्रवजापि किन्तु न शकोमि येनाऽऽनीतंम्त्रन्पुरतः स्थातुम् , नतो मां गुपिले प्रदेशे निगृहतः नतोऽसे। नं व्यापारयति—अमुकत्र निलीय तिष्ठेनि । 1) ननस्तं नत्र निलीनं माद्यः पर्णायदिना अम्पर्यति, स्यायतीत्यर्थः । अथवाऽन्यः सार्थमन्यं आमं प्रस्थापयति, एकाकिनं वा प्रेपयति—अमुकत्र आमाद्यां त्रज्ञ, अहमप्यमुष्मिन् दिवने तत्राऽऽग-मिष्यापि । अथवा स्वयमेव गृहीत्वा तमपहरित । एतानि पद् पदानि मवन्ति, तद्यया— यक्तपदानं १ धमकथा २ निगृह्नावचनं ३ व्यापारणं ४ अम्पनं ५ प्रस्थापन-स्वयंहरणं ६ चेति । एतेषु षद्यु पदेषु शैक्षे व्यक्तेऽत्र्यक्ते च प्रायक्षित्तिदं भवित ॥ ५०७६ ॥

15 गुरुओं चडलह चडगुरू, छछह छग्गुरूगमेव छेदो य । मिक्नु-गणा-ऽऽयरियाणं, मृतं अणवह पारंची ॥ ५०७७ ॥

भिक्षुयेबन्यक्तर्यक्षस्यापहरणार्थं भक्तं दराति तदा मासगुर, धर्मप्रज्ञापनायां चतुर्लेबु, निग्हनवचनं चतुर्गुर, व्यापारणं पङ्क्बु, अस्पने पहुर, प्रसापने व्ययंहरणं वा च्छेदः । एवमव्यक्तं शेक्षं भणितम् । अध्यक्तां नाम—यस्याद्यापि इम्रश्च न सङ्घातम् । यस्तु व्यक्तः—सङ्घात20 इमश्चन्त्रत्र चतुर्केबुकादारव्यं मुळं यावद् भिक्षोः प्रायक्षित्तम् । गणिनः—उपाध्यायस्य चतुर्केबुकादारव्यमनवस्याप्य तिष्ठति । आचायस्य चतुर्गुरुकादारव्यं पाराञ्चिकं पर्यवस्यति ॥ ५०७७ ॥
एवं ससहाये शेक्षं भणितम्, यः पुनरसहायोऽभिवारयन् अज्ञति तत्र विविमाह—

अभिघारंन वर्यना, ष्रुद्धो बचामऽहं अग्रुतमृतं । पण्णवण सत्तदाण, नहेव सेमा पदा णित्य ॥ ५०७८ ॥

क्षेडिप श्रेंश एकाकी करण्याचार्यमियारयन् प्रत्रज्याभिमुखो ब्रजति । तेन कचिद् यामे पिय वा नायुं द्वा वन्द्रनकं कृतम् । साधुना पृष्टः—क गच्छिनि ! स प्राह्—अमुक्तसाऽऽः चार्यस्य पादम्खे प्रव्यज्ञार्थे वजामि । एवमुक्ते यदि मिक्षुर्व्यक्तर्शेशस्य मक्तदानं करोति मासगुरु, धमेप्रज्ञापनायां चतुर्खेद्वः व्यक्तर्शेशस्य मक्तदाने चतुर्खेद्वः, धमेक्तथायां चतुर्गुरु । दपाव्याया ऽऽचार्ययोयेयाकमं पद्देश्वं पद्गुरुकं च सर्वति, अश्वननमेककं पदं हसतीति सावः ।

30'दोपाणि तु' निगृह्न-व्यापारण-अप्यनादीनि पदानि न सन्ति, अमहायस्वान्, तद्मावान्
प्रायश्चित्तर्भित नासीनि ॥ ५००८ ॥ एते चापरे दोषाः—

<sup>? &</sup>quot;तम्नेन सह स्था" शः॥ २ एनव्यन्तरम नद्यथा— व्ययनरण शः॥ ३ 'शु-पह्नुवाँः पर्यवस्थित, अध" शं०॥ ४ "मणि नहिष्यं ना" ना०॥

## आणादऽणंतसंसारियत्त बोहीय दुष्ठर्मतं च । साहम्मियतेण्णम्मि, पमत्तछलणाऽधिकरणं च ॥ ५०७९ ॥

शैक्षमपहरत आज्ञाभज्ञादयो दोषा भवन्ति । अनन्तसंसारिकत्वं च भगवतामाज्ञामङ्गाद् भवति । बोधेश्च दुर्लभत्वं जायते । साधर्मिकस्तैन्यं च कुर्वाणः प्रमचो लभ्यते । प्रमचस्य च प्रान्त-देवतया छल्ना भवति । यस्य च सम्बन्धी सोऽपह्रियते तेन समय् 'अधिकरणं' कल्ह उप- 5 जायते ॥ ५०७९ ॥ एवं तावत् पुरुषविषया दोषा उक्ताः । अथ स्नीविषयांसानेवातिदिशति—

एमेव य इत्थीए, अभिधारतीएँ तह वर्गतीए। वत्तऽन्वताएँ गुमो, जहेव पुरिसस्स नायन्वो॥ ५०८०॥

एवमेव स्त्रिया अपि शैक्षिकायाः अभिधारयन्त्यास्तथा "वयंतीए" ति ससहायायाः प्रव-जितुं व्रजन्त्या व्यक्ताया अव्यक्तायाश्च गमः स एव ज्ञातव्यो यथा पुरुषस्योक्तः ॥ ५०८० ॥ १० अथ प्रावचनिकपदं व्याच्छे—

> एवं तु सो अवधितो, जाधे जातो सयं तु पावयणी। निकारणे य गहितो, वचित ताहे पुरिछाणं॥ ५०८१॥

'एवम्' अन्तरोक्तिः प्रकारैः 'सः' शैक्षोऽपहृतः सन् यदा स्वयमेव प्रावचनिको जातः, अन्यो वा निष्कारणे यः केनापि गृहीतः स आत्मनो दिवपरिच्छेदं कृत्वा म्योऽपि बोधिला-१६ भावाप्तये पूर्वेषामेवाचार्याणामन्तिके वजित ॥ ५०८१ ॥

अन्नस्स व असतीए, गुरुम्मि अन्धुजएगतरजुत्ते । धारेति तमेव गणं, जो य हडो कारणज्ञाते ॥ ५०८२ ॥

येन स शैक्षो निष्कारणेऽपहतस्तस्य गच्छेऽपरः कोऽप्याचार्यपदयोग्यो न विद्यते ततोऽ-न्यस्याभावे यद्वा स गुरुः—आचार्योऽभ्युद्यतस्यैकतरेण युक्तः, अभ्युद्यतमरणम् अभ्युद्यतिहारं 20 वा प्रतिपन्न इत्यर्थः, ततो यदि कोऽपि शिष्यस्तेषां निष्पन्नो नास्ति तदा तमेव गणमसी धारयति यावत् कोऽपि तत्र निष्पन्न इति । यश्च कारणजाते केनाप्याचार्येण हृतः सोऽपि तमेव गणं धारयति ॥ ५०८२ ॥ किं पुनस्तत् कारणम् ? इत्याह—

नाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुजोगे च । अजाकारणजाते, कप्पति सेहावहारो तु ॥ ५०८३ ॥

कोऽप्याचार्यो बहुश्रुतस्तस्य पूर्वगते किञ्चिद् वस्तु प्राभृतं वा कालिकानुयोगेऽपि श्रुतस्कन्धोऽध्ययनं वा विद्यते तच्चान्यस्य नास्ति ततो यद्यन्यस्य न सङ्काम्यते तदा व्यवच्छिदते ।
एवं पूर्वगते कालिकानुयोगे च व्यवच्छेदं ज्ञात्वा तं च सम्प्रस्थितं शैक्षं ग्रहण-धारणासमर्थे
विज्ञाय भक्तदान-धर्मकथादिभिविपरिणाम्य झम्पनादीन्यपि कुर्वाणः श्रुद्धः । यद्वा तस्याऽऽचार्थस्य नास्ति कोऽप्यार्थाणां परिवर्तकस्ततस्तासामपि कारणजाते शैक्षमपहरेत् । एवं कर्पते ३०
शैक्षापहारः कर्तुम् ॥ ५०८३ ॥ तस्य च कारणेऽपहृतस्य को विधिः १ इत्याह—

१ १याः कमप्याचार्यम् 'अभिधारयन्याः' असद्वायायास्त्रधा का ।। २ °णां समीपे मज का ।।

25

30

कारणजाय अवहितो, गणं धरेतो तु अवहरंतस्स । जाहेगो निष्फण्णो, पच्छा से अप्यणो इच्छा ॥ ५०८४ ॥

यः कारणजातेऽपहृतः स तदीयं गणं धारयन् अपहरत एवामान्यो मवति । अथ येन कारणेनापहृतस्तत् कारणं न प्रयति तदा पृर्वेपामेवामवति नापहरतः । स च कारणापहृत-७ स्तस्मिन् गणे तावदास्ते यावदेकोऽपि गीतार्थो निष्पन्नः, पश्चात् तस्याऽऽरमीया इच्छा, तत्र वा तिष्ठति पृर्वेषां वा समादो गच्छति । यस्तु निष्कारणेऽपहृतः स एकस्मिन् निर्माते नियमात् पृर्वेपामन्तिके गच्छति, न तस्याऽऽरमीयेच्छेति भावः ॥ ५०८४ ॥

गतं शैक्षद्वारम् । अथाऽऽहारविधिमाह---

ठवणाघरिम्म लहुगो, मादी गुरुगो अणुग्गहे लहुगा । अप्यत्तियम्मि गुरुगा, बोच्छेद पसजणा सेसे ॥ ५०८५ ॥

दानश्राद्वादिकुरुं स्वापनागृहं भण्यते, तसिन् य आचार्यः असन्दिष्टः अननुजातो ना प्रविश्वति तस्य मासरुषु । अथवा 'प्राधूणंक-ग्लानार्थमहमिहाऽऽयातः' इति तेपां श्राद्धानां पुरतो मायां करोति ततो मायिनो मासगुरुकम् । एवमुक्ते यदि ते श्राद्धाः 'अनुप्रहोऽयम्' इति मन्यन्ते तदा चतुर्रुषु । अथाप्रीतिकं कुर्वन्ति ततश्चतुर्गुरवः, यच्च तद्रव्यव्यवच्छेदादि-१४ शेपदोपाणां 'प्रसजना' प्रसङ्कान्निप्येन्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५०८५ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

अञ्ज अहं संदिद्धो, पुद्धोऽपुद्धो व साहती एवं । पाहुणग-गिलाणद्दा, तं च पलोड्डेति तो वितियं ॥ ५०८६ ॥

कश्चिदाचार्यरसिन्दिष्टः स्थापनाकुलेषु प्रविद्य पृष्टोऽपृष्टो वा इंदं भणति—अद्याहं गुरुभिः 'सिन्दिष्टः' प्रेपिन इति, ततो मासल्खु । यदि च पूर्वे सिन्दिष्टः सङ्घाटकः प्रविष्ट आसीत् 20 श्रादेश्च तस्यासिन्दिष्टसाप्रे इदं भणितं भवेत्—सिन्दिष्टसङ्घाटकस्य दत्तमितिः ततो त्र्यात्— प्रावृणकार्थे ग्लानार्थे वा साम्प्रतमहमागत इति, एवं 'तं' श्राद्धज्ञनं मायया यदि प्रलोटयति ततो 'द्वितीयं' मासगुरु ॥ ५०८६ ॥ ते च श्राद्धा विपरिणमेयुः, विपरिणताश्चाऽऽचार्यादीनां प्रायोग्यं न दद्यः ततः श्रुद्धं श्रुद्धेनाप्येतत् प्रायश्चित्तम्—

आयरि-गिलाण गुरुगा, लहुगा य इवंति खमग-पाहुणाए । गुरुगो य वाल-गुट्टे, सेसे सन्वेमु मासलहुं ॥ ५०८७ ॥

थाचार्यस्य ग्लानस्य च प्रायोग्यमद्दानेषु श्राद्धेषु चतुर्गुरवः । क्षपकस्य प्राष्टुणकस्य च योग्यमददानेषु चतुर्श्ववः । वाल-वृद्धानां योग्येऽलम्यमाने गुरुमासः । 'जेपाणाम्' एतव्यिति-रिक्तानां सर्वेपामि प्रायोग्येऽलम्यमाने मासल्घु ॥ ५०८७ ॥

गतं साधर्मिकन्त्रेन्यम् । अथाऽन्यधार्मिकन्त्रेन्यमाह—

परधम्मिया वि दुविहा, लिंगपविद्वा तहा गिहत्था य । तेसिं तिण्णं तिविद्दं, आहारे उनिव सचित्ते ॥ ५०८८ ॥

१ °प्पन्नमपरं प्राय' गं॰ ॥ २ इदं "साहति" त्ति भण का॰ ॥ ३ तदीयमायाविपरिण-

परधार्मिका अन्यधार्मिका इत्येकोऽर्थः । ते च द्विविधाः—िलक्षपिविद्या गृहस्याश्च । 'लिक्षपिविद्याः' शाक्यादयः, 'गृहस्थाः' प्रतीताः । 'तेषाम्' उभयेषामिष स्तैन्यं त्रिविधम्—आहारिविषयमुपिधिविषयं सचित्तविषयं चेति ॥ ५०८८ ॥ तत्राऽऽहारिवषयं तावदाह—

भिक्खूण संखडीए, विकरणरूवेण भ्रंजती छुद्धो । आभोगण उद्धंसण, पवयणहीला दुरप्प त्ती ॥ ५०८९ ॥

भिक्षवः—बौद्धास्तेषां सङ्ख्यां कश्चिद् छुन्धो "निकरणरूवेण" लिङ्गविवेकेन मुद्धे, तदीयं लिङ्गं कृत्वेति भावः । एवं मुझानं यदि कोऽपि 'आभोगयति' उपलक्षयति तदा चतुर्रुघवः । एवमुपलक्ष्य यद्यसौ 'उद्धर्षणं' निर्भर्तिनं करोति ततश्चतुर्गुरुकाः । प्रवचनहीला वा ते कुर्युः, यथा—दुरात्मानोऽमी भोजननिमित्तमेव प्रविज्ञता इति ॥ ५०८९॥ अपि च—

गिहवासे वि वरागा, धुवं खु एते अदिद्वकछाणा।

10;

15

गलतो णवरि ण वलितो, एएसिं सत्थुणा चेव ॥ ५०९० ॥ ; गृहवासेऽप्येते वराकाः 'ध्रुवं' निश्चितमेव अदृष्टकल्याणाः, एतेषां च 'शास्ता' तीर्थकृता दुश्चरतरामाहारशुच्चादिचर्यामुपदिशता गलक एव नवरं न वलितः, शेषं तु सर्वमिष कृत-मिति भावः ॥ ५०९० ॥ गतमाहारविषयं स्तैन्यम् । अथोपिधविषयमाह—

उवस्सऍ उविह ठवेतुं, गतिम्म भिच्छिम्मि गिण्हती लहुगा। गेण्हण कहुण ववहार पच्छकडुङ्काह णिव्विसए॥ ५०९१॥

्वपश्चिये' मठे 'उपिष्म्' उपकरणं स्थापियत्वा कश्चिद् मिश्लुकः—वौद्धोः मिश्लां गतः, तिसन् गते यदि तदीयमुपिषं गृह्णाति तदा चतुर्लघवः । स भिश्लुकः समायातः स्वकीयमुप-करणं स्तेनितं मत्वा तस्य संयतस्य ग्रहणं करोति चतुर्गुरवः । राजकुलाभिमुखमाकपिति पङ्गुरवः । व्यवहारं कार्यितुमारक्वे च्छेदः । पश्चात्कृते मूलम् । उड्डहनेऽनवस्थाप्यम् । निर्विषयाज्ञा- 20 पने पाराश्चिकम् ॥ ५०९१ ॥ अथ सचित्रविषयं स्तैन्यमाह—

सिचत्ते खुड़ादी, चउरो गुरुगा य दोस आणादी । .गेण्हण कहुण ववहार पच्छकडुड़ाह निन्विसए ॥ ५०९२ ॥

- सिचत्तरीन्ये चिन्त्यमाने भिक्षुकादेः सम्बन्धिनं क्षुष्ठकम् आदिशब्दाद् अक्षुष्ठकं वा यद्य-पहरित तदा चत्वारो गुरुकाः आज्ञादयश्च दोषाः । ग्रहणा-ऽऽकर्षण-व्यवहार-पश्चात्कृतोङ्काह- ३६ निर्विषयाज्ञापनादयश्च दोषाः प्राग्वद् मन्तव्याः ॥ ५०९२ ॥ अथैतेष्वेव प्रायश्चित्तमाह —

गेण्हणें गुरुगा छम्मास कहुणे छेओं होइ ववहारे।
पच्छाकडम्मि मूर्ल, उड्डहण विरंगणे नवमं॥ ५०९३॥
उदावण निन्विसए, एगमणेगे पदोस पारंची।
अणवद्वष्पो दोसु य, दोसु उ पारंचितो होइ॥ ५०९४॥

्गाशाद्वेयं गतार्थम् (गा० ९०४-५ अथवा २५००-१)॥ ५०९२॥ ५०९४॥

खुइं व खुडियं वा, णेति अवत्तं अपुन्छियं तेणे।

१ "विकरणं लिंगनिवेगो" इति चूर्णों विशेषचूर्णों च ॥ २ °द्वग्रं व्याख्यातार्थम् कां • ॥

15

20

वचिम णित्य पृच्छा, खेत्तं थामं च णाऊणं ॥ ५०९५ ॥

कुछको वा कुछिका वा योऽद्यापि अव्यक्तः स यस्य शाक्यादेः सम्बन्धं तमप्रद्वा यदि तं कुछकं कुछिका वा नयति ततः 'सेनः' अन्यधार्मिकम्त्रेन्यकारी स मन्तन्यः, चतुर्गुरुकं च तस्य प्रायक्षित्तम् । यस्तु व्यक्तस्त्र नान्ति प्रच्छा, तामन्तरेणापि म प्रवाजनीयः । किं सर्वे- विषे । उत्त न ! इत्याशस्याऽऽह—क्षेत्रं स्वाम च ज्ञात्वा । किमुक्तं मवति !—यदि विष- क्षितं क्षेत्रं शाक्यादियावितं राजवल्यमतादिकं वा तेषां तत्र वनं तदा प्रच्छामन्तरेण व्यक्तोऽपि प्रवाजयितुं न कर्षते, अन्यथा तु कच्यत इति ॥ ५०९५ ॥

एवं ताबिह्नप्रविधानां सेन्यमुक्तम् । अय गृहस्यानां तदेवाह— एसेव होति तेण्णं, तिविहं गारित्ययाण जं ग्रुक्तं ।

गहणादिगा य दोसा, सविसेयतरा मवे तेमु ॥ ५०९६ ॥

एवमेवागारस्यानामपि 'त्रिवियम्' थाहागदिमेदात् त्रियकारं संतन्यं मवित यदनन्तरमेव पातीर्थिकानामुक्तस् । 'तेषु च' गृहस्येषु थाहारादिकं म्नेनयतां प्रहणादयो दोषाः सविद्रोपतरा मचेषुः । ते हि राजकुले करादिकं मयच्छन्ति, ततम्तद्वलेन ममधिकतरान् प्रहणा-ऽऽकर्षणा-दीन् कारयेषुः ॥ ५०९६ ॥ कथं पुनर्सापामाहारादिकं म्त्रेनयति । इति उच्यते—

आहारे पिष्टाती, तंन खुड़ादि नं भणित पुट्नं ।

पिइंडिय कत्यही, संद्यमण पडिग्गहे ज्ञुमला ॥ ५०९७ ॥

आहोरे—पिष्टादिकं बहिर्विगित्तं दृष्ट्रा क्षुष्टिकाः नेनयित । द्यमी—''तंतु'' ति सूत्राष्टिकास द्यस्थलात्ताद् चस्नादिकं वाऽपद्रति । मचिते—क्षुष्टकः—मारुकम्तम् आदिशन्द्राद्
अक्षुष्ठकं वा नेनयित । एवं यदेव प्व परतीर्थिकानां भिणतं तदेवात्रापि मन्नस्यम् । कर्य
20 पुनः पिष्टं नेतयित : इत्याह—''पिट्टंडि'' इत्यादि, काश्चित् क्षुष्टिका मिल्लामटन्त्यः किश्चिद्
गृहं प्रविष्टाः, तत्र च बिहः पिष्टं विसारितमान्ते, तच दृष्ट्रा तासां मध्यादेका कन्यस्थिका
पिष्टपिण्डिकां गृहीत्वा पत्तद्रदे पिष्टमित्तवी, सा चाविरतिकया दृष्टा ततो भणितम्—एनां
पिष्टपिण्डिकामत्रंव स्थापयतः, ततन्त्रया क्षुष्टिकया कुशस्त्रतेनानयस्याः सङ्घादिकाया अन्तरे
पिष्टपिण्डिकामत्रंव स्थापयतः, ततन्त्रया क्षुष्टिकया कुशस्त्रतेनानयस्याः सङ्घादिकाया अन्तरे

25 नीएहिँ उ अविदिनं, अप्यत्तवर्यं पुर्मं न दिनिन्ति । अपरिगाहो उ कप्पति, विज्ञहो नी सेसदोसेहिं ॥ ५०९८ ॥

'निजंकः' माता-पितृप्रमृतिमिः स्वर्नः 'अविनीणम्' अटचम् 'अपाप्तवयसम्' अट्यक् पुगांसं न टीक्षयन्ति । यदि पुनर्परिगृहीनोऽञ्यक्तः सः 'दोपदोपः' बाल-जद्दु-ज्याधितादिमि-र्विभयुक्तः प्रवाजयितुं करुपते ॥ ५०९८ ॥ ⊲ क्वीविषयं विविषाह—>

अपरिगाहा उ नारी, ण मनति तो सा ण कप्पति अदिग्गा । सा नि च हु काय कप्पति, लह पडमा खुडुमाना ना ॥ ५०९९ ॥

१ °हारे—कस्याप्यगारिणो गृहाक्तणे पिछा वर्षः ॥ २ °कं पुरुषं 'न दीझयन्ति' न प्रवाजयन्ति । यद्रि कां • ॥ ३ ० ৮ एनबिदान्तर्गतमस्तर्गं का • एव वर्षतं ॥

'नारी' स्त्री सा प्रायेणापरिप्रहा न भवति, पितृ-पतिप्रमृतीनामन्यतरेण परिगृहीता भवतीति भावः । ॳ उक्तं च—

> पिता रक्षति कौमारे, मर्ता रक्षति यौवने । पुत्राश्च स्थाविरे मावे, न स्त्री स्वातक्रयमहिति ॥ >>

ततो नासावदत्ता सती कल्पते प्रत्राजयितुम् । साऽपि च काचिददत्ताऽपि कल्पते, यथा व प्रशावतीदेवी करकण्डुमाता प्रत्राजिता, यथा वा क्षुल्लकक्षमारमाता योगसङ्ग्रहाभिहिता (आव० हारि० टीका निर्युक्तिगा० १२८८-९० पत्र ७०१) यशोभद्रा नाझी प्रत्राजिता ॥ ५०९९ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

बिइयपदं आहारे, अद्धाणे हंसमादिणो उनही । उनउज्जिऊण पुर्विन, होहिंति जुगप्पहाण त्ति ॥ ५१०० ॥

10

25

द्वितीयपदमाहारादिषु त्रिष्विप अभिधीयते—तत्राऽऽहारेऽध्त्रानं प्रवेष्टकामास्ततो वा उत्तीणी उपलक्षणत्वाद् अञ्चिवादौ वा वर्तमाना असंस्तरणे अदत्तमि भक्त-पानं गृह्वीयुः । आगादे कारणे उपिषमि हंसादेः सम्बन्धिना प्रयोगेणोत्पादयेत् । सिचत्तविषयेऽपि—'भवि-ष्यन्त्यमी युगप्रधानाः' इत्यादिकं पुष्टालम्बनं 'पूर्व' प्रथममेव 'उपयुज्य' परिभाव्य गृहस्यक्षुल्ल-कान् अन्यतीर्थिकश्चलकान् वा हरेत् ॥ ५१०० ॥ इदमेव भावयति—

असिवं ओम विहं वा, पविसिउकामा ततो व उत्तिण्णा। थिल लिंगि अन्नतित्थिग, जातित्त अदिण्णें गिण्हंति॥ ५१०१॥

अशिवगृहीते विषये स्वयं वा साधवोऽशिवगृहीता मक्त-पानलाभाभावान संस्तरेयुः, अवमं—दुर्भिक्षं तत्र वा मक्त-पानं न लमेरन्, 'विहम्' अध्वानं वा प्रवेष्टुकामास्ततो वा उतीर्णा न संस्तरेयुः, ततः स्वलिक्तिनां या स्थलिका—देवद्रोणी तस्यां याचन्ते, यदि ते न प्रयच्छन्ति तदा 20 बलादिष गृह्णन्ति । अथ बलवन्तस्ते दारुणप्रकृतयो वा ततोऽन्यतीर्थिकानाम्ष स्थलीपु याच्यते, यदि न प्रयच्छन्ति ततः स्थमेव प्रकटं प्रच्छन्तं वा गृह्णीयुः । एवं गृहस्येष्विप याचितमलभमानाः स्थमिष गृह्णन्ति । असंस्तरणे उपिषरप्येवमेव स्तैन्यपयोगेण महीतन्यः ॥ ५१०१ ॥

नाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुतोगे य । गिहि अण्णतित्थियं वा, हरिज एतेहिँ हेत् हिं ॥ ५१०२ ॥

पूर्वगते कालिकानुयोगे वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा यो गृहस्यसुलकोऽन्यतीर्थिकसुलको वा महण-धारणामेधावी स याचितो यदा न रूम्यते तदा स्वयमि गृहीयात् । 'ऐतैः' एवमादिभिः 'हेत्रभिः' कारणेर्गृहस्यमन्यतीर्थिकं वा हरेत् ॥ ५१०२ ॥

गतमन्यधार्मिकस्तैन्यम् । अथ "हत्थादारुं दलेमाणे" इत्यादि पाठत्रयं निवरीपुराह — अ

हत्थाताले हत्थालंबे, अत्थादाणे य होति बोधन्वे । एतेसि णाणत्तं, बोच्छामि अहाणुपुन्वीए ॥ ५१०३ ॥

१ · प्तिश्वदान्तर्गतः पाठः का॰ एव वर्तते ॥

3)

हिस्तातालो हिस्तालम्बोऽर्थादानं चेति त्रिघा पाठोऽत्र बोद्धन्यः । एतेषां त्रयाणामपि नानात्वं वक्ष्यामि यथाऽऽनुपूर्व्याऽहम् ॥ ५१०३ ॥ तत्र हस्तातालं तात्रद् विवृणोति—

उग्गिण्णस्मि य गुरुगो, दंडो पडियम्मि होह भयणा उ । एवं खु लोइयाणं, लोडत्तरियाण बोच्छामि ॥ ५१०४ ॥

हैं इह हस्तेन उपलक्षणत्वात् सन्नादिभिश्च यद् आताडनं स हस्तातालः । स च द्विया— लीकिको लोकोचरिकश्च । तत्र लोकिके हस्ताताले पुरुपवधाय सन्नादानुद्गीणे 'गुरुकः' रूप-काणामजीतिसहस्रलक्षणो दण्डो भवति । पतिते तु महारे यदि कथमपि न मृतस्त्रद्वा 'मजना' देशे देशेऽपरापरदण्डलक्षणा भवति । अथ मृतस्त्रद्वा तदेवाज्ञीतिसहस्र दण्डः । एवं 'खः' अवधारणे, लोकिकानां दण्डो भवति । लोकोचरिकाणां तु दण्डमतः परं वक्ष्यामि ॥५१०४॥ १० हत्थेण व पदिण व, अणवद्वष्यो स होति स्विगण्णे ।

हत्थेण व पादेण व, अणवद्घप्पो उ होति उग्गिण्णे । पडियम्मि होति भयणा, उद्दवणे होति चरिमपदं ॥ ५१०५ ॥

र हंस्तेन वा पादेन वा उपलक्षणत्वाद् यष्टि-मुख्यादिना वा यः साञ्चः स्वपक्षस्य परपक्षस्य वा प्रहारमुद्गिरति सोऽनवस्थाप्यो भवति । पतिते तु प्रहारे भजना, यदि न मृतस्ततोऽनवस्थाप्य एव, अधापद्गणः—मृतः तदा 'चरमपदं' पाराञ्चिकं भवति ॥ ५१०५ ॥ अत्रदं द्वितीयपदम्—

आयरिय विणयगाहण, कारणजाने व वोधिकादीमु । करणं वा पंडिमाए, तत्थ तु मेदो पसमणं च ॥ ५१०६ ॥

आचर्षिः श्रुष्टकस्य विनयमाहणं कुर्वन् हम्तातालमि दयात् । 'कारणवाते वा' गुरु-गच्छप्रमृतीनामात्यन्तिके विनारो प्राप्ते वीधिकखेनादिष्विप हम्तातालं प्रयुक्तीत । पश्चार्द्धेन हस्तालम्बमाह—''करणं वा'' इत्यादि, अधिव-पुररोधादी तत्रशमनार्थं 'प्रतिमां' पुचलकं 20करोति, तत अभिचारकमम्रं परिजपन् 'तत्रेव' प्रतिमायां मेदं करोति, ततस्तस्योपद्रवस्य प्रश्च-मनं मवति ॥ ५१०६ ॥ एषा निर्श्विक्तगाथा अत एनां वित्रुणोति—

विणयस्स ड गाहणया, कण्णामोड-खडुगा-चवेडाहिं। सावेक्ख हत्थतारुं, दलाति मम्माणि फेडिंतो।। ५१०७॥

इह विनयश्रव्यः शिक्षायामपि वर्तते, यत उक्तम्—"विनयः शिक्षा-प्रणत्योः" (हेम० 26 अने० त्रिसर० छो० ११०५) इति । ततोऽयमर्थः— 'विनयस्य' प्रहणशिक्षाया आसेवना- शिक्षाया वा प्राहणायां त्रियमाणायां कैणीमोटकेन खडुकाभिः चपेटामिर्वा 'सापेक्षः' जीवि- तापेक्षां कुर्वन् अत एव 'मर्माणि स्फेटयन्' येषु प्रदेशेप्वाहतः सन् ब्रियते नानि परिहरन् आचार्यः क्षुक्रकस्य हस्तातां ददाति ॥ ५१०७ ॥ अत्र परः ब्राह—ननु परस्य परितापे कियमाणेऽसातवेदनीयकर्मवन्वो मवति तत् कथमसावनुज्ञायते ? उच्यते—

कार्प परपरितात्रो, असायहेत् जिणेहिँ पण्णत्तो । आत-परिहतकरो पुण, इच्छिज्ञइ दुस्सले स खल्ल ॥ ५१०८ ॥

१ 'कर्णामोटकेन' प्रतीतेन 'राष्ट्रकया' टोलकेन 'चपेटया' प्रसिद्धया 'सापेक्षः' कां॰ ॥ २ 'स्य सम्यक् शिक्षामप्रतिपद्यमानस्य हस्ता' कां॰ ॥

30

'कामम्' अनुमतमिदमस्माकम्—परपरितापो जिनैरसार्तहेतुः प्रज्ञप्तः, परं 'सः' परपरि-तापः 'दुःशले' वाक्छिक्षया दुर्शहे दुर्विनीते शिष्ये 'खल्ल' निश्चितमिष्यत एव । कुतः ? इत्याह—"आय-परहियकरो" ति हेतौ प्रथमा भावप्रधानश्च निर्देशः, ततोऽयमर्थः—आत्मनः परस्य च हितकरत्वात् । तत्राऽऽत्मनः शिष्यं शिक्षां ग्राह्यतः कर्मनिर्जरालामः, परस्य तु सम्यग्गृहीतशिक्षस्य यथावत् चरण-करणानुपाळनादयो मूयांसो गुणाः । पुनःशब्दो विशेषणे, 5 स चैतद् विशिनष्टि-यो दुष्टाध्यवसायतया परपरितापः क्रियते स एवासातहेतुः प्रज्ञप्तः, यस्तु शुद्धाध्यवसायेनाऽऽत्म-परिहतकरः कियते स नैवासातहेतुरिति ॥ ५१०८ ॥

अमुमेवार्थं दृष्टान्तेन द्रदयति-

सिप्पंणेडणियहा, घाते वि सहंति लोइया गुरुणो । ण य मधुरणिच्छया ते, ण होंति एसेविहं उनमा ॥ ५१०९ ॥

 पंसिप्पं" ति मकारोऽलाक्षणिकः, ► शिल्पानि—रथकारकर्मप्रसृतीनि नैपुण्यानि च— लिपि-गणितादिकलाकौशलानि तदर्थं लौकिकाः शिक्षकाः 'गुरोः' आचार्यस्य घातानपि सहन्ते, न च 'ते' घातास्तदानीं दारुणा अपि 'मधुरनिश्चयाः' सुन्दरपरिणामा न भवन्ति, किन्तु शिल्पादिपरिज्ञाने वृत्तिलाभ-जनपूजनीयतादिना परिणामस्तेषां सुन्दरो भवतीति भावः । एषे-बोपमा 'इह' प्रस्तुतार्थे मन्तन्या, यथा तेपां ते घाता हितास्तथा प्रस्तुतस्यापि दुर्विनीतस्य 15 शिष्यस्येति भावः । अत्रायं बृहद्भाष्योक्तः सोपनयोऽपरो दृष्टान्तः---

> अहवा वि रोगियस्सा, ओसह चाडूहिं पिजाए पुर्वि । पच्छा तालेतुमनी, देहहियद्वाएँ दिजाइ से ॥ इय भवरोगत्तस्स वि, अणुकूलेणं तु सारणा पुर्वि । पच्छा पडिकूलेण वि, परलोगहियद्व कायन्वा ॥

"ओसह" ति विभक्तिकोपादीषधमिति मन्तव्यम् ॥ - 11 ५१०९ 11

अत एव साधुरेवंविघो भवेत्-

संविग्गो मद्दविओ, अग्रई अणुयत्तओ विसेसन् । उञ्जतमपरितंतो, इच्छियमत्थं लहइ साहू ॥ ५११० ॥

'संविमः' मोक्षाभिलाषी, 'मार्दविकः' स्तव्यताविकलः, 'अमोचि' गुरूणाममोचनशीलः, 25 'अनुवर्तकः' तेषामेव च्छन्दोऽनुवर्ती, 'विशेषज्ञः' वस्त्ववस्तुविभागवेदी, उग्रुक्तः खाध्यार्यादौ, अपरितान्तो वैयावृत्यादौ, एवंविधः साधुरीप्सितमर्थमिह परत्र च लभते ॥ ५११० ॥

अथ ''कारणजाते व वोहिगाईसु" ( गा० ५१०६ ) ति पदं न्याचष्टे-

बोहिकतेणभयादिसु, गणस्स गणिणो व अचए पत्ते। इच्छंति हत्थतालं, कालातिचरं व सर्जं वा ॥ ५१११ ॥

१ °तवेदनीयकर्मयन्धनियन्धनं प्रक्ष° का०॥ २ ॰ एतदन्तर्गत पाठ का० एव वर्तते॥ ३ °णामवश्यन्तयाऽमोचकः 'अनु कां ।। ४ °यावौ सोत्साहः, 'अपरितान्तः' वैया-स्तादी अनिर्वेदवान, एवं° कां॰॥

ð

बोबिकसेनमये बादिशब्दात् खापदादिमयेषु वा यदि 'गणस' गच्छस 'गणिनो बा' ब्याचार्यस 'बत्ययः' बात्यन्तिको विनाशः प्राप्तन्तदा 'काद्यतिचरं वा' काद्यतिक्रमेण 'सघो वा' तत्काद्यमेव हुन्ततारुमिच्छन्ति, गीतार्थो इति गम्यते ॥ ५१११ ॥

यय हुन्त्रारुम्बं ज्यान्यानयति-

असिवे पुरोवरोषे, एमादीवर्ससेमु अमिथ्वा । संजायपचया राह, अण्णेमु य एवमादीमु ॥ ५११२ ॥ मरणमएणऽमिथ्वे, ते णातं देवतं द्ववानिते । पहिषं काउं मज्बे, विषति मंते परिजवेतो ॥ ५११२ ॥

अशिवेन लोको भ्यान् त्रियते, पर्विष्टेन वा पुरं समन्ताहुपरुद्धम्, तत्र बहिःकटकयोपैः

10 आम्यन्तराणां कटकमदेः कियते, अल्लायाहा लुवा त्रियते, आदिशब्दाद् गरुगण्डादिमिन्नी

रोगैदिने दिने प्रमृतो जनो मरणमञ्जते, एवमादिमिः 'वैश्वेसः' दुःकंग्मिमृतान्ते पोरजनाः
'सल्लातप्रत्ययाः' 'योऽत्र पुरं आचार्यो बहुल्लतो गुणवांन्तपनी स शक्तो वेशसिमदं निरोद्धम्,
नान्यः कश्चिद्' इति समिति—सन्यग् जातः अत्ययो येषां ते तथा, न केन्द्रस्त्रेव किन्तु

अन्येष्वप्येवमादिषु सल्लातप्रत्ययाने सन्मय तमाचार्य 'त्रायन्य' इति शरणनुपगताः शल्लिः

15 प्रदाः पादपतितान्तिष्टन्ति ॥ ५११२ ॥

ततः स आचार्यम्बान् पोरजनान् सरणमयेनामिम्तान् देवतामिवाऽऽत्मानं पर्युरामीनान् ज्ञात्वा तद्नुकम्पापरीतिचितः प्रतिमां कृत्वा तत अमिचारकम्बान् परिजपन् तां प्रतिमां मध्य-माने विध्यति, ततो नष्टा सा क्रच्येवता, प्रश्नामतः सर्वे।ऽप्युपद्वः । प्रवेविषद्शास्त्रवारी यदाऽम्युतिष्ठते तदा तत्कास्मेव नोपस्याप्यने किन्तु क्रियन्त्रमि क्रार्डं गच्छ एव वसन् 20 स्थापदंनं कार्यते ॥ ५११२ ॥ अथाऽयोदानमाह—

> अणुकंपणा णिमिच, जायण पहिसेहणा सुउणिमेव । दायण पुच्छा च तहा, सारण उच्मावण विणासे ॥ ५११८ ॥

कसाप्याचायेस मागिनेयो वर्त परित्यन्य मुक्तक्रपयित, तत आचार्यस 'अनुक्रम्य' 'क्रथमयं द्रव्यमन्तरेण गृहवासमञ्जासिन्यते ?' इत्येवंछक्रणा वस्त । स न 'निर्मित्ते क्रतीव 25क्रुग्रकः' इति क्रता तेनैवावांवितयोद्देयोविणिजोरिन्तके तं मागिनयं क्रपक्रयाचनाय प्रेषितवात् । स च तंत्रकेन वणिजा 'किं नम ग्रक्तिका रूपकान् इदते ?' एवस्चच्चा प्रतिषिदः, द्विती-येन तु रूपकनवरूकानां दर्शना कृता । द्वितीय च वर्षे द्वाम्यामि वणितम्यां पृच्छा कृता । तत्त आचार्यण 'साग्णा' क्रयाणकण्डणविषया शिक्षा दना । तत्तो येन कपका च दनान्तस संवेखिनाद्यः समलित, येन तु दनान्तम्य 'दद्वावनं' महार्द्वकतासम्यादनं कृतवात् । एप 20निर्मुक्तिगायास्तरार्थः । मावार्थस्य क्रयानकादवसेयः । नच्चेदम्—

उन्नेणीए एगी ओसन्नायरिओ नेमिनिनो । तस्य य दुन्नि मिना नाणियगा, ते तं आपु-चिन्नः आपुन्निन्दं नवहरंति—किं यंदं गिण्डामी सुवामी त्रा ! । एवं ते द्रस्मर्गम्या । तस्य य जायरियस्य मागिणेजो भोगामिन्नार्धा आगम्म तं आपरियं केन्नहम् मुनाति साहे आयरियणं

खुइएण समं तेसिं दोण्हं पि मिर्चाणं सगासं पेसनितो— रूनगसहस्सं देहिं। तेण गंतुं आयरि-यवयणेंणं मग्गितो—देहि । भणइ—किं मम सउणी रूवगा हगंति ? नित्य मम एत्तिया, ्वीसमेचे देमिं । तेणु नेच्छियं, आयरियस्स य निवेदियं । ताहे आयरिएण वितियमिचस्स सगासं पेसवितो, मगिगतो य आयरियवयणेणं । तेण चंगोडए काउं वह णवल्या दंसिया— एची जावतिएहिं मे रूवएहिं इच्छा तावतिए गिण्हह । तेहिं आगंतुं आयरियस्स उवणीतो,5 नउलगो; ताहे भाइणिज्ञस्स दिन्नो । वितियवरिसे ते वणियगा दो वि आयरियं पुच्छंति— एसमंबरिसे केरिसं मंडं गेण्हामो ? । आयरिएहिं सउणिवाइचो भणितो-जिततो ते घरसारो तेण कृप्पास-घय-गुले घेतुं अंतोघरे संगोवेह । वितिओ अप्पसारियं मणितो — तुमं सुवहुं तण-कट्ट-वंसे धण्णं च घेतुं वाहिं नगरस्स निरग्गेयद्वाणे संगोवाहि । तदा य अणवुट्टी जाया, अह अग्गी उद्दितो, सबं नगरं दड्ढं। सउणीइत्तस्स सबं कप्पासाति दड्ढं, वितियस्स न दढ्ढं, ताहे 10 ्तेण तं तण-कट्टं धण्णं च सुमहरवं विकियं, अणेगाणं सयसहस्साणं आमागी जातो । तओ सउ-णियाइचो आयरियं भणति—किह मे निमित्तं विसंवतियं !। आयरिएणं भणियं—किं मम निमित्तं सउणीया हगईं ! । तओ पायपिडएणं खामिओ । [ पुणो उन्मानिओ ] ॥५११४॥

अमुमेवार्थ गायात्रयेण भाष्यंकार आह—

उज्जेणी ओसण्णं, दो वणिया पुच्छियं ववहरंति । भोगाभिलांस भचय, ग्रुंचंति न रूवए सउणी ॥ ५११५ ॥ चंगोड णडलदायण, वितितेणं जित्तए तिहं एको । अण्णिम हायणिम य, गिण्हामी किं ति पुच्छंति ॥ ५११६ ॥ तण-कट्ट-नेह-धण्णे, गिण्हह कप्पास-द्स-गुलमादी । अंतो वहिं च ठवणा, अग्गी सउणी न य निमित्तं ॥ ५११७ ॥

तिस्रोऽपि व्याख्यातार्थाः । नवरं भचको भागिनेय उच्यते । "जित्त तिहं एको" ति 'यावन्तो युष्मभ्यं रोचन्ते तावतो नवलकान् गृहीत' एवं द्वितीयेन वणिजा भणितम् 'तत्र' तेपां मध्ये एको नवलको गृहीतः । अन्यस्मिन् 'हायने' वर्षे इत्यर्थः । 'दूष्यं' वस्त्रमुच्यते । "संडणी न य निमित्तं" ति 'न च' नैव मम शकुनिका निमित्तं हदते ॥ ५११५ ॥ ॥ ५११६ ॥ ५११७ ॥

> एयारिसो उ पुरिसो, अणवद्वप्पो उ सो सदेसिमा । णेतूण अण्णदेसं, चिद्वउवद्वावणा तस्स ॥ ५११८ ॥

'एताद्यः' अर्थोदानकारी यः पुरुपोऽभ्युत्तिष्ठते स खदेशे 'अनवस्थाप्यः' न गहामतेषु ंस्थाप्यते किन्तु तमन्यदेशं नीत्वा तस्य च तत्र तिष्ठत उपस्थापना कर्तव्या ॥ ५११८ ॥

कुतः ? इति चेदु उच्यते—

पुन्वन्भासा भारोज किंचि गोरव सिणेह भयतो वा । न सहइ परीसहं पि य, णाणे कंई व कच्छुछो ॥ ५११९ ॥

१ °इ १। तेण 'कुविओ' ति नाउं सो आयरिओ पाय' कां॰ ॥ य १७३

15

30

20

तं नैमित्तिकं तत्रस्थितं छोकः पूर्वाभ्यासाद् निमित्तं प्रच्छेत्, सोऽपि ऋद्विगोरवतः सेहाद्वा भयाद्वा 'किञ्चिद्' छामा-ऽछामादिकं तत्रस्थितो मापेत । अपि च—स ज्ञानविषयं परीषद्ं तत्र न सहते, सोढुं न अक्षोतीत्यर्थः । यथा कच्छः—पामा तद्वान् पुरुषः 'कण्डूं' स्वर्नितं विना स्थातुं न शक्षोति एवमेषोऽपि तत्र निमित्तकथनमन्तरेण न स्थातुं शक्त इति मावः ॥ ५११९ ॥ अथ पृत्रोक्तमप्यर्थे विशेषज्ञापनार्थे मृयोऽप्याह—

तइयस्स दोनि मोतुं, दन्ने माने य सेस मयणा उ । पडिसिद्ध लिंगकरणं, कारणें अण्णत्य तत्थेन ॥ ५१२० ॥

इह "साधिन्यतेणियं करेमाणे" इत्यादिस्त्रकमप्रामाण्येन हत्यायाल्स्तृतीय उच्यते, स त्रिधा—हस्तातालो हस्तालम्बोऽर्थादानं चेति । तत्राऽऽद्ये द्वे पदे मुक्तवा यत् शेषम्—अर्थादानास्यं 10 तृतीयं पदं तत्र द्रव्यतो मावतश्च लिङ्गमदाने मजना मवति । कथम् ! इत्याह—"पिडिसिद्ध" इत्यादि, उत्तरत्र "कारणे" इत्यमिद्यास्यमानत्वाद् इह निष्कारणमिति गम्यते, ततो निष्कारणे मतिपिद्धमर्थादानकारिणो 'लिङ्गकरणं' द्रव्यलिङ्गस्य मावलिङ्गस्य वा तत्र क्षेत्रे प्रदानम् । 'कारणे तु' मक्तप्रत्याख्यानप्रतिपत्तिलक्षणेऽन्यत्र वा तत्र वाऽनुज्ञातमेव ॥ ५१२० ॥

एपा पुरातना गाथा, अत एनां विवरीपुराह-

हत्थातालो ततिओ, तस्स उ दो आइमे पदे मोर्च । अत्थायाणे लिंगं, न दिति तत्थेव विसयम्मि ॥ ५१२१ ॥

हस्तातालः स्त्रकमपामाण्येन तृतीयः, तस्य हे आदिमे हस्ताताल-हस्तालम्बन्धणे पदे सुस्तवा यद् अधीदानास्यं पदं तत्र वर्तमानस्य तत्रैव 'विषये' देशे लिङ्गं न ददति ॥ ५१२१ ॥ स च अधीदानकारी गृहिलिङ्गी वा स्याद्वसक्तिकृती वा । तत्रै—

> गिहिलिंगस्स उ दोण्गि वि, ओसर्ने न दिंति मावलिंगं तु । दिलंति दो वि लिंगा, उवद्विए उत्तिमङ्कस्स ॥ ५१२२ ॥

यो गृहिलिङ्गी प्रत्रज्यार्थमम्युचिष्टते तस्य दे अपि' द्रज्य-मावलिङ्गे तस्मिन् देशे न दीयेते । यः पुनरवसन्नस्य द्रज्यलिङ्गं विद्यत एव परं मावलिङ्गं तस्य तेत्रव न दृद्ति । यदा पुनरसावुचमार्थमतिपत्त्यर्थसुपतिष्टते तदा तस्मिन्नपि देशे द्वयोरिप गृहस्या-ऽवसन्नयोद्धें अपि 25 लिङ्गे दीयेते ॥ ५१२२ ॥ अथवेदं कारणम्—

ओमा-ऽसिवमाईहि व, तिष्पिस्सति तेणै तस्स तत्थेव। न य असहाओ मुचह, पुट्टो य मणिज वीसरियं॥ ५१२३॥

अवमा-ऽशिव-राजिष्टिशिषु वा समुपिसितेषु गच्छस 'प्रतितर्पिप्यति' उपग्रहं करिप्यति तेन कारणेन तत्रैव क्षेत्रे तस्य लिझं प्रयच्छन्ति । तत्र चेयं यतना—''न य असहाओ'' 30 इत्यादि, स तत्रारोपितमहात्रतः सन् 'असहायः' एकाकी न सुच्यते, लोकेन च निमित्तं पृष्टो

१ भावः । अतोऽन्यदेशान्तरे नीत्वा स महावतेषु स्थापनीय इति प्रक्रमः ॥ ५११९ ॥ अथानन्तरोक्तमप्यर्थे छा ॥ २ एतदनन्तरं ग्रन्थाग्रम्—१५०० छा ॥ ३ °ण दिति तन्थे २ ताद्री• मा• छा• तामा• ॥

भणति—निस्पृतं मम साम्प्रतं तद् निमित्तमिति ॥ ५१२३ ॥ अथ साधर्मिकादिस्तैन्येषु प्रायश्चित्तमुपदर्शयति—

साहम्मिय-ऽत्रधम्मियतेण्णेसु उ तत्थ होतिमा भयणा । लहुगो लहुगा गुरुगा, अणवद्घप्पो व आएसा ॥ ५१२४ ॥

सीधर्मिकस्तैन्या-ऽन्यधार्मिकस्तैन्ययोस्तत्र तावदियं 'भजना' प्रायश्चित्तरचना मवति —आहारं ठ स्तेनयतो रुघुमासः, उपधिं स्तेनयतश्चद्वरुंघु, सचित्तं स्तेनयतश्चद्वर्गुरवः । आदेशेन वाऽनव-स्थाप्यम् ॥ ५१२४ ॥

अहवा अणुवन्झाओ, एएसु पएसु पावती तिविहं। तेसुं चेव पएसुं, गणि-आयरियाण नवमं तु ॥ ५१२५॥

अथवा 'अनुगाध्यायः' य उपाध्यायो न भवति किन्तु सामान्यभिक्षुः सः 'एतेषु पदेषु' 10 आहारोपिध-सचित्रस्तैन्यरूपेषु यथाक्रमं 'त्रिविधं' छघुमास-चतुर्छघु-चतुर्गुरुरुक्षणं प्रायिधतं प्रामोति । 'एतेष्वेव च' आहारादिषु पदेषु गणिनः—उपाध्यायस्याऽऽचार्यस्य च 'नवमम्' अनव-स्थाप्यं भवति ॥ ५१२५ ॥ अत्र परः प्राह—ननु स्त्रे सामान्येनानवस्थाप्य एव भणितः न पुनर्छघुमासादिकं त्रिविधं प्रायिधत्तम् तत् कथिनदमर्थेनाभिधीयते ! उच्यते—आईता-नामेकान्तवादः कापि न भवति । तथा चाह—

तुल्लम्मि वि अवराहे, तुल्लमतुल्लं च दिल्लए दोण्हं । पारंचिके वि नवमं, गणिस्स गुरुणो उ तं चेव ॥ ५१२६ ॥

तुल्यः-सहशोऽपराधः द्वाभ्यामपि-आचार्योपाध्यायाभ्यां सेवितस्तत्र द्वयोरपि तुल्यमतुल्यं वा प्रायश्चित्तं दीयते । तत्र तुल्यदानं प्रतीतमेव, अतुल्यदानं पुनरिदम्—'पाराश्चिकेऽपि' पाराश्चिकापियोग्येऽप्यपराधपदे सेविते 'गणिनः' उपाध्यायस्य 'नवमम्' अनवस्थाप्यमेव 20 दीयते न पाराश्चिकम्, 'गुरोः' आचार्यस्य पुनः 'तदेव' पाराश्चिकं दीयते । ततो यद्यपि स्त्रे सामान्येनाऽनवस्थाप्यमुक्तं तथापि तत् पुरुपविशेषापेक्षं प्रतिपत्तव्यम्, यद्वाऽभीक्ष्णसेवानिप्य- त्रम् ॥ ५१२६ ॥ तथा चाह—

अहवा अभिक्लसेवी, अणुवरमं पावई गणी नवमं । पावंति मूलमेव उ, अभिक्लपिडसेविणो सेसा ॥ ५१२७॥

अथवा साधर्मिकस्तैन्यादेः 'अभीक्ष्णसेवी' पुनः पुनः प्रतिसेवां यः करोति स ततः स्थानाद् 'अनुपरमन्' अनिवर्त्तमानः 'गणी' उपाध्यायो नवमं प्राप्तोति । 'शेपास्तु' ये उपाध्यायत्वमा- चार्यत्वं वा न प्राप्तास्तेऽभीक्ष्णप्रतिसेविनोऽपि मूरुमेव प्राप्तुवन्ति नानवस्थाप्यम् ॥ ५१२७ ॥

अत्थादाणी ततिओ, अणवट्टी खेत्तओ समक्लाओ । गच्छे चेव वसंता, णिज्जृहिजंति सेसा उ ॥ ५१२८ ॥

१ 'तत्र' तयोः-अनन्तरोक्तयोः साधर्मिकस्तैन्या-ऽन्यधार्मिकस्तैन्ययोस्तावदियं कां ।। २ °प्यम्, तथा भगवद्वचनप्रामाण्यात् ॥ ५१२७ ॥ अथ पूर्वोक्तमर्थमुपसंहरन् विशेषं चाभिधातुकाम इदमाह-अत्था का ॥

10 .

15

25

अप्राङ्गितिमचप्रयोगेण अर्थ-द्रव्यमाद्ते इति अर्थादानः, ततोऽर्थादानाख्यो यस्तृतीयोऽन् नवस्थाप्यः स क्षेत्रतः समाख्यातः, तत्र क्षेत्रे नोपस्थाप्यत इत्यर्थः । 'शेपास्तु' हस्तातालकारि-प्रभृतयो गच्छ एव वसन्तो निर्यूद्धन्ते, आलापनादिमिः पेटैः बहिः क्रियन्ते इत्यर्थः ॥ ५१२८॥ अथ कीदश्गुणयुक्तस्यानवस्थाप्यं दीयते ? इत्याह—

संघयण-विरिय-आगम-सुत्तत्थिवहीय जो समगो तु ।
तवसी निग्गहजुत्तो, पवयणसारे अभिगयत्थो ॥ ५१२९ ॥
तिलतुसितभागमेत्तो, वि जस्स अमुमो न विज्ञती भावो ।
निज्ञहणाएँ अरिहो, सेसे निज्जहणा नित्थ ॥ ५१३० ॥
एयगुणसंपउत्तो, अणवहुप्पो य होति नायच्यो ।
एयगुणविष्पमुक्ते, तारिसयम्मी भने मृलं ॥ ५१३१ ॥
आसायणा जहण्णे, छम्मासुक्तोस वारस उ मामा ।
वासं वारस वासे, पिंडसेवओं कारणे मह्ओ ॥ ५१३२ ॥
इत्तिरियं निक्खेवं, काउं चऽनं गणं गमित्ताणं ।
द्व्वाह सुहे वियल्ण, निह्वस्सग्गह उस्सग्गो ॥ ५१३३ ॥
अप्यच्य निव्भयया, आणामंगो अनंतणा सगणे ।
परगणें न होति एए, आणाथिरया मयं चेव ॥ ५१३४ ॥

गाथापद्कं यथा पाराखिके व्याख्यातं (गा० ५०२९-३४) तथैव मन्तव्यस् । नवरं 'दव्वाइ सुमे वियहणं' ति द्व्य-क्षेत्र-काल-मावेषु 'स्रुमेषु' प्रश्लेषु; द्व्यतो वटबृक्षादे। क्षीरबृक्षे, क्षेत्रत इक्षुक्षेत्रादो, कालतः पूर्वाहे, मावतः प्रश्लेषु चन्द्र-तारादिवलेषु; गुरूणां 20 'विकटनाम्' आलोचनां ददाति । तत आचार्या मणन्ति— "एयस्म साहुस्स अणबदृष्यतवस्स निरुवसग्गनिमित्तं र्हामि काउसग्गं ति अन्तत्यूससिएणं इत्यादि वोसिरामि" इति यावत् चतुर्विशतिस्तवमुचार्याऽऽचार्या मणन्ति— एप तपः प्रतिपद्यते ततो न मवद्भिः सार्धमालापादिकं विधास्यति, यूयमप्येतेन सार्धमालापादिकं परिहर्ष्वमिति ॥ ५१२९ ॥ ५१३० ॥ ५१३१ ॥ ॥ ५१३२ ॥ ५१३२ ॥ ५१३० ॥ एवं तपः प्रतिपद्य यदसौ विद्याति तद् उपदर्शयति—

ं सेहाई वंदंतो, पग्गहियमहातवो जिणो चेव । विहरह वारस वासे, अणवट्टप्पो गणे चेव ॥ ५१३५ ॥

कोक्षादीनिष वन्द्रमानः 'जिन इव' जिनकचियक इव च प्रगृहीतमहातपाः, 'पारणके निर्छेपं मक्त-पानं महीतव्यम्' इत्याद्यनेकामिम्रहयुक्तं चतुर्थ-पष्ठादिकं विपुछं परिहारतपः कुर्वेन्निति मावः । एवंत्रिघोऽन्वस्थःप्यः 'गण एव' गच्छान्तर्गत एवोत्कपंतो द्वादश वर्षाणि विहरति

30॥ ५१३५ ॥ इटमेव मानयति-

- अणत्रहं वहमाणी, वंदइ सो सेहमादिणी सन्दे । संवासो से कृष्पद्द, सेसा उ पया न कपंति ॥ ५१३६ ॥

१ पदेः वस्यमाणनीत्या घद्धिः सं॰॥

परगणेऽनवस्थाप्यं वहमानः 'सः' उपाध्यायादिः शैंक्षादीनिष सर्वान् साधून् वन्दते । तस्य च गच्छेन साधिमेकत्रोपाश्रये एकस्मिन् पार्थे शेषसाधुजनापरिभोग्ये प्रदेशे संवासः कर्तुं करुपते । शेषाणि तु पदानि न करूपन्ते ॥ ५१३६ ॥ कानि पुनस्तानि ? इत्याह—

आलावण पिंडपुच्छण, परियहुद्वाण वंदणग मन्ते । पिंडलेहण संघाडग, भत्तदाण संभ्रंजणा चेवा। ५१३७ ॥

आलपनं स साधुमिः सह न करोति तेऽपि'तं नाऽऽलपन्ति । सूत्रार्थयोः शरीरोदन्तस्य वा प्रतिप्रच्छनं स तेषां न करोति तेऽपि तस्य न कुर्वन्ति । एवं 'परिवर्तनम्' एकतो गुणनम् 'उत्थानम्' अभ्युत्थानं ते अपि न कुर्वन्ति । वन्दनकं तु सर्वेषामपि स करोति तस्य पुनः साधवो न कुर्वन्ति । ''मत्ते'' ति खेलमात्रादिपत्यर्पणं तस्य न कियते सोऽपि तेषां न करोति । उपकरणं परस्परं न प्रत्युपेक्षन्ते । सङ्घाटकेन परस्परं न भवन्ति । भक्तदानमन्योऽन्यं 10 न कुर्वन्ति । एकत्र मण्डल्यां न सम्मुङ्कते । यच्चाऽन्यत् किञ्चित् करणीयं तत् तेन सार्धं न कुर्वन्ति ॥ ५१३७ ॥

"संघो न लभइ कर्जं०" इत्यादिगाथाः (५०५३-५७) पाराश्चिकवद् द्रष्टव्याः ॥

## ॥ अनवस्थाप्यत्रकृतं समाप्तम् ॥

प्रवाजना दिप्रकृत म्

15

20

सूत्रम्---

तओ नो कप्पंति पव्वावित्तए, तं जहा—पंडए वाईए कीवे ४॥

अस्य सम्बन्धमाह---

न ठविज्ञई वएसुं, सज्जं एएण होति अणवहो । दुविहम्मि वि न ठविज्जइ, लिंगे अयमन जोगो उ ॥ ५१३८ ॥

येन तहोषोपरतोऽपि 'सद्यः' तत्सणादेवानाचरिततपोविशेषो भावलिङ्गरूपेषु महाव्रतेषु न स्थाप्यते एतेन कारणेनानवस्थाप्य इत्युच्यते, स चानन्तरसूत्रे भणितः। अयं पुनः 'अन्यः' पण्ड-कादिद्विविधेऽपि द्रव्य-भावलिङ्गे यो न स्थाप्यते स प्रतिपाद्यते। एष 'योगः' सम्बन्धः॥५१३८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयो नो कल्पन्ते प्रवाजियुत् । तद्यथा—25 'पण्डकः' नपुंसकः । 'वातिको नाम' यदा स्वनिमित्ततोऽन्यथा वा मेहनं कापायितं भवति तदा न शकोति वेदं धार्यितुं यावन प्रतिसेवा कृता । 'क्वीवः' असमर्थः, स च दृष्टिक्कीवा-दिरुक्षणः । एष सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तरः—

१ °पि तथैव तेन सह नालपन्ति। तथा सूत्रा° का॰ ॥

वीसं तु अपन्वसा, निझुत्तीए उ चित्रया पुन्ति । इह पुण तिहिँ अधिकारो, पंडे कीवे य चाईया ॥ ५१३९ ॥

'विंशतिः' चाल-वृद्धादिमेदाद् विंशतिसद्ध्याः अपत्राज्याः 'पृषे' नामनिष्पन्ने निश्चेषे 'निंधुक्ती' पञ्चकलपे सपपन्नं वर्णिताः । इह पुनिन्निमिरेवाधिकारः—पण्डकेन क्षीवेन ध्वातिकेन चेति, गुरुतरदोपदुष्टा अभी इति कृत्वा ॥ ५१३९ ॥

ध्य प्रत्राजनाविधिमेव तावदाह—

गीयत्थे पन्नावण, गीयत्थें अपुच्छिऊण चडगुरुगा । तम्हा गीयत्थस्स उ, कप्पद्द पन्नावणा पुच्छा ॥ ५१४० ॥

गीतार्थेनेच प्रवाजना कर्तच्या नागीतार्थेन । यद्यगीतार्थः प्रवाजयित तदा चतुर्गुरुकम् । 10गीतार्थोऽपि यदि 'अष्टद्वा' प्रच्छामन्तरेण प्रवाजयित तदा तस्यापि चतुर्गुरुकाः । तसाद् गीतार्थस्य प्रच्छागुद्धं कृत्या प्रवाजना कर्तुं कर्पते । प्रच्छाविधिश्रायम्—कोऽसि त्वम् १ को वा ते निर्वेदो येन प्रवासि ।। ५१४० ॥ एवं प्रष्टे सैति—

सयमेव कोति साहति, मित्तेहिं व पुच्छिओ उवाएणं । अहवा वि खबलणेहिं, इमेहिं नाउं परिहरेजा ॥ ५१४१ ॥

15 स्वयसेव 'कोऽपि' पण्डकः कथयति, यथा— सदशे मनुष्यत्वे ममेदशः त्रैराशिकवेदः समुदीणं इति । यद्वा मित्रेस्तस्य निर्वेदकारणमभिधीयेत । प्रवालकेन वा स एवोपायपूर्वे प्रष्टः कथयेत् । स्थथवा 'लक्षणेः' महिलासमावादिभिः 'एभिः' वक्ष्यमाणिज्ञीस्वा तं परिहरेत् ॥ ५१४१ ॥ तत्र प्रच्छा तावद् भावयति—

नर्जंतमणञ्जंते, निन्त्रेयमसङ्घें पढमयो पुच्छे । अन्नाओ पुण मन्नह, पंडाइ न कप्पई अम्हं ॥ ५१४२ ॥

यः प्रवित्त प्रस्थितः स ज्ञायमानी वा स्थाद ज्ञायमानी वा । ज्ञायमानी नाम—अमुकोऽमुकपुत्रोऽयम्, तिह्नपरीतोऽज्ञायमानः । अ तेत्र यो ज्ञायमानः । स यदि श्राद्धः—श्रावको न
भवति ततः प्रथमतस्तं निर्वेदं प्रच्छेत् । यः पुनरज्ञातः स समासेन मण्यते—न कल्पतेऽस्माकं
पण्डकादि प्रवाजियतुम् ॥ ५१४२ ॥ स च यदि पण्डकन्तत एवं चिन्नयति—

25 नाओं मि त्ति पणासइ, निन्तेयं पुच्छिया व से मित्ता । साहंति एस पंडो, सयं व पंडो त्ति निन्तेयं ॥ ५१४३ ॥

ज्ञातोऽस्म्यह्ममीभिरिति मत्वा प्रणश्यति । अथवा यानि "से" तस्य मित्राणि तानि प्रच्छवन्ते—एप तरुण ईश्वरो नीरोगश्च विद्यते ततः केन निर्वेदेन प्रवजित ? । एवं पृष्टानि तानि ह्यते—एप पण्डक इति । स्वयं वा मः 'पण्डकोऽस्म्यहम्' इति निर्वेदं कथयति 80॥ ५१४२॥ अथ पूर्वोछिङ्गितानि पण्डकरुष्टणानि निरूपयति—

१ °ज्याः' प्रवाजियनुमयोग्याः । 'पूर्वं' कां॰ ॥ २ ''णिजुत्ती पंचक्रप्यो" इति चूर्णी विशेषः चूर्णी च ॥ ३ °त्वा । गाथायां सप्तमी तृतीयार्थे ॥ ५१३९ ॥ कां॰ ॥ ४ सति किम्? इस्पाह—सय° कां॰ ॥ ५ ⁴ ० एतन्मध्यगतः पाठः सा॰ एव वर्षते ॥

महिलासहावी सर-वन्नमेओ, मेण्ढं महंतं मउता य वाया। ससद्दं ग्रुत्तमफेणगं च, एयाणि छ प्यंडगलक्खणाणि॥ ५१४४॥

पण्डको वक्ष्यमाणनीत्या महिलाखभावो मवति । स्तर-वर्णमेदश्च तस्य भवति । स्तरमेदो नाम—पुरुपस्य स्त्रियाश्च स्तराद् विलक्षणस्तस्य स्तरो भवति । वर्णग्रहणेन गन्ध-रस-स्पर्शा अपि गृह्यन्ते, ततो वर्णमेदो नाम—वर्णाद्यः तस्य स्त्री-पुरुपविलक्षणा अन्यादशा भवन्ति । 'मेद्र्म' ६ अङ्गादानं तच्च 'महत्' प्रलम्बं भवति । वाक् च 'मृदुका' कोमला भवति । मूत्रं सशन्दम-फेनकं च भवति । एतानि पट् पण्डकलक्षणानि मन्तन्यानि ॥ ५१४४ ॥

'महिलाखमावः' इति पदं व्याचछे---

गती भने पचवलोइयं च, मिदुत्तया सीयलगत्तया य । धुवं भने दोक्खरनामयेखो, सकारपचंतरिओ ढकारो ॥ ५१४५ ॥ 10

गतिः स्नीवव् मन्दा सिवभ्रमा च भवति । पार्श्वतः प्रष्ठतश्च प्रत्यवलोकितं कुर्वन् गच्छति । शरीरस्य च त्वग् मृद्धी भवति । 'शीतलगात्रता च' अङ्गोपाङ्गानां शीतलः स्पर्शो भवति । एतानि स्निया इव लक्षणानि दृष्ट्वा मन्तन्यम्—'ध्रुवं' निश्चितमयं द्यक्षरनामधेयो भवेत् । तचाक्षरद्वयं सकारप्रत्यन्तरितो दकार इति प्रतिपत्तन्यम्, प्राकृतशैल्या 'संदः' संस्कृते तु 'पण्डः' इति भावः ॥ ५१४५ ॥ किञ्च—

गइ भास वत्थ हत्थे, किंड पिंह भ्रमा य केसऽलंकारे। पच्छन्न मञ्जणाणि य, पच्छन्नयरं च णीहारो ॥ ५१४६ ॥

"गइ" त्ति यथा स्त्री तथा शनैः सिवकारं गच्छिति । स्त्रीवद् भापां भापते । तथा वसं यथा स्त्री तथा परिधत्ते, शिरो वा वस्त्रेण स्थगयति । "हत्थे" त्ति हस्त्रौ कूर्पराधो विन्यस्य क्रपोलयोवी निवेश्य जल्पित । अभीक्ष्णं च कटीभक्तं करोति, पृष्ठं वा वस्त्रेण प्रस्थगितं करोति । 20 भापमाणश्च सिवश्रमं श्रृयुगलपुत्सिपति, श्रृ-रोमाणि वा स्त्रीसदशानि । स्त्रीवत् केशानामोटयति । महिलानामलङ्कारान् पिनहाति । प्रच्छित्रे च प्रदेशे 'मज्जनानि' स्नानादीनि करोति । प्रच्छित्र- तरं च 'नीहारः' उच्चार-प्रश्रवणात्मकस्तेन कियते ॥ ५१४६ ॥

पुरिसेस भीरु महिलास संकरो पमयकम्मकरणो य । तिविहम्मि वि वेदम्मि, तियभंगो होइ कायन्त्रो ॥ ५१४७ ॥

'पुरुषेपु' पुरुषमध्ये 'भीरः' समयः शङ्कमान आस्ते । महिलासु 'सङ्करः' सम्मिलनशीलो निःशङ्को निर्भयस्तिष्ठति । प्रमदाः—स्त्रियः तासां यत् कर्म—कण्डन-दलन-पचन-परिवेपणोदका-हरण-प्रमार्जनादिकं तत् स्वयमेव करोतीति प्रमदाकर्मकरणः, कृत् ''बहुलम्'' (सिद्ध० ५-१-२) इति वचनात् कर्तारे अनद्मत्ययः । एवमादिकं वाद्यलक्षणं पण्डकस्य मन्तन्यम् । आभ्यन्तरं तु लक्षणं तस्य हृतीयवेदोदयः । स च नपुसकवेदस्त्रिविघेऽपि वेदे भवति, यत ३० आह— त्रिविघेऽपि वेदे प्रत्येकं त्रिकमङ्कः कर्तव्यो भवति । कथम् १ इति चेद् उच्यते—पुरुषः पुरुपवेदं वेदयति, पुरुषः स्त्रीवेदं वेदयति, पुरुषो नपुंसकवेदं वेदयति, एवं स्त्री-नपुंसकन्

१ मेहं मदंतं मउई य तामा॰॥

योरिप वेदत्रयोदयो मन्तन्यः ॥ ५१४७ ॥ आह यद्येवं ततो यदुच्यते 'स्त्री-पुरुप-नपुंसकवेदा यथाऋमं फ़ुम्फका-दवाग्नि-महानगरदाहसमानाः' तदेतद् न्याहन्यते ! अत्रोच्यते—

उस्सगालक्खणं खल्ल, फ़ुंफग तह वणदवे णगरदाहे। अववादतो उ भइओ, एकेको दोसु ठाणेसु ॥ ५१४८॥

इह विविध्वतस्य वस्तुनः कारणिनरपेक्षं सामान्यस्वरूपमुत्सर्ग उच्यते, ततस्रयाणामिप वेदानामिटमुत्सर्गलक्षणमेव मन्तव्यम् । यथा—स्त्रीवेदः फुम्फकामिसमानः, पुरुपवेदो वनद-वामिसमानः, नपुंसकवेदो महानगरदाहसमान इति । अपवाटतस्तु त्रिविघोऽपि वेदः 'मक्तः' विकिष्णितः । कथम् १ इत्याह—एकैको वेदः स्वस्थानं मुक्तवा इत्तरयोरिप द्वयोः स्थानयोवे-तिते । यथा—स्त्री स्त्रीवेदसमाना वा पुरुपवेदसमाना वा नपुंसकवेदसमाना वा मवेत्, एवं

10 पुरुष-नपुंसक्रयोरिष, वक्तव्यम् ॥ ५१४८ ॥ अथ प्रकारान्तरेण पण्डकलक्षणमाह---

ुँदुविहो उ पंडओ खलु, द्सी-उनघायपंडओ चेन । उन्नघाए वि य दुविहो, वेए य तहेन उन्नकरणे ॥ ५१४९ ॥

द्विनिधः सञ्ज पण्डकः, तद्यथा—दूपितपण्डक उपचातपण्डकश्च । दूपितपण्डको द्विनिधः— झासिक्त उपसिक्तश्च । ⊲ ऐतच मेदद्वयमर्थाद् न्याख्यातम् । >> उपचातपण्डकोऽपि द्विनिधः— 15 नेदोपघाते उपकरणोपघाते च ॥ ५१४९ ॥ तत्र दूपितपण्डकं तावद् न्याख्यानयति—

द्सियनेओ द्सिय, टोसु न नेएसु सज़ए द्सी । द्सेति सेसए ना, दोहि न सेनिज़ए द्सी ॥ ५१५० ॥

दूषितो वेदो यस्य स दूषितवेदः, एप दूषित उच्यते । 'द्वेयोर्चा' नपुंसक-पुरुपवेदयोः अथवा ,नपुंसक-स्त्रीवेदयोर्यः 'सजति' प्रसन्नं करोति स प्राकृतज्ञेरुया दूसी भण्यते । यो वा 'शेषो' 20 स्त्री-पुरुपवेदौ 'दूपयति' निन्दति स दूपी । 'द्वाभ्यां वा' आस्यक-पोसकाभ्यां यः सेव्यते सेवते वा स दूपी ॥ ५१५० ॥ अस्यैव मेदानाह—

आसित्तो असित्तो, दुविहो द्सी उ होइ नायन्त्रो । आसित्तो सात्रचो, अणत्रचो होइ असित्तो ॥ ५१५१ ॥

स दूपी द्विविश्रो ज्ञातन्यो भवति — आसिक्त उपसिक्तश्च । आसिक्तो नाम 'सापत्यः' 25 यस्यापत्यमुत्पचते, सत्रीन इति भावः । यस्तु 'निरपत्यः' अपत्योत्पादनसामर्थ्यविक्रलः, निर्वीज इत्यर्थः, स उपसिक्त उच्यते ॥ ५१५१ ॥

न्यास्यातो दूषिपण्डकः, अथोपघातपण्डकमाह—

पुन्ति दुचिण्णाणं, कम्माणं असुमफलविवागेणं । तो उनहम्मह वेओ, लीवाणं पात्रकम्माणं ॥ ५१५२ ॥

30, पूर्व 'दुश्चीणीनों' दुराचारसमाचरणेनार्जितानां कर्मणामश्चमफङः 'विपाकः' उदयो यदा भवति ततो जीवानां पापकर्मणां वेद उपहन्यते ॥ ५१५२ ॥ तत्र चायं दृष्टान्तः—

जह हेमो उ कुमारो, इंदमहे भूणियानिमित्तेणं।

१ ॳ > एतदन्तर्गतः पाठः का॰ एव वर्त्तते ॥ २ °नां' परस्त्रीगमनादिदुरा' का॰ ॥

मुच्छिय गिद्धो य मओ, वेओ वि य उवहओ तस्स ।। ५१५३ ।। यथा हेमो नाम कुमार इन्द्रमहे समागता या भ्रूणिकाः—वालिकास्तासां निमित्तेन 'मूर्च्छितो गृद्धः' अत्यन्तमासक्तः सन् 'मृतः' पन्नत्वमुपगतः, वेदोऽपि च तस्योपहतः सञ्जात इत्यक्षरार्थः । भावार्थः कथानकादवसेयः । तच्चेदम्—

हेमपुरे नगरे हेमक् डो राया। हेमसंभवा भारिया। तस्स पुत्तो वरतिवयहेमसिन्नभो ठ हेमो नाम कुमारो। सो य पत्तजोव्वणो अन्नया इंदमहे इंदहाणं गओ, पेच्छइ य तत्य नगरकुठवाठियाणं रूववईणं पंचसए बिल-पुप्प-धूवकडुच्छयहत्थे। ताओ दहुं सेवगपुरिसे भणइ—िक मेयाओ आगयाओ है किं वा अभिरुसंति है। तेहि रुवियं—इंदं मगंति वरं सोभगं च अभिरुसंति। भणिया य तेण सेवगपुरिसा—अहमेएसिं इंदेण वरो दत्तो, नेह एयाओ अंतेजरिम्म। तेहि ताओ घेद्यं सन्वाओ अंतेजरे छूढाओ। ताहे नागरजणो रायाणं 10 उविहयो—मोएह ति। तओ रन्ना भणियं—िकं मज्झ पुत्तो न रोयित तुहं जामाजओ है। तओ नागरा तुण्हिका ठिया। 'एयं रन्नो सम्मतं' ति अविण्णप्प गया नागरा। कुमारेण ता सन्वा परिणीया। सो य तासु अतीव पसत्तो। पसत्तस्स य तस्स सन्ववीयनीगालो जाओ। तओ तस्स वेओवधाओ जाओ मओ य। अने भणंति—ताहि चेव 'अप्पडिसेवगो' ति रूसियाहि अहाएहि मारिओ॥

एष वेदोपघातपण्डक उच्यते ॥ ५१५३ ॥ अथोपकरणोपघातपण्डकमाह— उवहय उवकरणम्मि, सेजायरभूणियानिमित्तेणं ।

तो कविलगस्स वेओ, ततिओ जाओ दुरहियासो ॥ ५१५४ ॥

शय्यातरश्रृणिकानिमित्तेन पूर्वम् 'उपकरणे' अङ्गादानाख्ये 'उपहते' छिन्ने सति ततः क्रमेण किप्तस्य दुरिधसहस्तृतीयो वेदो जात इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्तु कथानकेनोच्यते— 20

सुद्विया आयरिया। तेसिं सीसो कविलो नाम खुडुगो। सो सिज्ञायरस्य मूणियाए सह खेडुं करेति। तस्स तत्थ्रेय अज्ज्ञोववाओ जाओ। अज्ञया सा सिज्ञातरमूणिया एगागिणी नातिदूरे गावीणं दोहणवाडगं गया। सा तओ दुद्ध-दिह घेत्तूणाऽऽगच्छति। कविलो य तं चेव वाडगं मिक्सायरियं गच्छति। तेणंतरा असारिए अणिच्छमाणी वला भारिया उप्पा-इया। तीए कव्वद्वियाए अदूरे पिया छित्ते किसिं करेइ। तीए तस्स कहियं। तेण सा दिहा 25 जोणिच्मेए रुहिरोक्खित्ता महीए लोलितिया य। सो य कोहाडहत्थ्याओ रुहो। कविलो य तेण कालेण मिक्सं अडितुं पडिनियत्तो, तेण य दिहो। मूलाओ से सागारियं सह जल्धरेहि निकंतियं। सो य आयरियसमीवं न गओ, उज्ञिक्संतो। तस्स य उवगरणोवघाएण तितओ वेदो उदिलो। सो जुलकोहिणीए संगहिओ। तत्थ से इत्यीवेओ वि उदिलो॥

एष उपहतोपकरण उच्यते । अयं च पुं-नपुंसकवेदोटयाद् आस्य-पोसकप्रतिसेवी भवति,32 वेदोदयं च निरोद्धं न शक्तोति ॥ ५१५८ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तः—

जह पढमपाउसिंम, गोणो घाओ तु हरियगतणस्स ।

१ असारिए ति असागारिके, निर्जने इलर्थ ॥ मृ• १०३

16

अणुसज्जति कोर्झिनं, नात्रण्णं दुन्भिगंघीयं ॥ ५१५५ ॥ एवं तु केह् पुरिसा, भोज्ण वि भोयणं पतिविसिटं । तात्र ण होति उ तुद्धा, जात्र न पहिसेविओ भावो ॥ ५१५६ ॥

यथा प्रथमे प्रावृषि 'गैं।' वहीवदों हरिततृणस्य श्रातो दुरमिगन्धां व्यापन्नां च 'कोहि-िम्बनीं' गामनुमजित, एवं 'केचिद्' उत्कटवेदाः पुरुषा भोजनं 'शितविशिष्टं' सिग्ध-मधुरं सुक्त्वा-ऽषि तावत् तुष्टा न भवन्ति यावदास्य-पोसकलक्षणो मावो न प्रतिसेवितो मवित ॥ ५१५५ ॥ ॥ ५१५६ ॥ एवंविधः कढाचिदनामोगेन प्रवाजितो भवेत् ततः केन हेतुना पश्चाद् ज्ञायते ? हत्याह—

गहणं तु संजयस्ता, आयरियाणं व खिष्पमालोए । बहिया व णिग्गयाणं, चरित्तसंभेयणी विकहा ॥ ५१५७॥

स पण्डकः प्रैविजितः सन् प्रतिसेवनाभिष्रायेण सयतस्य ग्रहणं कुर्यात्। स च संयतः क्षिप्रमाचार्याणामास्रोचयेत्। यदि नास्रोचयति ततश्चतुर्गुरु । अथवा प्रतिश्रयान्तर्विरहमस्य-मानः 'विहः' विचारम्मो गतानां चारित्रसम्मेदिनीं विकथां कुर्यात् ॥ ५१५७॥

इदमेव मावयति--

छंदिय गहियँ गुरूणं, जो न कहे जो व सिहुवेहेखा। परपक्ख सपक्खे वा, जं काहिति सो तमावखे ॥ ५१५८॥

'छन्दितो नाम' तेन पण्डकेन 'मां प्रतिसेवस, अहं वा खां प्रतिसेवे' इत्येवं यो निम-ष्रितो यश्च साधुस्तेन गृहीतः, एता हाविष यदि गुरूणां न कथयतः 'शिष्टे वा' कथिते यदि गुरव उपेक्षा कुर्वन्ति तदा सर्वेषामिष चतुर्गुरु । यच परपक्षे स्वपक्षे वा प्रतिसेवनां 20 कुर्वन् स पण्डक उद्घाहादिक करिष्यति तत् ते 'आपद्यन्ते' प्राप्नुवन्ति ॥ ५१५८ ॥

''चरित्तसंमयणी विकह" (गा० ५१५०) ति पदं व्याचप्टे--

इत्थिकहाउ कहित्ता, तासि अवनं प्रणो पगासेति । समलं सावि अगंधिं, सेतो य ण एयरे ताई ॥ ५१५९ ॥

स पण्डकः स्नीकथाः कथयति, यथा ताः परिसुज्यन्ते यद् वा सुखं तत्र भवति । एवं 26 कथियता पुनस्तासामवर्ण प्रकाशयति, यथा—समछं श्रावि 'अगन्धि च' दुर्गन्धं तदीयं लिक्षम्, तासु च परिसुज्यमानासु पुरुपस्य खेदो नायते, ''एतरे'' ति असाकं पुनरास्यके 'तानि' दूपणानि न भवन्ति ॥ ५१५९ ॥ स च पण्डक एवंविधेः कुचेष्टितेर्हक्षयितन्यः—

सागारियं निरिक्खित, तं च मलेऊण लिंघई इत्थं। पुच्छिति वसेविमसेवी, अतिव मुहं अहं चिय दुहा वि ॥ ५१६०॥

30 सागारिकमात्मनः परस्य वा सत्कममीक्ष्णं निरीक्षते । 'तच्च' सागारिकं हस्तेन मलयित्वा तं हस्तं जिघति । अक्तमोगिनं च साधुं रहिस प्रच्छिति—नपुंसकस्य यूयं गृहवासे सेविनो

<sup>----</sup>१-प्रवाजि॰ मा॰ का॰ ॥ २ हितो गुरुणं तामा॰ ॥ ३ सेवि यतिसुदं, यहं चिय दुद्दा वि सेवेमि तामा॰ ॥

वा न वा :, तिसन् सेव्यमाने अतीव सुखमुलवते । ततस्तस्य साधीराशयं ज्ञात्वा भणति-अहमेव नर्पुसकः 'द्विधाऽपि' आस्यक-पोसकाभ्यां प्रतिसेवनीयः । एवं तं पण्डकं ज्ञात्वा गुरूणामालोचनीयमिति प्रक्रमः ॥ ५१६० ॥

> सो समणसुविहितेसुं, पवियारं कत्थई अलभमाणो । तो सेविउमारद्धो, गिहिणो तह अन्नतित्थी य ॥ ५१६१ ॥

'सः' पण्डकः 'श्रमणस्रविहितेषु' स्वाध्याय-ध्याननिरतेषु साधुपु मैथुनपविचारं कुत्राप्य-रूभमानस्ततो गृहिणस्तथाऽन्यतीर्थिनश्च प्रतिसेवितुमारव्धः ॥५१६१॥ तत्रैते दोपा भवेयुः—

> अयसो य अकित्तीया, तम्मूलागं तहिं पत्रयणस्स । तेसिं पि होई संका, सन्वे एयारिसा मने ॥ ५१६२ ॥

"तिहं" ति 'तत्र' विवक्षिते प्रामादौ 'तन्मूरुं' तद्धेतुकं प्रवचनस्यायश्रधाकीर्तिश्च भवति । 10 तत्रायशो नाम—छायाघातः, अकीर्तिः—अवर्णवादंभाषणम् । ये च भट्ट-चट्ट-नर्तकप्रभृतयस्तं भितिसेवन्ते तेषामपि शङ्का भवति—सर्वेऽप्यमी श्रमणा 'ईदशा एव' त्रैराशिका भविष्यन्ति । 'मन्ये' इति निपातो वितर्कार्थः ॥ ५१६२ ॥ अयशःपदमकीर्तिपदं च न्याचष्टे---

> एरिससेवी सन्वे, वि एरिसा एरिसो व पासंडो। सो एसो न वि अन्नो, असंखडं घोडमाईहिं॥ ५१६३॥

प्रमूतजनमीलके लोक एवं भूयात्—ईहरां—नपुंसकं सेवितुं शीलं येपां ते ईहरासेविनः, सर्वें ऽप्येते 'ईहशाः' त्रेराशिकाः, 'ईहशो वा' दम्भवहुल एष पालण्डः । एवमयशःकीर्ति-शब्दः सर्वत्रापि प्रचरति । साधून् वा भिक्षा-विचारादिनिर्गतान् दृष्टा युवानः केलिपिया भुवते—अरे अरे भट्टिन् । गोमिन् । स एष श्रीमन्दिरकारकः । अन्यः प्राह—नाप्येप स इति । अथवा ते व्रवीरन्—समागच्छत समागच्छत श्रमणाः । यूयमपि तादृशं तादृशं कुरुत । 20 प्वमुक्तः कश्चिदसहिष्णुस्तैर्घोटादिभिः सहासङ्खङं कुर्यात् । घोटाः-चद्याः, आदिशन्दाद् आरामिक-मिण्ठ-गोपालादिपरिग्रहः ॥ ५१६३ ॥ उक्तः पण्डकः, अथ क्षीवमाह---

कीवस्स गोन्न नामं, कम्मुदय निरोहें जायती ततिओ । तम्मि वि सो चेव गमो, पच्छित्तुस्सग्ग अववादे ॥ ५१६४ ॥

क्कीबस्य 'गोणं' गुणनिष्पन्नं नाम, क्किन्यते इति क्कीवः । किमुक्तं भवति र — मैथुनाभिप्राये 25 यस्याजादानं विकारं भजति वीजविन्दूंश्च परिगलति स क्षीवः । अयं च महामोहकर्मोदयेन भवति । यदा च परिगलतस्तस्य निरोघं करोति तदा निरुद्धवस्ति कालान्तरेण चृतीयवेदो जायते । स च चतुर्घा — दृष्टिक्कीवः शन्दक्कीव आदिग्धक्कीवो निमन्नणाक्कीवश्चेति । तत्र यस्यानुरागतो विवस्ताद्यवस्यं विपक्षं पश्यतो मेहनं गलति स दृष्टिक्कीवः । यस्य तु सुरतादि-शब्दं शृण्वतः स द्वितीयः । यस्तु विपक्षेणोपगूढो निमन्नितो वा नतं रक्षितुं न शक्तोति स 30 यथाकममादिग्धक्कीवो निमन्नणाक्कीनश्चेति । चतुर्विघोऽप्ययमप्रतिसेवमानो निरोघेन नपुंसकतया परिणमति । 'तसिन्निप' क्षीने 'स एव' प्रायश्चितोत्सर्गा-ऽपवादेषु गमो भवति यः पण्डक-

१ भाः सार्धमस<sup>2</sup> का॰ ॥

स्योक्तः ॥ ५१६४ ॥ गतः क्षीयः, अध वातिकं व्याचष्टे-

उद्एण वादियस्सा, सविकारं जा ण तस्स संपत्ती । तचनि-असंबुडीए, दिइंतो होइ अलमंते ॥ ५१६५ ॥

यदा सनिमित्तेनानिमित्तेन वा मोहोदयेन सागारिकं 'मिनकारं' कापायितं भवति तदा न क्याकोति वेदं धार्यितुं यावन्न 'तस्य' मितसेवमानस्य सम्प्राप्तिमेवति, एप वातिक उच्यते । अत्र च तच्चिनकेनासंवृताया अगार्याः मितसेवकेन दृष्टान्तो भवति—

एगो तच्चिने जलयरनावारूढो । तत्य तस्स पुरत्यो अहामावेण अगारी असंबुद्धा निविद्या । तस्स य तच्चिनयस्स तं दहुं सागारियं थद्धं । तेण वेयदक्कडयाए असहमाणेण जणपुरत्यो पिडगाहिया अगारी । तं च पुरिसा हंतुमारद्धा तहावि तेण न सुका । जाहे से 10 वीयनिसग्गो जाओ ताहे सुका ।।

अयमि 'अरुममानः' अप्रामुवन् निरुद्धवेदो नपुंसकतया परिणमित ॥ ५१६५ ॥ उक्तो वातिकः । "एकप्रहणेन तज्ञातीयानां सर्वेषामि गहणम्" इति कृत्वा अपरानिष नपुंसकमेदान् निरुपयित—

पंडए बाइए कीचे, इंभी ईसालए ति य । सडणी तकम्मसेवी य, पिक्खयापिक्खते ति य ॥ ५१६६ ॥ सोगंधिए य आसित्ते, बिह्मए चिप्पिए ति य । मंतोसिह्योबहते, इसिसत्ते देवसत्ते य ॥ ५१६७ ॥

पण्डक-वातिक-ह्रीवा अनन्तरमेव ज्याख्याताः । कुम्मी द्विधा—जातिकुमी वेदकुमी च । यस सागारिकं आतृद्वयं वा वातदोषेण शूनं महायमाणं भवति स जातिकुमी । अयं च प्रवा20 जनायां भजनीयः—यदि तस्यातिमहाप्रमाणं सागारिकादिकं तदा न प्रवाज्यते, अधेपच्छूनं
ततः प्रवाज्यते । वेदकुम्मी नाम—यस्योत्करमोहतया प्रतिसेवनामरूममानस्य मेहनं वृपणद्वयं
वा शूयते स एकान्तेन निषदः, न प्रवाजनीय इति । 'ईप्यीद्धनीम' यस प्रतिसेव्यमानं दृष्टा
ईप्यी—मेथुनामिरूप ब्लयते सोऽपि निरुद्धवेदः कार्यान्तरेण त्रेराशिको भवति । 'शकुनी'
वेदोत्करतया गृहचरक इवाऽमीक्षणं प्रतिसेवनां करोति । 'तत्कमेसेवी नाम' यदा प्रतिसेविते
25 वीजनिसर्यां भवति तदा श्वान इव तदेव जिह्न्या लेदि, एवं विद्यीनमावमासेवमानः मुखमिति
मन्यते । पाक्षिकापाक्षिकस्तु स उच्यते यस्थेकस्मिन् शुक्के कृष्णे वा पक्षेऽनीव मोहोदयो
भवति, द्वितीयपक्षे तु स सहरो भवति ॥ ५१६६॥

'सौगन्धिको नाम' सागारिकस्य गन्धं शुमं मन्यते, स च सागारिकं जिन्नति मरुयित्वा या इस्तं जिन्नति । ''आसिचो नाम'' खीशरीरासक्तः, स मोहोत्कटतया योनी मेहनमनुप्रविद्य <sup>30</sup> नित्यमाखे । एते सर्वेऽपि निरुद्धवस्त्रयः कारुान्तरेण नपुंसकतया परिणमन्ति । -४ ऐते च पण्टकादयो दशापि प्रताजयितुमयोग्याः । तथा > 'वर्द्धिनो नाम' यस्य बालस्येव च्छेदं दस्त्वा

र °कारं तस्स जाव संप° तामा॰ ॥ २ ⁴ > एतिबहान्तर्गत पाठ- का॰ एव वर्तते ॥ ३ °द् सत्त्वा दे॰ ॥

द्वी भातरावपनीता । 'चिप्पितस्तु' यस्य जातमात्रसैवाङ्गुष्ठ-प्रदेशिनी-मध्यमाभिर्मलयित्वा वृषणद्वयं गालितम् । अपरस्तु मन्नेणोपहतो भवति । अन्यः पुनरौषध्या उपहतः । कश्चिद् ऋषिणा राप्तो भवति—मम तपः प्रभावात् पुरुषभावस्ते मा भूयात् । एवमपरो देवेन रुप्टेन शप्तः । एते वर्द्धितादयः षडिप यद्यप्रतिसेवकारतदा प्रवाजयितच्याः ॥ ५१६७ ॥

अथैतेषां प्रवाजने प्रायश्चित्तमाह—

5

दससु वि मूलाऽऽयरिए, वयमाणस्स वि हवंति चउगुरुगा । सेसाणं छण्हें 'पी, आयरिएँ वदंति चउगुरुगा ॥ ५१६८ ॥

पण्डकादीन् आसिक्तान्तान् दशापि नपुंसकान् यः प्रताजयित तस्याऽऽचार्यस्य दशस्पि प्रत्येकं मूलम् । तेष्वेव दशसु यो वदति 'प्रनाजयत' तस्याऽपि चतुर्गुरुका भवन्ति । 'शेषाणां' विदेतादीनां षण्णामपि प्रतिसेवकानां प्रत्राजने आचार्यस्य चतुर्गुरुकम् । यो वदति 'प्रज्ञाजयत' 10 तस्यापि चतुर्गुरुकम् ॥ ५१६८ ॥ अथ शिष्यः प्रश्नयति—

थी-पुरिसा जह उदयं, धरेंति झाणोववास-णियमेहिं। एवमपुर्म पि उदयं, धरिज जित को तिहं दोसी ॥ ५१६९ ॥ यथा स्त्री-पुरुषा ध्यानीपवास-नियमैरुपयुक्ता वेदीद्यं धारयन्ति, एवप् 'अपुमान्' नदुंत-कोऽपि यदि वेदोदयं धारयेत् ततः 'तत्र' प्रवाजिते को दोपः स्यात् ।। ५१६९ ॥ 15

अहवा ततिए दोसो, जायह इयरेसु किं न सो भवति। एवं खु नित्थ दिक्खा, सवेययाणं न चा तित्थं ॥ ५१७० ॥

अथवा युष्माकमभिप्रायो भवेत्—'तृतीये' नपुंसके वेदोदये चारित्रभङ्गलक्षणो दोषो मवेत्, तत उच्यते-- 'इतरयोः' सी-पुरुषयोरिप वेदोदये स दोषः किं न भवति ? । अपि च--क्षीणमोहादीन् सुत्तवा शेषाः सर्वेऽपि संसारस्या जीवाः सवेदकाः, तेपां च दोषदर्शनादेव 20 भवदुक्तनीत्या नास्ति दीक्षा, तदभावाच 'न तीर्थ' न तीर्थस्य सन्ततिर्भवति ॥ ५१७० ॥

सूरिराह-

थी-प्ररिसा पत्तेयं, वसंति दोसरहितेसु ठाणेसु । संवास फास दिही, इयरे वत्थंवदिहुंती ॥ ५१७१ ॥

स्री प्रवाजिता स्त्रीणां मध्ये निवसति, पुरुषः प्रवाजितः पुरुषमध्ये वसति, एवं तो प्रत्येकं दोप- 85 रहितेषु स्थानेषु वसतः । इतरस्तु-पण्डको यदि स्रीणां मध्ये वसति तदा संवासे स्पर्शतो दृष्टितस्त्र दोषा भवन्ति, एवं पुरुपेष्विप संवसतस्तस्य दोषा भवन्ति । वत्सा-ऽऽम्रदृष्टान्तश्चात्र भवति—

यथा वत्सो मातरं दृष्ट्वा स्तन्यमभिरुषति, माताऽपि पुत्रं दृष्ट्वा प्रसोति; आमं वा साद्यमान-मलाद्यमानं वा दृष्ट्वा यथा मुखं क्षिद्यति; एवं तस्म संवासादिना वेदोदयेनाभिलाप उत्पद्यते ॥ भुक्ता-ऽभुक्तमोगिनः साववो वा तममिल्रेषेयुः । यत एवमतः पण्डको न दीक्षणीयः 30

१ पि य, आ° तामा॰ ॥ २ तस्यैवं वदतोऽपि का॰ ॥ ३ °पो जायते 'इत° ना॰ ॥ ४ °स्य पुरुष-स्रीसंवासादिसमुत्थेन वेदो° कां॰ ॥ ५ साधु-साध्वीजना चा त° हा॰ ॥

॥ ५१७१ ॥ द्वितीयपदे एतेः कारणेः प्रत्राजयर्देष-

असिवे ओमीयरिए, रायहुट्टे मए व आगार्ट । गेलन उत्तिमहे, नाणे तह दंगण चरित्ते ॥ ५१७२ ॥

स प्रवानितः सन् अधिवमुपश्रमिययति, अधिवगृहीतानां वा प्रतितर्पणं करिष्यति । एवमवमोद्यें राविष्टिष्टे वोधिकादिसये वा आगांद ग्छानत्वे उत्तमार्थे वा ज्ञाने द्र्यने चारित्रे वा साहायकं करिष्यति । एतैः कारणः पण्डकं प्रवाजयेन् ॥ ५१७२ ॥

अयैनामेव गाथां ज्याख्याति —

रायहुट्ट-मएमुं, ताणह निवस्त चेव गमणहा । विज्ञो व सर्य तस्म व, निष्पस्सति वा गिलाणस्स ॥ ५१७३ ॥ गुरुणो व अप्पणो चा, नाणादी गिण्हमाण निष्पहिनि । चरणे देसार्वक्रमि, नृष्पे ओमा-ऽसिवेहिं वा ॥ ५१७४ ॥

राजिहिष्टे बोधिकादिमये च त्राणार्थे नृषस्य वा अमिगमनार्थम् । किमुक्तं सवति !—
राजिहिष्टे समापतिते देशान्तरं गच्छतां तिलिमारणक्षमं मक्त-यानाशुपष्टम्मं करिप्यति, राजवइसी वा स पण्डकस्ततो राजानमनुक्तृत्रियप्यति, वोधिकादिमये वा स वळवात् गच्छस्य परि। ज्ञाणं विधास्त्रिते । ग्डानत्वहारे—म पण्डकः स्थमेव वैद्यो सवन् तनो ग्छानस्य चिकित्मां
करिप्यति, यहा सः 'तस्य' वद्यस्य ग्डानस्य वा वतन-मेषजादिना 'प्रतितर्पिप्यति' टपकरिप्यति । ज्ञागुन्दाद् उत्तमार्थपतिपन्नस्य वा ममामहायस्य साहार्थ्यं करिप्यति, स्वयमेव वाऽमान्नत्तमार्थं प्रतिपत्स्यते ॥ ५१७३ ॥

ृ तथा गुरोरात्मनो वा ज्ञानक् आदिशञ्दाद् दर्शनप्रमावकानि शास्मणि गृहतोऽसौ भक्त-20 प्रानादिमिवेखादिमिश्रोपकरिप्यति । चरणे—यत्र चारित्रं पारुधितुं न शक्यते ततो देशाद-पक्रमणं कुवेतां मार्गमामादिषु लजनादिवस्त्राद् भक्त-पानादिभित्तर्करादिरक्षणन्श्रोपकरिप्यति । अवमा-ऽशिवयोवी प्रतितर्षिप्यति । अत्र चानानुपृत्यो अपि वस्नुत्वस्त्र्यापनार्थे अवमा-ऽशिव-हारयोः पर्यन्ते व्यान्यानम् ॥ ५१७४ ॥

> एएहिँ कारणहिं, आगाहेहिं तु जो उ पन्नावे । पंडाईसोलमगं, कए उ कज़े विगिचणया ॥ ५१७५ ॥

प्तैः कारणेरागोहेः समुपस्पितेयेः पण्डकादियोडम्बक्सान्यतरं नपुंसकं प्रवाजयित तेनाऽऽ-चार्येण 'क्रुते' समापिते कार्ये तस्य नपुंसकस्य 'विवेचनं' परिष्ठापनं कर्तव्यम् ॥ ५१७५ ॥ " तत्र प्रवाजनायां तावद् विविमाह—

दुविहो जाणमजाणी, अजाणगं पत्रवंति उ इमहि । जणप्चयङ्गयाए, नर्जनमणजमाण वि ॥ ५१७६ ॥

<sup>्</sup>र १ दिपि । कैः १ इत्याह—असिवे छा॰ ॥ २ वा वैयावृत्यं करि॰ छां॰ ॥ ३ व निर्युक्ति-भाषां छां॰ ॥ ४ वक्ते, ते वाहा॰ ॥ ५ वा यथाक्रमं चतन-सेपजोन्पादनाह्यपष्टम्सं करि॰ बा॰ ॥ ६ म्-आचारपदि आदि॰ छा॰ ॥

द्विविघो नपुंसकः---ज्ञायकोऽज्ञायकश्च । तत्र यो जानाति 'साधूनां त्रेरागिकः प्रवाज-यितुं न करुपते' स ज्ञायकः, तद्विपरीतोऽज्ञायकः। तत्र ज्ञायकमुपस्थितं प्रज्ञापयन्ति-भवान् दीक्षाया अयोग्यः, ततोऽव्यक्तवेषधारी श्रावकधर्मे प्रतिपद्यस्त, अन्यया ज्ञानादीनां विराधना ते भविष्यति । अज्ञायकमप्येवमेव प्रज्ञापयन्ति । अथैनां प्रज्ञापना नेच्छति प्रव-ज्यामेवाभिलमति आत्मनश्च किञ्चिदशिवादिकं कारणमुपस्थितं ततस्तमज्ञायकं जनप्रत्ययार्थम् ६ 'अमीिमः' कटीपर्टेकादिभिः प्रज्ञापयन्ति । स चाज्ञायकस्तत्र जनेन ज्ञायमानोऽज्ञायमानो वा स्याद्भयत्राप्ययं विधिः कर्तन्यः ॥ ५१७६ ॥

कडिपट्टए य छिहली, कत्तरिया मंड लोय पाढे य। धम्मकह सन्नि राउल, ववहार विगिचणा विहिणा ॥ ५१७७ ॥

कटीपट्टकं स परिधापयितव्यः । 'छिह्छी' शिखा तस्य शिरसि धारणीया । अथ नेच्छति 10 ततः कर्त्तर्या 'भाण्डेन वा' क्षुरेण मुण्डनं विघेयम्, होचो वा विधातव्यः । ''पाढि" ति परतीर्थिकमतादीनि स पाठनीयः। कृते कार्ये धर्मकथा कर्तच्या येन लिइं परित्यन्य गच्छति। अथैवं लिक्नं न मुख्यति ततः 'संज्ञिभिः' श्रावकैः प्रज्ञापनीयः । अथ राजकुरुं गत्वा कथयति ततो व्यवहारोऽपि कर्तव्यः । एवं तस्य 'विगिच्चना' परिष्ठापना 'विधिना' वक्ष्यमाणनीत्या विषेया । एष द्वारगाथासमासार्थः ॥ ५१७७ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति---15

> कडिपट्टओ अभिनवे, कीरइ छिहली य अम्हऽवेवाऽऽसी। कत्तरिया भंडं वा, अणिच्छें एकेकपरिहाणी ॥ ५१७८ ॥

कटीपट्टकोऽभिनवपत्रजितस्य तस्य क्रियते न पुनर्त्रावपूरकः, शिरसि च 'छिहली नाम' शिखा श्रियते । यदि ब्रूयात्—किं ममात्रावपूरकं सर्वमुण्डनं वा न कुरुत र; ततो वृपभा भणन्ति—असाकमपि प्रथममेवमेव कृतमासीत् । तच मुण्डनं कर्तर्या कर्तव्यम् , अथ नेच्छति २० ततः 'भाण्डेन' क्षुरेण, क्षुरमप्यनिच्छतो लोचः कर्तव्यः । एवमेकैकपरिहाणिर्मन्तव्या। शिखा तु सर्वत्रापि धारणीया ॥ ५१७८ ॥

> छिहलिं तु अणिच्छंते, भिक्खुगमादीमतं पऽणिच्छंते । परउत्थियवत्तव्वं, उक्तमदाणं ससमए वि ॥ ५१७९ ॥

अथ शिखामपि नेच्छति ततः सर्वमुण्डनमपि विधीयते । पाठस्तु-द्विविधा शिक्षा-- 25 महणे आसेवने च । आसेवनाशिक्षायां क्रियाकलापमसौ न माराते । महणशिक्षायाम्---भिक्षुकाः-सौगतास्तेयाम् आदिशब्दात् कपिलादीनां च परतीर्थिकानां मतमध्याप्यते; अग तदिष नेच्छति ततः शृङ्गारकाव्यं पाठ्यते, तद्प्यनिच्छन्तं द्वाद्याते यानि परतीर्थिकयक्त-व्यतानिबद्धानि सूत्राणि तानि पाठयन्ति, तान्यप्यनिच्छतः खसमयस्यालापका उत्कर्मण विञ्जलिता दीयन्ते ॥ ५१७९ ॥ आसेवनाशिक्षायां विधिमाह— 30

> वीयार-गोयरे थेरसंजुओ रत्ति दूरें तरुणाणं। गाहेह ममं पि ततो, थेरा गाहेंति जत्तेणं ॥ ५१८० ॥

१ °इक-परिधानादिभिः कं॰॥ २ विविंच° तामा॰॥ ३ °धाप्यः। 'छि' टे॰॥

20

30

. विचारमूमिं गच्छन् गोचरं वा पर्यटन् स्वित्साद्युनंयुक्तो हिण्डाप्यते । रात्रौ तरुणानां दूरे किर्यते । तं च साधवो न पाठयन्ति ततो यदि त्र्यात्—मामपि पाठं श्राह्यत, ततः स्विराः साधवो यत्नेन श्राह्यन्ते ॥ ५१८० ॥ किं तत् १ हत्याह—

वेरग्गकहा विसयाण णिंदणा उट्ट-निसियणे गुत्ता ।

चुक-खिलएस बहुसी, सरीसमित चोहए तरुणा ॥ ५१८१ ॥

यानि स्त्राणि वैराग्यकथायां विषयनिन्दायां च निवद्धानि तानि श्राखते, अथवा वैराग्य-कथा विषयनिन्दा च तस्य पुरतः कथनीया । उत्तिष्ठन्तो निषीदन्तश्च साधवः 'गुप्ताः' सुसंवृता भवन्ति यथाऽहादानं न न पथ्यति । तस्य यदि सामाचार्या सुक-म्विष्ठितानि भवन्तिः सुकं नाम-विस्मृतं किश्चित् कार्यम्, स्विष्ठतं-तदेव विनष्टम्; ततो ये तरुणाम्ते नरोषमिव तं 10 परुषवचोभिन्नेह्यो नोदयन्ति येन तरुणेषु नानुवन्यं गच्छिति ॥ ५१८१ ॥

अथ धर्मकथापदं ज्याचष्टे-

धम्मकहा पाढिजति, कयकजा या में धम्ममक्खंति। मा हण परं पि लोगं, अणुञ्चता दिक्य नो तुन्हं ॥ ५१८२ ॥

धैमैक्याः वा स पाठ्यते । 'कृतकायां वा' येन कार्यण दक्षितन्तं समापितवन्तः 'सि'' 16 तस्य धर्ममास्यान्ति, यथा—महामाग ! रजोहरणादि लिक्तं घारयन् परमवे बोघेरुपघातकर-णाय त्वं वर्तसे, ततो मा परमपि लोकं 'हन' विनाशय, सुख रजोहरणादि लिक्तम्, तवाणुव-तानि घारयितुं बुध्यन्ते न दीक्षा ॥ ५१८२ ॥

एवं प्रजापितो यदि मुम्नति तदा छप्टम्, अथ न मुम्नति ततः—

समि खरकम्मिश्रो वा, मेसेति कतो इघेस कंचिको ।

नियसिंह या दिक्सितों, एनेहिं अणाने पहिसेही ॥ ५१८२ ॥

र्थैः सरक्षिकः संज्ञी स पूर्व प्रज्ञाप्यते—असािभः कारणे त्रेराशिकः प्रजाितः, स इदानीं िहंदं नेच्छति परित्यकुं ततो यूयं प्रज्ञापयत । एवसुक्तोऽसावागन्य गुन्नन् विन्द्रिता सवीनिष साधून् निरीक्षते, तत्तकं पण्डकं पूर्वक्रियतिचिह्नस्पछ्द्य सृमित्रज्ञास्माछन-छिरः- कम्पन-चर्द्दष्टिनिरीक्षण-परुषवचनेर्यपयति—कृत एषः 'इद्' युप्पाकं मध्ये 'कृष्टिक्कः' नपुं- १४ सकः द इतिः, तं च त्रवीति—अपसर माम्प्रतिमतः, अन्यया व्यपरोपयिप्यामि मवन्तन्। एवसुक्तोऽपि यदि हिक्नं न सुञ्चति, नरक्षिकृत्य वा आवक्तस्यामावे यदि नृपत्य कथयति— अहमेतिर्दिक्षितः साम्प्रतं पुनः परित्यज्ञान्तः, तत्तो व्यवहारेण केतव्यः । कथम् १ इत्याह— यद्यसी जनेनाज्ञातो दीक्षितस्ततः प्रतिषेधः कियते, 'नास्मामिद्धितः' इति अपग्रप्यत इत्यर्थः ॥ ५१८३ ॥ अथासे त्र्यात्—

अन्हानिओ मि एनेहिं चेत्र पडिसेघों किं नऽर्घायं ते ।

र °यते । ते च सायवम्नं न पा' डां॰ ॥ २ 'धमेकयाः' धमेप्रधाना आख्यायिका उत्तराच्ययनायन्तर्गताः स पाठ्य' डां॰ ॥ ३ 'माप्य "से' डे॰ तर्हा॰ ॥ ४ यदि 'सर-कर्मिकः' आरक्षकः 'संबी' आवकस्ततः स पृत्वं डां॰ ॥

छित्यातिकहं कहुति, कत्थ जती कत्थ छित्याइं ॥ ५१८४ ॥ अहमेतैरेवाध्यापितस्ततोऽपि प्रतिषेधः कार्यः, न किमप्यसाभिरध्यापित इत्यर्थः । अथवा वक्तव्यम्—किं त्वयाऽधीतम् । ततोऽसौ छितकाव्यादिकथामाकर्पेत् तत्र वक्तव्यम्—कुत्र यतयः ! कुत्र च छितादिकाव्यकथा !, साधवो वैराग्यमार्गस्थिताः शृहारकथां न पठिनत न

पुन्वावरसंजुत्तं, वेरग्गकरं सतंतमविरुद्धं । पोराणमद्धमागहभासानियतं हवति सुत्तं ॥ ५१८५ ॥

वा पाठयन्ति ॥ ५१८४ ॥ वयमीदृशं सर्वज्ञभाषितं सूत्रं पठामः-

यत्र पूर्वस्त्रनिवन्धः पाश्चात्यस्त्रेण न व्याहन्यते तत् पूर्वापरसंयुक्तम् । 'वैराग्यकरं' विष-यसुखवैमुख्यजनकम् । खतन्नेण—खिद्धान्तेन सहाविरुद्ध खतन्नाविरुद्धम् , 'सर्वथा सर्वकारुं सर्वत्र नास्त्यात्मा' इत्यादिखसिद्धान्तविरोधरहितमित्यर्थः । 'पौराणं नाम' पुराणेः—तीर्थकर-10 गणधरलक्षणेः पूर्वे पुरुषेः प्रणीतम् । अर्धमागधभाषानियतमिति प्रकटार्थम् । एवं विषमसादीयं सूत्रं भवति ॥ ५१८५ ॥ किञ्च—

> जे सुत्तगुणा भणिया, तिव्ववरीयाहँ गाहए पुव्वि । नित्थिनकारणाणं, स चेव विगिचणे जयणा ॥ ५१८६ ॥

ये सूत्रस्य गुणाः ''निद्दोसं सारवंतं च, हेउजुत्तमलंकियं।'' इत्यादयः पीठिकायां (गा० 15 २८२) भणिताः 'तद्विपरीतानि' तद्वुणविकलानि मृत्राणि पूर्वमेव तं माहयेत्। ततः 'नित्तीर्ण-कारणानां' समाप्तविवक्षितप्रयोजनाना सैव 'विवेचने' परिष्ठापने यतना भवति ॥ ५१८६॥ एवं व्यवहारेण परिष्ठापनविधिरुक्तः। यस्तु व्यवहारेण न शक्यते परित्यक्तं तस्यायं विधि —

कावालिए सरक्खे, तच्चिणय वसम लिंगरूवेणं। वड्डंबगपन्वइए, कायन्व विहीऍ वोसिरणं॥ ५१८७॥

20

गीतार्थी अविकारिणो वृषमा उच्यन्ते, ते कापालिक-सरजस्क-तचित्रकेवेपग्रहणेन तं परिष्ठापयन्ति । यः विद्यम्बकः—बहुखजनः प्रवाजितस्तर्यवंविधेन विधिना व्युत्सर्जनं कर्तव्यम् ॥ ५१८७ ॥ एतदेव भावयति—

निववल्लह वहुपक्लम्मि वा वि तरुणैविसहामिणं विति । भिन्नकहा ओभद्वा, न घडइ इह वच्च परतिर्तिथ ॥ ५१८८ ॥

25

30

यो नृपस्य वल्लमो बहुपाक्षिको वा-प्रभूतस्वजन-मित्रवर्गस्तयोर्यं परिष्ठापने विधिः—यदा नपुंसको रहिस तरुणिभक्षुमवभापते भिन्नकथा वा करोति तदा ते तरुणवृपभा इदं व्रुवते—'इह' यतीनां मध्ये ईहशं न घटते, यदि त्वमीहणं कर्त्वकामोऽसि तत उनिष्कपणं कुरु पर-तीथिकेषु वा नज ॥ ५१८८ ॥ ततो यदि त्रूयात्—

तुमए समगं आमं, ति निग्गओं भिक्खमाइलक्षेणं। नासित भिक्खुगमादिस, छोहण ततो वि हि पलाति॥ ५१८९॥

१ 'णा पुण, तेणं चिय णं विविंचंति ताभा ।। २ 'कसम्बन्धनः 'लिह्न रूपेण' वेपप्रद्योन को ।। ३ 'णवसहा इमं विं' ताभा ।। ४ वि विपला' ताभा ।।।

'स्वया मममहं पग्तीर्थिकेषु गमिष्यामि' एवनुक्तः स तरुणरूपम आममिति मिन्सि निगेच्छिति । निगेन्ध्य मिलुकादिवेषेण गन्ता तेषु मिलुकादिए प्रक्षिप्य नन्यति । यः पुनन्त्रत्र नीतोऽपि तं साधुं न सुझति तं रात्रे। मुदं मस्ता 'नत एव' मिलुकादिस्थानान् पर्यायते, मिलादिरुक्षेण वा निगेनो नस्यति ॥ ५१८९ ॥

ऽ जूत्रम्—

### एवं मुंडावित्तए सिक्खावित्तए उवट्टावित्तए संभुंजि-त्तए संवासित्तए ५-६-७-८-९॥

यंथते पण्टकादयव्यः प्रवाजियतुं न क्रज्यने एवंपन एवं कथिति छित्तिन प्रवाजिता अपि मन्तः 'मुण्डापणितुं' शिरोछोचेन छिद्धितुं न क्रज्यन्ते । एवं 'शिक्षापितृं' प्रस्तेषणा-10 दिसामाचारीं प्राइचितुम् 'श्पम्यापितृतं' महावतेषु व्यवन्याणितृतं 'सम्मोक्तम्' एक्रमण्डकीसप्ट-देशादिना व्यवहारियतुं 'नंबामियतुम्' आस्मसमीरे आसियनुमिति स्वार्थः ॥ अथ मान्यम्—

पन्त्राविक्षा सिय ति उ, सैमं पणगं अणायरणजीनगा । अहवा ममायरंते, पुरिषपदऽणित्रारिता दीमा ॥ ५१९० ॥

स पण्डकः 'स्यान्' इन्हाचिद्रनामोगादिना प्रशानिनो महेन्, इतिशब्दः स्वरूपरामर्शार्थः ।

10एवं प्रशानिनोऽपि यदि पश्चाद् ज्ञानन्तदा 'भेने पण्गं' नि विमक्तिव्यन्ययान् 'होनाबकस्य'

ग्रुण्डापनादिख्कणस्यानाचरणयोग्यः, न तद् आचर्गायमिनि भावः । अय कोमायमिमृतन्या

तद्पि समाचरति नतः पूर्वम्मिन्—यहाजनाम्ये पदे ये प्रवचनापयशःप्रवादादयो दोषा दकाने अनिवारिताः, तद्वस्या एव मन्तव्या इति भावः ॥ ५१९०॥

मुंडाविओ सिय नी, सेयचडकं अणायरणजांगी। अहवा समायरंत्रे, मुरिमपद्ऽनिवारिया दोसा ॥ ५१९१ ॥

श्रहता समायरेत, गुरिमपद्ऽनिवारिया दोसा ॥ ५१९१ ॥ अनामोगादिना सुव्हापिताऽक्षि स्थात् ततः 'द्योपचतुष्कस्य' शिक्षापनादिकक्षणस्याचरेने अयोग्यः । अय समाचर्ति ततः पूर्वपद्देषा अनिवारितः ॥ ५१९१ ॥

एवं तिस्रो गाया वक्कमाः, यदा-

सिक्लाविका सिय ची, सेयतिगम्सा अणायरणजीन्ती । अहवा समायरंते, पुरिमणद्ञिनवारिया दोसा ॥ ५१५२ ॥ उवहाविक्रो मिय ची, सेमदुगस्मा अणायरणजीन्ता । अहवा समायरंते, पुरिमणद्ञिनवारिया दोसा ॥ ५१५३ ॥ मंग्रेजिका सिय ची, संवायेडं अणायरणजीन्ता । अहवा संवासित, पुरिमणद्ञिनवारिया दोसा ॥ ५१९४ ॥

20 एवं पद्वियमचित्रद्व्यक्रलस्त्त्राणि क्रमेणे सबन्ति ॥ ५१९२ ॥ ५१९२ ॥ ५१९२ ॥ तथा चात्रामी दृष्टान्ताः—

25

१ °ण पहेच म<sup>े</sup> श्रं॰ ॥

20

25

मूलातो कंदादी, उच्छिविकारा य जह रसादीया। मिप्पिड-गोरसाण य, होंति विकारा जह कमेणं॥ ५१९५॥ जह वा णिसेगमादी, गव्भे जातस्स णाममादीया। होंति कमा लोगम्मि, तह छव्जिह कप्पसुत्ता उ॥ ५१९६॥

यथा मूलत् कन्द-स्कन्ध-आलादयो मेदाः क्रमेण भवन्ति, इक्षुविकाराश्च रस-कक्ष्मादयो ६ यथा क्रमेण जायन्ते, मृत्पिण्डस्य वा यथा स्थाश-कोश-कुशूळादयो गोरसस्य च द्धि-नवनीतादयो विकारा यथा क्रमेण भवन्ति, यथा वा गर्भे प्रविष्टस्य जीवस्य निपेकः—ओजः-ग्रुक्षपुद्गलाहर-णलक्षणस्तदादयः आदिशब्दात् कलला-ऽर्वद-पेशीपमृतयः पर्याया भवन्ति, जातस्य वा तस्येव 'नामादयः' नामकरण-चूडाकरणप्रमृतयः क्रमाद् यथा लोके भवन्ति, तथा पड्विधकल्प-सूत्राणि यथाक्रममाविष्रवाजनादिषद्कविषयाणि क्रमेण भवन्ति ॥ ५१९५ ॥ ५१९६ ॥

## ॥ प्रवाजनादिपकृतं समासम्॥

#### वा च ना प्र कृत म्

सूत्रम्---

तेओ नो कप्पंति वाइत्तए, तं जहा—अविणीए, विगईपडिवद्धे, अविओसवियपाहुडे १०॥ तओ कप्पंति वाइत्तए, तं जहा—विणीए, नोविगई-पडिबद्धे, विओसवियपाहुडे ११॥

अस्य सम्बन्धमाह---

पंडादी पडिकुद्दा, छन्विह कप्पिम मा विदित्तेवं। अविणीयमादितित्तयं, पवादए एस संवंधो ॥ ५१९७॥

पण्डकादयस्त्रय एव पड्निधे सचित्तद्रव्यकल्पे प्रतिकृष्टाः नापरे केचित्, एवं निदित्ना 'मा भविनीतादित्रित्यं प्रवाचयेद्' इति कृत्वा पस्तुतत्त्त्त्रमारभ्यते । एप सम्बन्धः ॥ ५१९७ ॥

अ प्रॅकारान्तरेण सम्बन्धमाह—>

सिक्खावणं च मोत्तं, अविणियमादीण सेसगा ठाणा । ज्यांता पिडिसिद्दा, अयमपरो होइ कप्पो उ ॥ ५१९८ ॥

ये पूर्वस्त्रे पद् प्रवाजनादयो द्रव्यक्रत्याः प्रतिपादिताः तेषां मध्यादेकां प्रहणशिक्षापणा

१ °जना-मुण्डापना-शिक्षापनोपस्थापना-सम्भोजन-संवासनलक्षणपर्यायपद्ग को ॥ २ सूर्णिकार-विशेषसूर्णिकारी त्वेनं स्त्रम् "अधिणीयसुन्तत्त्न एस संवधी" इसेवं अधिनीत-स्त्रकेन निर्दिशन्त ॥ १ भ्य सूत्रस्य सं को ॥ ४ ४० एतियहमध्यवर्त्तरणं द्रा० एव मर्पने ॥ ५ थ्यः सचित्तद्रस्य का ॥

मुत्तवा शेपाणि स्थानानि अविनीताढीनां त्रयाणां नैकान्तेन प्रतिपिद्धानि । प्रहणशिक्षाप्रतिपे-धार्थे तु प्रस्तुतं सूत्रमारम्यते । अयमपरः सम्बन्धस्य 'कल्पः' प्रकारो मवति ॥ ५१९८ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या---त्रयो नो करपन्ते 'वाचियतुं' सृत्रं पाठियतुमर्थे वा श्राविय-तुम् । तद्यथा—'अविनीतः' स्त्रा-ऽर्थदातुर्वन्दनादिविनयरहितः । 'विकृतिपतिवद्धः' घृता-८ दिरसविशेषगृद्धः, अनुपधानकारीति भावः । अन्यवशमितम् अनुपशान्तं प्रामृतमिव प्रामृतं -नरकपालको गलिकं तीवको धलक्षणं यस्यासो अव्यवगमितपामृतः ॥ एतद्विपरीतास्तु त्रयोऽपि कल्पन्ते वाचियतुम् । तद्यथा—विनीतो नोविकृतिप्रतिवद्धो व्यवग्रमितप्राभृतश्चेति सृत्रार्थः ॥

अथ निर्धक्तिविस्तरः—

विगइ अविणीऍ रुहुगा, पाहुड गुरुगा य दोस आणादी । सो य इयरे य चत्ता, वितियं अद्भाणमादीसु ॥ ५१९९ ॥

विकृतिप्रतियद्धमविनीतं च वाचयतश्रवुरुधुकाः । अन्यवगमितपामृतं वाचयतश्रवुर्गु-रुकाः । आज्ञादयश्च दोपाः । सं च 'इतरे च' साधवः परित्यक्ता मवन्ति । तत्र स तावदृ विनयमकुर्वेन् ज्ञानाचारं विराधयतीति कृत्वा परित्यक्तः, इतरे च तमविनीतं दृष्टा विनयं न क्वन्तीति परित्यक्ताः । द्वितीयपदमत्र भवति-अध्वादिषु वर्तमानानां योऽविनीतादिरप्युप-15 यहं करोति स वाचनीयः । एपा निर्युक्तिगाथा ॥५१९२॥ एनामेव भाष्यकृद् विवृणोति—

> अविणीयमादियाणं, तिण्ह वि भयणा उ अड्रिया होति । पहमगमंगे सुत्तं, पहमं वितियं तु चरिमस्मि ॥ ५२०० ॥

अविनीतादीनां त्रयाणामपि पदानां अधिका मजना मवति, अष्टमङ्गीत्यर्थः । यथा-ष्पविनीतो विकृतिप्रतिबद्धोऽज्यवगमितप्राभृतः १ ष्विनीतो विकृतिप्रतिबद्धो ज्यवगमित-20 प्रामृतः २ इत्यादि यावदएमो मङ्गो विनीतो विकृत्यप्रतिवद्धो व्यवगमितप्रामृतश्चेति । अत्र च प्रथमे मङ्गे प्रथमसूत्रं निपतति, 'चरमे' छप्टमे मङ्गे द्वितीयं सूत्रमिति ॥ ५२०० ॥

**अथ त्रयाणामपि वाचने यथाक्रमं दोपानाह**—

इहरा वि तार्व थटमति, अविणीतो लंभितो किम्र सुएण। मा णहो णस्सिहिती, खए व खारावसेओ त ।। ५२०१ ॥

'इतरथाऽपि' शुतपदानमन्तरेणापि तावदिवनीतः 'स्तम्यते' स्तव्यो भवति किं पुनः श्रुनेन 25 लिमतः सन् ?, महिमानमिति शेपः । अतः खयं नष्टोऽसौ अन्यानिष मा नागयिष्यति, अते वा क्षारावसेको मा भृदिति कृत्वा नासौ वाचनीयः ॥ ५२०१ ॥ अपि च--

> गोजूहस्स पडागा, सर्यं पयातस्स बह्नयति वेगं। दोसोदए य समणं, ण होइ न निदाणतुछं वा ॥ ५२०२ ॥

इह गोपालको गवामयतो मूला यदा पताकां दर्भयति तदा ताः शीघ्रतरं गच्छन्तीति श्रुतिः; ततो गोयृथस्य स्वयं प्रयातस्य यथा पताका वेगं वर्धयति तथा दुर्विनीतस्यापि श्रुतप्र-

१ °स्य सोऽव्य° मा॰ मां॰ ॥ २ 'स च' अविनीतादिर्घाच्यमानः 'इनरे मां० ॥ ३ °च तस्म° कां॰ ॥

दानमिषकतरं दुर्विनयं वर्धयति । तथा दोपाणां—रोगाणामुद्ये 'चः' समुचये 'शमनम्' जीपधं न दीयते, यतश्च निदानादुरियतो व्याधिः तत्तुरूयं—तत्सदृशमिप वस्तु रोगवृद्धिभयान दीयते; यहा दोपोदये दीयमानं शमनं न निदानतुरूयं भवति, किन्तु भवत्येव, ततो न दातव्यम्; एवमस्यापि दुर्विनयदोपभरे वर्तमानस्य श्रुतोपधमहितमिति कृत्या न देयम्॥ ५२०२॥

विणयाहीया विजा, देंति फलं इह परे य लोगिम । न फलंति विणयहीणा, सस्साणि व तोयहीणाई ॥ ५२०३ ॥

विनयेनाधीता विद्या इह परत्र च लोके फलं ददति, जनपूजनीयता-यशःप्रवादलाभादिक-मेहिकं निःश्रेयसादिकं चाऽऽमुप्पिकं फलं ढोकयन्तीति हृदयम् । विनयहीनास्तु ता अधीता न फलन्ति, सस्यानीव तोयहीनानि—यथा जलमन्तरेण धान्यानि न फलन्तिं ॥ ५२०३॥

अथ विकृतिप्रतिवद्धमाह---

10

रसलोलुताइ कोई, विगतिं ण मुयति दढो वि देहेणं। अन्भंगेण च सगढं, न चलइ कोई विणा तीए।। ५२०४।।

रसलोलुपतया कश्चिद् देहेन हढोऽपि विकृतिं न मुञ्जति स वाचियतुमयोग्यः । कश्चित् पुनरभ्यङ्गेन विना यथा शकटं न चलति तथा 'तया' विकृत्या विना निर्वोहुं न बक्रोति तस्य गुरूणामनुज्ञ्या विधिना गृहतो वाचना दातव्येति ॥ ५२०४ ॥ किञ्च— 16

उस्सग्गं एगस्स वि, ओगाहिमगस्स कारणा कुणति । गिण्हति च पडिग्गहए, विगतिं वर मे विसर्जिता ॥ ५२०५ ॥

योगं वहमानः कश्चिदेकस्याप्यवगाहिमस्य कारणाद् र विकृत्यनुज्ञापनाविषयं अकायोत्सर्गं करोति । प्रतिप्रहे वा विकृतिं गृहाति, वरममुनाऽप्युपायेन मे विकृतिं विसर्जयितारः ॥ ५२०५ ॥ एवं मायां कुर्वतः किं भवति १ इत्याह—

अतवो न होति जोगो, ण य फलए इच्छियं फलं विजा। अवि फलति विउलमगुणं, साहणहीणा जहा विजा।। ५२०६॥

'अत्रपाः' तपसा विद्यानः 'योगः' श्रुतस्योद्देशनादिन्यापारो न भवति । न च तपसा विना गृह्यमाणा 'विद्या' श्रुतज्ञानरूपा 'ईप्सितं' मनोऽभिभेतं फरुं फरुति, 'अपि' इति अभ्युचये, प्रस्युत विपुरुम् 'अगुणम्' अनर्थ फरुति । यथा साधनहीना विद्या, यस्याः प्रज्ञितिपमृतिकाया 25 विद्याया उपवासादिको यः साधनोपनारः सा तमन्तरेण गृह्यमाणेति भावः ॥ ५२०६ ॥

अथान्यवशमितपाभृतं न्याचष्टे-

अप्पे वि पारमाणि, अवराधे वयति सामियं तं च । बहुसो उदीरयंतो, अविओसियपाहुडो स खछ ॥ ५२०७॥

'अरुपेऽपि' परुपभाषणादावपराधे ''पारमाणिं'' परमं कोघसमुद्धातं यो वजित, 'तच' ३० अपराधजातं क्षामितमपि यो बहुञ उदीरयति स खल्वव्यवगमितप्रामृत उच्यते ॥ ५२०७ ॥

१ °न्ति, एवं विद्या अपि विनयमन्तरेण निष्फला मन्तव्येति॥ ५२०३॥ पां०॥ २ ⁴० १० एतन्मध्यगतः पाठः वां० एव वर्षते॥

अस्य वाचने दोपानाह—

दुविधो उ परिचाओ, इह चोदण कलह देवयच्छलणा । परलोगम्मि य अफलं, खित्तम्मि व कमरे वीजं ॥ ५२०८ ॥

दुर्तिनीतादेरपात्रस्य वाचनाढाने 'द्विविधः परित्यागः' इह-परलोकमेदाद् भवति । तत्रेह-हलोकपरित्यागो नाम—स यदि सारणादिना प्रेयंते नदा कल्हं करोति, अपात्रवाचनेन च प्रमचं प्रान्तदेवता छल्येत् । परलोके तु परित्यागः—तस्य श्रुतपदानं 'अफलं' ग्रुगति-चोधिलामादिकं पारत्रिकं फलं न प्रापयति, ऊपर इव क्षेत्रे बीजमुतं यथा निष्फलं भवति ॥ ५२०८॥

"सो य इयरे य चता" (गा० ५१९९) इति पदं व्यान्याति—

वाइअंति अपत्ता, हणुदाणि वयं पि एरिमा होमी ।

10 इय एस परिचाती, इह-परलोगेऽणवस्था य ॥ ५२०९ ॥

स तायद् ज्ञानाचारिवराधकतया संसारं परिश्रमतीति परित्यक्तः । इतरेऽपि साधवस्तान् वाच्यमानान् दृष्ट्वा चिन्तयन्ति—अहो । अपात्राण्यपि यदि वाच्यन्ते ''हृणुदाणि'' चि तर्तः साम्प्रतं वयमपीदृशा मनामः; ''इय'' एवं तेपामपि दुर्विनयादी प्रवर्तमानानामिह-परलोकयोः परित्यागः कृतो मगति । अनगस्ता चैवं भवति, न कोऽपि विनग्रादिकं करोतीत्यर्थः॥ ५२०९॥

15 अथ 'हितीयपटमध्वादिषु मवति' (गा० ५१९९) इति यहुक्तं तद् व्याचछे---

अद्धाण-ओमादि उत्रग्गह्मिम्, वाए अपत्तं पि तु बहुमाणं ।

घुच्छिल्जमीणिम्म व संथरे बी, अण्णासतीए वि तु तं पि वाए ॥ ५२१० ॥ अध्वित वा अवमीदर्थं वा आदिश्वन्दाद् रानिहृष्टादिषु वा भक्त-पानादिना गच्छस्योपमहे वर्तमानम् 'अपात्रमपि' दुर्विनीतादिकं छिन्यसम्पन्नं बाचयेत् । अथवा किमप्यपूर्वं श्रुतं तस्या- 20 ऽऽचार्यस्य समिन्त, पात्रम्तश्च विष्यो न प्राप्यते, तच्चान्यत्रासङ्काम्यमाणं व्यवच्छिद्यते, ततः सम्तरणेऽपि अपात्रं वाचयेत् । यहा नाम्ति तस्यान्यः कोऽपि विष्यस्ततोऽन्यस्यामावे 'मा स्त्रार्थी त्रिसंरताम्' इति कृत्वा 'तमिष' अपात्रमृतं वाचयेत् ॥ ५२१०॥

॥ वाचनाप्रकृतं समाप्तम् ॥

संज्ञा प्य प्र कृत म्

25 सूत्रम्--

03

तओ दुस्सन्नप्पा पन्नत्ता, तं जहा—दुट्टे मूढे बुग्गा-हिए १२॥

अस मम्बन्धगाह-

सम्मत्ते वि अनोग्गा, किष्ठ दिक्खण-यायणामु दुहादी । दुस्सचप्पारंभो, मा मोह परिस्समो होजा ॥ ५२११ ॥

६ °तत इदानीं चय कां ।। २ °माणे घि य संध तामा ।।

दुष्टादयस्वयैः सम्यक्तवग्रहणेऽप्ययोग्याः किं पुनर्दिक्षण-वाचनयोः ?, अतस्तेषां प्रज्ञापने 'मोधः' निष्फलः प्रज्ञापकस्य परिश्रमो मा भूदिति दुःसंज्ञाप्यसूत्रमारभ्यते ॥ ५२११ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयः दुःखेन—क्रच्छ्रेण संज्ञाप्यन्ते—प्रतिवोध्यन्त इति दुःसंज्ञाप्याः प्रज्ञताः । तद्यथा—'दुष्टः' तत्त्वं प्रज्ञापकं वा प्रति द्वेपवान् , स चापज्ञाप-नीयः, द्वेपेणोपदेशाप्रतिपत्तेः । एवं 'भूढः' गुण-दोपानभिज्ञः । 'व्युद्गाहितो नाम' कुप्रज्ञापकः इदिश्वतिविपरीताववोधः । एप सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तरः—

दुस्सन्नप्पो तिविहो, दुहाती दुहों विणतो पुर्वि । मूदस्स य निक्लेवो, अहविहो होइ कायन्त्रो ॥ ५२१२ ॥

दुःसंज्ञाप्यो दुष्टादिमेदात् त्रिविधः । तत्र दुष्टः 'पूर्व' पाराश्चिकसूत्रे यथा वर्णितः तथा-ऽत्रापि मन्तव्यः । मूढस्य पुनरष्टविधो निश्चेपो वक्ष्यमाणनीत्या कर्तव्यो भवति ॥ ५२१२ ॥ 10 तत्र पदत्रयनिष्पन्नामप्टभर्क्की तावदाह—

> दुट्ठे मूढे चुग्गाहिए य भयणा उ अद्विया होइ । पढमगभंगे सुत्तं, पढमं विइयं तु चरिमम्मि ॥ ५२१३ ॥

दुष्टो मूढो व्युद्गाहित इति त्रिभिः पदैरिष्टका मजना भवति, अष्टी भङ्गा इत्यर्थः । अत्र च प्रथमे भङ्गे प्रथमं सूत्रं निवतति, 'चरमे' अष्टमे भङ्गे 'अटुष्टोऽमूढोऽव्युद्गाहितः' इत्येवं-15 रुक्षणे 'द्वितीयं' वक्ष्यमाण सूत्रमिति ॥ ५२१३ ॥ अथ मूढस्याष्ट्या निक्षेपमाह—

दन्व दिसि खेत्र काले, गणणा सारिक्ल अभिभवे वेदे । बुग्गाहणमन्नाणे, कसाय मत्ते य मूहपदा ॥ ५२१४ ॥

द्रव्यम्हो दिग्म्हः क्षेत्रमृदः कालमृहो गणनामृदः सोहश्यमृहोऽभिमवम्हो वेदगृहधेत्यष्टधा मृदः । तथा "वुगाहण" ति न्युद्राहणामृहो न्युद्राहित इति चैकोऽर्धः, स च वक्ष्यमाणद्वीप- 20 जातवणिकसुतादिवत् । "अन्नाणि" ति ननः कुत्सार्थत्वाद् 'अन्नानं' मिध्यान्नानग्, तच भारत-रामायणादिकुशास्त्रश्चतिसमुत्थम्, तेन यो मृदः सोऽपि न्युद्राहितो भण्यते । 'कपाय-मृदः' तीन्नकपायवान्, स च कपायदुष्टे सर्पपनालादिहृष्टान्तसिद्धेऽन्तर्भवति । 'मचो नाग' यक्षावेशेन मोहोदयेन वा उन्मचीमृतः, स च अभिमवमृद-वेदम्हावाववतरतीति । एतानि मृद्रपदानि भवन्तीति द्वारगाधासङ्कोपर्थः ॥ ५२१४ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति— 25

भूमादी वाहिरतों, अंतो धत्त्रगादिणा दन्वे । जो दन्वं व ण जाणति, घडिगावोद्दों न्व दिइं पि ॥ ५२१५ ॥

इह यो बाह्यनाभ्यन्तरेण वा द्रव्येण मोहमुपगतः स द्रव्यमूढ उच्यते । तत्र वाधतो भूमादिनाऽऽकुलितो यो मुह्यति, 'अन्तः' अभ्यन्तरे च धत्त्रकेण मदनकोद्रवोदनेन वा भुक्तेन यो मुह्यति । अथवा यः पूर्वदृष्टं द्रव्यं कालान्तरे दृष्टमपि न जानीते स द्रव्यमूदः । 30

षटिकावोद्रवत्-

र श्वः प्रस्तुतसूत्रोपात्ताः सम्य कां ॥ २ एतवनन्तरं का पुराके प्रन्थाप्रम्—२००० इति वर्तते ॥ ३ क्सिमाद्द मो ॥ ४ क्से च दिहुंतो तामा ॥

प्रास्त वाणियस्य ण्वानियस्य मना पंडरंगण समं संपछना। पंडरंगण मणानि—अणिख्वयण् हियण् केरिमी रनी १, विविक्तिव्यस्मरमा हि कामः, तो नस्मामा। भा य अयसी
होहिति' ति अणाहमहयं छोहुं पर्छावित्ता नद्वाणि गंगातहं गयाइं । सो विजितो अवया
आगओं वरं तद्दं णितिना ताणि य अद्वियाणि रोविडमाहनो। मन्नामिणेहाणुरागेणं 'एयाणि छञ्चीणि से गंगं नेमि' ति ताणि अणाहमहयऽद्वियाणि यहियाण् छोदुं गंगं गतो । तीण् मनाण्य दिद्वो, न य मनाणित । ताण् पुच्छिजो—को तुमं १। नेण अववायं—पविषयस्म घरं दद्दं, सज्जा य से दद्दाः नतो मण् सज्ञाणुगगेणं 'नाणि अद्वियाणि गंगं नेमि' ति आगनो, 'गंगाण् छदेहिं सुगीनं लाहिनि' एवं पि ता से सेयं करेमि । तीसे अणुकंग जाया। नीण् भणियं—अहं सा नव सज्जा। न पित्तयिन। एयाणि अद्वियाणि विं अलिक-10याणि १। बहुविहं सत्रमाणो जाहे न पनियनि ताहे नीण् जं पुर्वि कीलियं लेगियं सुनं एव-मादि नवं सानिक्षाणं संवादियं ताहे पितिज्ञओं। एस द्यमहो ॥ ॥ ५२१५॥

अय दिरमृह-क्षेत्रमृह-कालमृहानाह-

दिसिमृद्दा पृष्ट्याऽवर, मणाति रेप्नेच तु खेचबचानं । दिव-गतिविवचासो, काले पिंडार्गदर्द्दनो ॥ ५२१६ ॥

15 दिन्मृहे। नाम—विषरीता दिशं मन्यते, यथा—यूर्वामपरामिति । क्षेत्रमृहः—क्षेत्रं न जानाति, क्षेत्रस्य वा विषयोतं क्रेगेति, विषरीतमवबुष्यते इत्यर्थः, गत्री वा परमेतारक्षमास्नीयं मन्यते, एष क्षेत्रमृहः । काल्यस्डो दिवमं गत्रिं मन्यते । अत्र पिण्डार्ह्णान्तः—

एगो पिंडारगा उच्मानिगामुनो अञ्मदह्ल माह्मद्धि-दुद्धं निनर्ह णाउं दिवसनो मुन्तो । तस्रो उद्विशो निहाचमहिनो नौण्हं मण्णमाणो दिवा स्वव महिसीस्रो घरेमु छोडून टहमानि-20गावरं पहिनो । 'किमेयं <sup>2'</sup> नि जणकळकछो नानो तस्रो विचक्तांमुको नि । एवं दिय-राह-विवचानं क्रणंनो काळमुहो सण्णह् ॥ ॥ ५२१६ ॥

गगनामृहं साह्य्यमृहं चाह—

उणात्रिय मन्तेनो, उड्डाम्हो व गणणना मृहो । सारिक्च थाणु प्रसिनो, इहंविसंगामदिइंनो ॥ ५२१७॥

25 यो गणयन् उनमिकं वा मन्यते म उष्ट्रास्ट इव गणनामृदो मण्यते ।

जहा—एनो टहपाले उद्दीत्री एनवीनं रहनद । अन्नग टहीए आनदो गणिती इत्य आरुदो नं न गणेद, सेमा वीम गणेद । पुगो नि गणेद बानं । 'नित्य मे एनो उद्दे।' नि अपने गुच्छद । तेर्दि मणितो—नत्यासदो सि एस ते इनवीएदमो ॥

माहद्यम्हा यथा स्थाणुं पुरुषं मन्यते । अत्र च ज्ञुहुस्त्रिनी-महत्तर-मेनापनी तयोः 20सङ्घामेण दृशान्तः—

एगा गामी चोरसेणाव्हणा चोरिह ममं आगंतृम न्त्रीए हतो । तस्य य गामे जो महत्तरे

१ °िणयस्य मञा पंढरंगेण समं संपद्धगा। अन्नया सो वाणियो प्रदर्शे। पंढरंगेणं भण्णति—अणिब्दुयपिंहं केरिमी हो॰ ॥

सो तत्थ चोरसेणावइस्स सिरसो । तञो संगामे उविहिए चोरसेणावई मारितो, गामिछएहिं 'महयरों' ित मण्णमाणेहिं वहो । चोरेहि य गाममहयरो 'सेणावइ' ित काउं पिछ नीओ । सो भणति—नाहं सेणाहिवो । चोरा, भणंति—एस रणिसाइओ ित, पल्लवह । अन्नया सो नासिउं सगामं गतो । ते भणंति—को सि तुमं १ पेतो पिसाओ वा तेण पिल्क्षवेण आगओ १। तओ सामिन्नाणे कहिए पच्छा संगहिओ। उभओ वि सयणा सारिक्लमूदा,॥५२१७॥ 5

व्यक्षिभवपुरमाह---

अभिभूतो सम्ग्रुज्झति, सत्थ-ऽग्गी-वादि-सावयादीहिं। अब्भ्रदय अणंगरती, वेदम्मि तु रायदिक्वंतो,॥ ५२१८॥

सद्वामादो सज्जादिना शक्षेण, पदीपनके वा अभिना, वादकाले वा वादिना, अर्ण्ये वा धापद-स्तेनादिभिश्वाभिभूतो यः सम्मुद्धति सोऽभिभवमूदः । वेदमूदस्तु स उच्यते यः १० 'अभ्युदयेन' अतीववेदोदयेन 'अनज्जरतिम्' अनज्जकीडां करोति । राजदृष्टान्तश्चात्र भवति—

जहा आणंदपुरं नगरं । जितारी राया । वीसत्था भारिया । तस्स पुत्तो अणंरो नाम बाक्दे अच्छिरोगेण गहितो निचं रुयंतो अच्छित । अन्नया जणणीते णगिणियाए अहाभावेण जाणु-ऊरुअंतरे छोढुं उवगूहितो । दो वि तेसिं गुज्झा परोप्परं समप्फिडिता, तहेव तुण्हिको िठतो । रुद्रोवाया रुवंतं पुणो पुणो तहेव करेति । सो वि द्वायित रुयंतो । पवश्वमाणो तत्येव 15 मिद्रो । मातुए वि अणुप्पियं । पिता से मतो । सो रज्जे ठितो तहावि तं मायरं परिश्वंजित । सिवादीहिं बुच्चमाणो वि णो ठितो ॥ ॥ ५२१८ ॥

पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं चार्थं सङ्ग्हीतुमिमां गाथामाह-

राया य खंतियाए, विण महिलाए कुला कुईविम्सि । दीवे य पंचसेले, अंधलग सुवण्णकारे य ॥ ५२१९ ॥

20

50

'राजा' अनन्तरोक्तः खन्तिकायामनुरक्तो वेदमूदः । 'विणिग्' घटिकाबोद्राख्यः समिह्-लायां रक्तः समहेलामनुपलक्षयन् द्रव्यमूदः । 'कुटुम्बिनः' सेनापतेर्महत्तरस्य च कुलानि, साद-स्यमूदे उदाहरणम् ॥

"दीवे" ति द्वीपजातः पुरुषः । "पंचसेले" ति पश्चशैलवास्तव्याभिरप्सरोभिर्व्युद्वाहितः सुवर्णकारः । "अंधलग" ति धूर्तव्युद्वाहिता अन्धाः । "सुवलगारे" ति सुवर्णकारव्युद्वाहितः 25 पुरुषः । पते चत्वारोऽपि वस्थमाणलक्षणा व्युद्वाहणामूढा मन्तव्याः । एप सङ्गह्णाधासमा- सार्थः ॥ ५२१९ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति—

नार्लस्स अन्छिरोगे, सागारिय देवि संफुसे तुसिणी। उभय चियत्तऽभिसेगे, ण ठाति द्वतो वि मंतीहिं॥ ५२२०॥ छीदूणऽणाहमडयं, झामित्त घरं पतिन्मि उ पउत्थे। धुत्त हरणुज्झ पति अड्डि गंग कहिते य सदहणा॥ ५२२१॥ सेणावतिस्स सरिसो, विणतो गामिछतो णिओ पिंछ।

१ ° सत्त अ वामा ।।। २ छोदुं अणा वामा ।।

णाई ति रणिपसाई, घरे वि दन्नो त्ति णेच्छंति ॥ ५२२२ ॥ ईदं गाथात्रयं गतार्थम् । नवरम्—''उमय चियचऽमिसेने'' ति 'उमयोरिप' देवी-कुमारयोः प्रीतिकरं तद् विषयसेवनम् । राज्यामिषेकेऽपि सञ्जाते तामसी न सुञ्चति ॥ ५२२० ॥

हितीयगाथायाम्- "बुत्त हरणुज्झ" ति घृतैन तस्या वणिग्मायीया अपहरणम् । तस्या

**४ अपि पतिमुज्जित्वा गङ्गातटे गमनम् ॥ ५२२१ ॥** 

तृतीयगाथायाम्—"नाइं ति" इत्यादि, महचरेण 'नाइं सेनापितः' इत्युक्ते चीराश्चिन्त-यन्ति—एप रणपिशाचकी तेनैवं वक्ति । गृहेऽपि गतं तं महचरं ते शामेयकाः 'दग्यः' इति इत्या नेच्छन्ति सङ्ग्रहीतुम् ॥ ५२२२ ॥

त्र्यास्यातो मृदः । सम्यति च्युद्घाहितं व्याचिम्यायुद्धीपनातदृष्टान्त्रमाह—

पोतविवकी आवण्णसत्त फलएण गाहिया दीवं।

मुत्रज्ञम्म बह्वि भोगा, बुग्गाहण णात्रत्रणियाऽऽया ॥ ५२२३ ॥

एगो विणतो । तस्स मला अईव इद्वा । सो वाणिकंण गंतुकामो तं आपुच्छित । तीए भिणयं—अहं पि आगच्छामि । तेण सा नीता । सा गुविणी । समुद्दमञ्ते विणहं नाणवर्ष । सा फर्ट्या विलगा अंतरदीवे पत्ता । तत्थेव पस्ता टार्ग्य । सो विणयो समुद्दे मस्रो । सा १६ महिला तिम चेव टार्प् संपल्या । ताए सो बुग्गाहितो—वह माणुसं पिच्छिजासि तो नासेजासि, ते माणुमक्रवेण रक्समा । अन्नया दुन्वायहयपोएण वाणिया आगया । ते दृद्दं सो नासेह । तेहिं नायं बुग्गाहिस्रो केणावि । कह वि अर्छाणो पुच्छिस्रो सन्नं कहेइ । तेहिं बहुसो पन्नविश्रो—एयं महापावं, परिचयहि । तहा वि नो परिचयति ॥

अधाक्षरार्थः—'पोतः' प्रवहणं तस्य विपत्तिः । आपन्नसत्त्वा च सा फलकेन द्वीपं प्राहिता । 20 सुतस्य जन्म वृद्धिश्चामवैत्, मोगांश्च तेन सह मोक्तुमारच्या । खुद्घाहणकं च कृतम् । नीव-णिनश्च चिरादायाताः । एवंविचा खुद्घाहिताः प्रज्ञापनाया अयोग्याः ॥ ५२२३ ॥

तथा चाह--

पुर्वित जुग्गाहिया, केंद्रे, णरा पंडियमाणिणो । णिच्छंति कारणं किंची, दीवनाते नहा नरे ॥ ५२२४ ॥

23 पूर्वे व्युद्घादिताः केचिद् नराः पण्डितमानिनो नेच्छन्ति कारणं किञ्चित् स्रोतिमिति डोपः, द्वीपनातो यथा नरः ॥ ५.२२४ ॥ अय पञ्चर्यछद्दष्टान्तमाह—

चंपा अणंगसेणो, पंचऽच्छर येर णयण दुम वलए । विद्यास णयण सावग, इंगिणिमरण य उववाती ॥ ५२२५ ॥

चम्पायामनङ्गसेनः सुवर्णकारः, कुमारनर्न्शति तस्य नामान्तरम् । तस्य च पञ्चश्रील-३० द्वीपवास्त्रच्याभ्यामप्सरोभ्यां त्युद्घाहितस्य स्वविरेण तत्र नयनम् । 'हमश्च' वटबृक्षोऽपान्तराले

१ इदं गाथात्रयं चूर्णिइयेऽप्यगृहीनन्वाद्न्यकर्त्वकृषिय छक्ष्यते । गतार्थं चैतत् । नवरम् गा॰ ॥ २ °चताम् । भो॰ गां॰ ॥ ३ 'ताः, तैः प्रद्यापितोऽपि न परित्यक्तवान् । एवं॰ हो॰ ॥ ४ °श्चरीछ॰ हे॰ ॥

दृष्टः तत्राऽऽरोहणम् । स्थितरस्य 'वल्ये' आवर्ते गत्ता मरगम् । 'विहपास' ति 'विहगाः' भारण्डनामानः पक्षिणस्तेषां दर्शनम् । तैः पश्चिशैलद्वीपे नयनम् । हास-प्रहासाभ्यां भ्य इहानीतस्य श्रावकेण च बहुतरं प्रज्ञाप्यमानस्य तस्येक्षिनीमरणप्रतिपितः । ततः पञ्चशिलद्वीपे उपपात इत्यक्षरार्थः । कथानकं तु (प्रन्थाप्रम्—२००० । सर्वप्रन्थाप्रम्—२५८२५) स्रुप्ततितं बहुविस्तरं चेति कृत्वा न लिख्यते ॥ ५२२५ ॥ अन्धदृष्टान्तमाह—

अंधलगभत्त पत्थिव, किमिच्छ सेजऽण्ण धुत्त वंचणता। अंधलभत्तो देसो, पव्वयसंघाडणा हरणा॥ ५२२६॥

अन्धभक्तः कश्चित् पार्थिवः । स किमीप्सितं शय्या-ऽञ्चादिदानं ददाति । धूर्तेन च तेपां वश्चना । कथम् १ इत्याह—'अन्धरुभक्तोऽमुको देशः समित तत्र युष्मान् नयामः' इत्युक्तवा पर्वते सङ्घाटना कृता, परस्परं रुगयित्वा तत्रै आमिता इत्यर्थः । ततः 'हरणं' तदीयं द्रव्यं 10 हत्वा गत इत्यक्षरार्थः । भावार्थः पुनरयम्—

अंधपुरं नगरं । तत्य अणंधो राया । सो य अंधभत्तो । तेण समं काउं अंधल्याणं अग्गाहारो दिन्नो । तत्य खाण-पाणाइए द्युपरिग्गहिया द्युस्त्रिक्कंता अच्छंति । तेसिं द्युवहुं दवं अत्य । अन्नया य एनेण धुत्तेण दिद्या । तओ 'एए मुसामि' ति मिच्छोवयारेणं ते अतीव उवंचरित । अन्नया तेण अंधल्या भणिया—अग्हे अंधलगदासा, जत्य अग्हे वसामो 18 सो सबो वि देसो अंधलगमत्तो, राया य तत्थ अंधलाणं अग्मापियरं, तुव्ने एत्य दुहिया, जइ इच्छह तो तत्थ णेमो । तेहिं इच्छियं । तओ रातो नीणेचा नाइदूरेण भणिया—इहऽत्यि चोरा, जइ मे किंचि अंतद्धणं अत्यि तो अप्पेह । तेहि चीसंमेण अप्पियं । तओ तेण ते पुरिष्ठं मिगाछस्स लाइचा अन्नोन्नलगा महंतं सिलं छिन्नटंकं डोंगरसमं मामिया भणिया य—पत्थरे गेण्हह, जो मे अछियइ तं पहणेजाह, जइ मे कोइ भणेजा—'मुसिया केण वि 20 अंधा डोंगरं भामिया' जाणह ते चोरे, तओ पहणिजाह । एवं भणिचा पलाणो । ते य गोवालमाईहिं दिद्या, भणंति य—मुद्वा वरागा डोंगरं भामिया धुत्तेणं । तओ 'एते ते चोर' ति काउं पत्थरे खिवंति ढोयं च न देति ॥ ५२२६ ॥ सुवर्णकारहप्रान्तमाह—

लोमेण मोरगाणं, भचग ! छेजेज मा हु ते कचा । छादेमि णं तंवेणं, जति पत्तियसे ण लोगस्स ॥ ५२२७ ॥

कश्चिद् वोद्रः सुवर्णकारेण भणितः, यथा—'भच्चक ।' भागिनेय ! ''मोरगाणं'' ति कुण्ड-लानां लोभेन मा 'ते' तव कर्णो छिद्येताम्, अतो यदि लोकस्य न प्रत्ययसे ० तेतः ''ण''मिति एतत् कुण्डलयुगलं ⊳ ताब्रेण छादयाम्यहमित्यक्षरार्धः । भावार्थस्वयम्—

एगस्स वोह्स्स जन्मसुवण्णघडियाणि कुंडलाणि कण्णेसु सुवण्णकारेण दिद्वाणि। तओ तेण भण्णाइ—भागिणेजा। अहं तव एते एव करेमि जहा एगाणियस्स पंधे वचनाणस्स न ३० कोइ हरह, अजहा ते सुवण्णलोभेण चोरेहि कण्णा छेज्जेस्संति। तेण भणियं—एवं होड

१-२ °अशील° हे॰ ॥ ३ °त्र ते सर्वेऽप्यन्धाः स्राप्ति वा॰ ॥ ४ ॰ पत्रस्तगंत. पाठ॰ का॰ एव वर्तते ॥

v

30

ति । कुछाएण ते कुंडले वेतुं स्रके सुवन्नरीरियामया कार्ड दिण्या, सणिसो स—जणो मिणिहिंद्द—कुछाएण सुद्धो वराओ, न य ते पितिस्थित्वं । 'एवे पिडविस्ता निम्मनो । सोयो को पासइ सो सो मणह—सुंदरा रीरिया । सो मणह—सोवनिया एए, द्वन्में विसेत न याणह ॥ ५२२७॥ किञ्च—

को इत्यं भृतत्यो, तमहं जाणे कलायमामो य ।

बुनगहितों न जाणति, हितपहिं हितं पि मण्णंतो ॥ ५२२८ ॥

योऽत्र कोऽपि 'मृतार्थः' परमार्थः तमहं जाने कछादमामक्त्र्य जानाति । एवमसौ तेन सुरुणेकोरण व्युद्धाहितो हितः पुरुषः दितमपि मण्यमानो न जानाति । ईह्या व्युद्धाहपाम्दा मन्द्रव्याः । व्यज्ञातम्हादयन्दु सुरुमत्वाद् माप्यकृता न व्याख्याताः, श्वत एवालामिर्द्धारम- १० स्यानेष व्याख्याता इति ॥ ५२२८ ॥

अथैषां नम्ये के मृहाः ! के वा खुद्धाहिताः ! इति दर्शयत्नाह— रायकुमारो वणितो, एते मृहा कुला य ते दो वि । कुन्माहिया य दीवे, सेलंघल-भव्य चेव ॥ ५२२९ ॥

यो राजकुनारों मातुर्पतिनेवकः, यश्च विगिन् घटिकाबोद्राल्यः, ये च 'ते' चेनापित-मह-क्रष्टरस्टके द्वे अपि कुळे, एते सूद्य मन्तव्याः । यन्तु द्वीपजादः, यश्च पञ्चवेलस्वर्णकारः, ये चन्दाः, यश्च 'मचकः' सुदर्पकारमणिनेयः, स्वल्ल्लणत्वाद् ये च मारतादिकुवासद्वति-महिता अहानस्दाः, एते स्टुहाहिता नन्तव्याः ॥ ५२२९ ॥

क्येंगां मच्ये के मनाजिदतुं योग्याः ? के वा न ? इत्याह—

मोत्रण वेदस्हं, अप्यडिसिटा छ सेसका स्हा ।

खुगाहिता य दुद्दा, पहिसिद्धा कारणं मोर्चे ३। ५२३० ३।

चैदम्दं सुचना ये 'होनाः' ह्व्य-क्षेत्रंम्हान्यचेऽप्रतिषिद्धाः, प्रतानियतं सन्यन्त ह्त्यर्थः । ये हा न्युद्धाहिनाः 'द्वष्टश्च' क्ष्यायदुट्धदयचे कारणं सुचना अतिषिद्धाः, कारणे सु क्रम्पतः इति मानः ॥ ५२२० ॥ किनर्थमेते प्रतिषिद्धाः ? इत्याह—

> वं तेहिं अभिनाहियं, आपरणंताए तं न मुंचंति । सम्मवं नि य लेगति, तेसिं कतो चरित्रगुगा ॥ ५२३१ ॥

श्रुक्त सम्मर्च निया लग्गति, तीस कर्ता चित्तगुगा ११ ५२३१ ॥ मत् विः! इद्धादिनादिनः क्रिमरि शाल्यादिनर्शन्त अन्यहा सारतादिकं मिष्याञ्चतर् 'क्रिमगृहीहम्! सामिस्ट्रेंपनोगदेखनण चीक्रतं त्त्व क्रीमग्रहाहम्! सामिस्ट्रेंपनोगदेखनण चीक्रतं त्त्व क्रीमग्रहाहम्! सामिस्ट्रेंपनोगदेखनण चीक्रतं त्त्व क्रीमग्रहाहम्! सामिस्ट्रेंपनोगदेखनण चीक्रतं त्वव क्रीमग्रहाहम्! सामिस्ट्रेंपनोगदेखनण चीक्रतं त्वव क्रीमग्रहाहम्! सामिस्ट्रेंपनोगदेखनण चीक्रतं त्वव क्रीमग्रहाहम्। सामिस्ट्रेंपनोगदेखनण चीक्रतं त्वव क्रीमग्रहाहम्। सामिस्ट्रेंपनोगदेखनण चीक्रतं त्वव क्रीमग्रहाहम्। सामिस्ट्रेंपनोगदेखना चीक्रतं त्वव क्रियाहित्रम् सामिस्ट्रेंपनोगदेखना चीक्रतं त्वव क्रियाहित्रम् सामिस्ट्रेंपने विवास सामिस्ट्रेंपना सामिस्ट्रेंपना सामिस्ट्रेंपनोगदेखना चीक्रतं त्वव क्रियाहित्रम् सामिस्ट्रेंपने सामिस्ट्रें

क्यं युक्सीयां सन्यक्त्रनि च छगति ! इत्यह

सोप-सुय-घोररगष्टह-जारमरण-पेयकिसमङ्ख्सु । सन्गेसु देवप्यप-चिरजीवण-द्यवदिद्वेसु ॥ ५२३२ ॥

१ त्रमाल-गणना-साइस्पमूदा° शं॰ ॥ २ स्वनाति कानाः ॥ ३ श्रामर्पान्ततया मरणस्माननं यावद् न मु॰ शं॰ ॥

इनेषमाइलोइयक्कस्सुइनुग्गाहणाकृहियक्षया ॥ सुडमवि दाइजंतं, गिण्हंति न कारणं केई ॥ ५२३३ ॥

इह मारतादी शोच-युत-घोररणमुल-दारभरण-प्रेतकृत्यमयेषु देवपूजन-चिरजीवन-दाप-होषु च स्वर्गेषु थे माविता भवन्ति, यथा—शोचविधानात् पुत्रोत्पादनाद् घोरसम्हित्तिः-भवेशाद् मर्भपनीपोपणात् पिण्डपदानादिपेत्यकर्मविधानाद् वैश्वानरादिदेवपूजनात् चन्द्रसहस्त-ठ दिसपिचरकारुजीवनाद् धेनु धरिज्यादिदानात् स्वर्गा धन्नाप्यन्ते ॥ ५२६२ ॥

इसेनमादिलोकिककुश्चितिच्युद्राहणाकुथितकर्णाः सन्तस्तस्याः कुश्चितरवटन्त्यां त्कुटमित्र दर्श्यमानं 'कारणम्' उपपत्ति 'केचिद्' गुरुकर्माणो न प्रतिपद्यन्ते अतस्ते दुःसंज्ञाप्या गन्तन्याः ॥ अंश्रेड ग

स्वर्-

Tò

# तओ सुसण्णप्पा पन्नत्ता, तं जहा—अदुट्टे अमूहे अवुग्गाहिए १३॥

त्रयः 'सुसंज्ञाप्याः' सुलप्रज्ञापनीयाः प्रज्ञताः । तद्यथा—अदुष्टोऽन्युद्धोहत्रश्चेति ॥ आह—पूर्वसूत्रेणेवार्थापत्त्या इदमवसीयते—यदेतद्विपरीता अदुष्टादयः सुसंज्ञाप्याः ततः किमर्थमिदमारव्यम् ! उच्यते—

कामं विषक्लसिद्धी, अत्थावत्तीह होतऽवृत्ता वि । तह वि विवक्लो वृत्तति, कालियसुयधम्मता एसा ॥ ५२३४ ॥

'कामम्' अनुमतिमदम्—विपक्षस्य—प्रतिपक्षार्थस्य सिद्धिरनुक्ताऽप्यर्थापत्त्या भवति तथापि विपक्षः साक्षादुच्यते । कुतः ? इत्याह—कालिकश्चतस्य 'धर्मता' स्वभावः घेली एपा— यदर्थापिकक्योऽप्यर्थः साक्षादिभवीयते ॥ ५२३४ ॥ तथा च तल्लक्षणान्येव दर्शयति— 20

> ववहार णऽत्थवत्ती, अणप्पिएण य चउत्थभासाए । मूढणय अगमितेण य, कालेण य कालियं नेयं ॥ ५२३५ ॥

"ववहारे"ति नेगम-सद्गह-व्यवहाराख्यास्यो व्यवहारनय उच्यते, ऋजुस्त्राद्यास्तु चस्वारो निश्चयनयः। तत्र 'व्यवहारेण' व्यवहारनयमतेन कालिकश्चते प्रायः स्त्रार्धनिवन्धो भवति, "अहिगारो त्तीहि ओसकं" ति' (आव० निर्यु० गा० ७६०) यचनात्। "नऽस्यवती"ति 25 अर्थापत्तिः कालिकश्चते न व्यवह्रियते किन्तु तया रुव्धोऽप्यर्थः प्रपद्धितज्ञविनेयजनानुमहाय साक्षादेवाभिषीयते, यथा उत्तराष्ट्ययनेषु प्रथमाध्ययने "आणानिहेसकरे" (गा० २) इत्यादिना विनीतस्वरूपमभिधायार्थापत्तिरुव्धमप्यविनीतस्वरूपम् "आणाअनिहेसकरे" (गा० २) इत्यादिना भ्यः साक्षादिमहितमिति। "अणप्पिण्ण य" ति 'अनापतं-विषय-विभागस्यानर्पणं तेन कालिकश्चतं रचितम्, विशेषाभिधानरिहनमित्रर्थः, यथा—"जे भिनस् 50 हत्यकम्मं करेइ से आवज्ञह मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाह्यं" (निर्धाय उ० १ स्० १)ः

१ ति मूलावस्यकय्च° कां॰॥

अत्र च यसिन्नतसरे यथा इस्तकर्म सेनमानस्य मासगुरुकं मनति स निरोपः स्त्रे साझानोकः परमर्थोदनगन्तन्यः, एनमन्यत्रापि द्रष्टक्यम्। "चडत्यमासाए" ति इह सत्या-मृषा-मिश्रा-ऽस-स्यामृषामेदात् चतन्नो भाषाः। तत्र परेण सह निर्मातपत्ती सत्यां वस्तुनः साधकत्नेन नाधकत्नेन वा प्रमाणान्तरेरवाधिता या भाषा भाष्यते सा सत्या, सेन प्रमाणेन्नाधिता मृषा, सेन वाष्ट्रय-क्ष्माना-ऽन्नाध्यमानस्य मिश्रा। या तु वस्तुमाधकत्वाधिनवस्या न्यनहारपितता स्वरूपमात्रामि-धित्सया प्रोच्यते सा पूर्वोक्तमापात्रयनिलक्षणा असत्यामृषा नाम चतुर्यमापा भण्यते, सा चाम-क्रण्या-ऽऽज्ञापनीप्रमृतिस्वरूपा, तया कालिकश्चतं निवद्धम्; यथा—"गोयमा।" इत्याम्त्रणी, "सच्चे जीवा न हत्वा" इत्याज्ञापनी इत्यादि। दृष्टिनादस्तु नैगमादिनयमतप्रतिनद्धनिपुणयुक्ति-भिनंस्तुतत्त्वन्यवस्थापकत्या सत्यभाषानिवद्ध इति भानः। तथा मृद्धाः—निमागेनाव्यनस्थापिता वया यसिन् तद् मृद्धनयम्, भानप्रधानश्चायं निर्देग्यः, ततो मृद्धनयत्त्रेन कालिकं निज्ञेयम्। तथा गमाः—भक्तगणितादयः सदद्यपाठा वा तैर्थुकं गमिकम्, तद्विपरीतमगमिकम्, तेनागिन-कत्त्वेन कालिकश्चतं ज्ञेयम्, "गमियं दिद्विनाओ, अगमियं कालियं" (नन्दी पत्र २०२-१) हैति वचनात्। कालेन हेतुमृतेन निर्वृतं कालिकम्, काले—प्रथम-चरमपौरुपीलक्षणे पत्र्यत हित ख्यस्तः। एतैर्लक्षणेः कालिकश्चतं ज्ञेयम्। ५२३५॥।

॥ संज्ञाप्यमकृतं समाप्तम् ॥

ग्लान म कृत म्

सूत्रम्—

15

20

निग्गंथिं च णं गिलायमाणिं पिता वा भाया वा पुत्तो वा पिलस्सिएजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणपिडसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं पिर-हारट्टाणं अणुग्वाइयं १८॥ निग्गंथं च णं गिलायमाणं माया वा भगिणी वा भूता वा पिलस्सिएजा, तं च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपिडसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं पिरहार-ट्टाणं अणुग्वाइयं १५॥

अर्थास्य सुत्रद्वयस्य कः सम्बन्धः ! इत्याह—

उनहरामानं दन्नं, सचित्तं इति णित्रारियं सुत्ते । मानाऽमुमसंनरणं, गिलाणमुत्ते नि नोगोऽयं ॥ ५२३६ ॥

१ इति नन्द्राध्ययनवच<sup>०</sup> का॰ ॥

दुष्टतादिभिदेंषिः उपहतः-दूषितः मावः-परिणामो यस तदुपइतमावम् , एवंविवं सचित्तं द्रव्यं प्रवाजनाठौ "इय" एवमनन्तरसूत्रे निवारितम् । इहापि ग्लानस्रुत्रेऽशुममावस्य परिप्त-जनानुमोदनलक्षणस्य 'संवरणं' निवारणं विधीयते । अयं 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५२३६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—'निर्मन्थीं' प्रागुक्तगव्दार्थाम्, चशव्दो वाक्यान्तरोपन्यासे, "णं" इति वाक्यालकारे, "गिलायमाणि" ति 'ग्लायन्तीं' "ग्ले हर्पक्षये" शरीरक्षयेण हर्पक्ष-5 यमनुभवन्तीं पिता वा आता वा पुत्रो वा निर्श्रन्थः सन् 'परिप्त्रजेत्' प्रपतन्ती धारयन् निवे-शयन् उत्थापयन् वा शरीरे स्पृशेत्, 'तं च' पुरुपस्पर्भ सा निर्श्रन्थी मेथुनप्रतिसेवनपासा 'सादयेत्' अनुमोदयेत् तत आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवं निर्श्रन्थसूत्रमपि व्याख्येयम् । नवरम्—माता वा मगिनी वा दुहिता वा परिप्तजेत् , एप सूत्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविखरः—तत्र परः पाह—ननु 'पुरुपोत्तमो धर्मः' इति कृत्वा 10 प्रथमं निर्भन्थस्य सूत्रमभिधातव्यं ततो निर्भन्थ्याः, अतः किमथे व्यत्यासः ! इत्याह—

कामं पुरिसादीया, धम्मा सुत्ते विवज्जतो तह वि। दुन्यल-चलस्समावा, जेणित्थी तो कता पढमं ॥ ५२३७ ॥

'कामम्' अनुमतमिदम् — यत् 'पुरुपादयः' पुरुपमुख्या धर्मा मवन्ति, तथापि सूत्रें विपर्ययः कृतः । कुतः १ इत्याह—दुर्वला-धृतियलविकला चलसमावा च स्त्री येन कारणेन 18 भवति ततः प्रथममसौ कृता इत्यदोपः ॥ ५२३७॥

वहणि ति णवरि णेम्मं, अण्णा वि ण कप्पती सुविहियाणं। अवि पसुजाती आलिंगिउं पि किसु ता पलिस्सइउं ॥ ५२३८ ॥

इह सूत्रे यद् 'व्रतिनी' निर्मन्थी भणिता तद् नवरं 'नेमं' चिह्न उपलक्षणं द्रष्टन्यम्, तेनान्याऽपि स्त्री सुविहितानां न करूपते परिष्वकुम् । इदमेव व्याचष्टे — 'पशुजातिरिप' 20 छागिकाप्रभृतिपशुजातीयस्त्रीरिप आलिप्तितुं न करूपते, किमु तायत् परिष्वकुम् ? ॥ ५२३८॥

यत् तु सूत्रे परिप्वजनमभिहितं तत् कारणिकम् अत एवाह—

निग्गंथो निग्गंथि, इत्थि गिहत्थं च संजयं चेव । पलिसयमाणे गुरुगा, दो लहुगा आणमादीणि ॥ ५२३९ ॥

निर्मन्थो निर्मन्थी परिण्वजित चतुर्गुरुकाः तपसा कालेन च गुरवः। 'स्नियम्' अविरितकां १६ परिष्वजित त एव तपसा गुरवः । गृहस्यं परिष्वजित चतुरुं पुकाः कालेन गुरवः । संयतं परिष्वजित त एव 'द्वाभ्यामपि रुघवः' तपसा कालेन च । सर्वत्र चाज्ञादीनि दूपणानि भवनित ॥ ५२३९ ॥ इदमेव व्याच छे-

निग्गंथी थी गुरुगा, गिहि पासंडि-समणे य चउलहुगा।

दीहि गुरू तवगुरुगा, कालगुरू दोहि वी लहुगा ॥ ५२४० ॥ 30 निर्मन्थस्य निर्मन्थी परिष्वजतः चतुर्गुरवो द्वाभ्यामपि गुरुकाः । सियं परिष्वजतस्त एउ

तपोगुरवः । गृहस्यं परिष्वजतः चतुर्रुघवः कालगुरवः । पापण्डिपुरुपं 'श्रवगं वा' सार्बु

१ °कम्, चतुर्गुरुकमित्यर्थः॥ पयं मा॰॥ २ दोष्टि वि गुरु तय' तामा॰॥

परिष्वनतश्रदृर्रुवव एव 'द्वाम्यामि' तपः-काराम्यां छववः ॥ ५२४० ॥ मिन्छत्ते उङ्गाही, विराहणा फास सावसंबंधी । आनंको दोण्ड भवे, गिहिकरणे पन्छकम्मं च ॥ ५२४१ ॥

तिर्भन्यं तिर्भन्यां परिप्वजनतं दृद्धा ययागद्रकाद्यो निष्यातं गच्छेयुः, एते यथा वादिन-एताया कारिणो न सवन्ति । उद्घाद्दो वा भवेत्, एते संयतीमिएपि सममत्राचारिणाः । एवं श्रद्धायां चहुर्गुद्दे, निःशद्भिते प्रकृष् । एवं भवचनस्य विरावना सवेत् । तेन वा स्यत्रेण ह्योरिप मोहोदये सङ्गाते सावसम्बन्धोऽपि स्यात्, तत्रव्य श्रतिगमनाद्यो दोषाः । शानद्रो वा ह्योरन्यनस्य भवेत् न परिष्वजने सङ्गामेन् । गृहस्यस्य च परिष्वजनकर्णो पश्चादकमेदोषो यवेत ॥ ५२४१ ॥ इदमेव पश्चादं न्याच्छे—

10 कोर ख़ए फ़च्छ जरे, अनरोत्पर संक्रमंत्रे चउमंगी । इत्यीणाति-मुहीण य, अचियचं गिण्हणादीया ॥ ५२४२ ॥

ङ्ग्र-अत-कच्छू-ज्वरम्भृतिके रोगे परस्तरं सङ्कामित चतुर्मङ्गो भवति —संयतस्य सम्बन्धी ङ्ग्रादिः संयत्याः सङ्कामित १ संयत्याः सम्बन्धी वा संयतस्य सङ्कामित २ द्वयोरप्यन्योन्यं सङ्कामित ३ द्वयोरपि न सङ्कामित १ । अत्राद्यमङ्गत्रये रोगसङ्कमणङ्कतीः परितापनादयो १६दोगः । तथा ''इत्थी' इत्यादि, तस्याः क्रियः सम्बन्धिनो ये ज्ञातयो ये च झुद्दरन्नेपामिधी-तिकं सवति—् किमेषं अमणोऽन्मत्यम्बन्तिनीमित्यमादिङ्गति । इति । ० तद्वश्च ब्रह्मणा-ऽऽक्रपणादयो दोषाः ॥ ५२१२ ॥

> गिहिएसु पच्छक्रममं, भंगो ने चेन रोगमादीया । संनय अमंखहादी, सत्ता-ऽशने य गमणादी ॥ ५२४३ ॥

20 गृहिषु परिष्वन्यमानेषु पश्चारक्षमं भवति, 'संयतेन स्रृष्टोऽहम्' इति कृत्वा गृहस्यः सानं कृषीदिति भावः । अविरतिकायाः परिष्वक्षे मावसम्बन्धेऽपि जायेन, तनश्च 'माइः' इस्वर्यन् विराधना भवेत्, रोगसङ्क्षमणाद्यश्च त एव दोषाः । संयतं हु परिष्वजननेन सहासङ्कृदादयो दोषाः । शुक्तभोगिनश्च स्मृतिकरणेनामुक्तभौगिनः कौतुकेन मित्रगमनादयो दोषाः । एवं राविष्करणेऽम्झनायाश्चोक्तम् ॥ ५२२३ ॥

, एमेत्र निलाणाए, सुचडफ्लं कारणे तु जयणाए । कारणें एन निलाणा, निहिक्कन पंथे व पत्ता वा ॥ ५२४४ ॥

एवपेव रहानाया अपि संयत्याः परिष्वज्ञने कियमाणे दोषजाळं मन्तव्यम् । परः पाह— नन्त्रेवं स्त्रमफलं प्रामोति, तत्र हि परिष्वजनमनुज्ञातं खादनं पुनः प्रतिषिद्धम् । सुरिग्रह— कारणे यत्तनया कियमाणे परिष्वजनं स्त्रमवत्ररित । कथं पुनन्तस्य सम्पवः ? इत्याह—कारणे अकाचिद्रार्थिका "एग्" नि एकाकिनी संश्चा, सा च पश्चाद् रस्त्रनीम्ता, "निहिन्न्न" वि एहस्सकुलनिश्रया सा स्तिना, अयवा "निहिन्न्न्न" वि सा तस्तेककुन्त्रसमुद्ध्वा मनिन्यादि-

१ ता अनागादा-55नादपरि हां । १ २ व १० एउन्सध्यमन पाठ हा । एव वर्षने ॥ ३ कुल-विश्व हा । "गिरिक्त कि सा गिर्च्यक्रके निवाप किस" होते स्वूर्णी विशेषसूर्यी स् ॥

20

सम्बन्धेन निजका गृहस्थतां परित्यज्य तदन्तिके प्रवज्ञिता, सा चानीयमाना पथि वा वर्तमाना विवक्षितमामं वा प्राप्ता ग्लाना जाता ॥ ५२४४ ॥ तत्रेयं यतना—

> माता भगिणी धृता, तथेव सण्णातिगा य सद्दी य । गारित्थ कुलिंगी वा, असोय सोए य जयणाए ॥ ५२४५ ॥

तस्याः संयत्या या माता मिगनी दुहिता वा तया तस्या उत्यापनादिकं कार्यते । एतासा- क्रममिने या तस्याः 'संज्ञातका' भागिनेयी-पौत्रीपमृतिका तया कार्यते । तस्या अभावे श्राद्धि-कया । तदमाने गृहस्थया यथाभद्रिकया कुलिङ्गिन्या वा कार्यते । तास्वि प्रथममञ्जोचवादि-नीभिः, ततः शौचवादिनीभिरिष यतनया कारियतन्यम् ॥ ५२४५ ॥

एयासि असतीए, अगार सण्णाय णालवद्धी य।

समणो चडनालचद्भो, तस्सऽसित गिही अवयतुछो ॥ ५२४६ ॥ १० एतासां स्त्रीणाममावे योऽगारः 'संज्ञातकः' तस्याः स्त्रजनः, स च मातुल-पुत्रादिरिष स्याद् अतस्तरमितिषेधार्थमाह—'नालचद्धः' वल्लीवद्धः, पितृ-श्रातृ-पुत्रप्रमृतिक इत्यर्थः, स उत्थापनादिकं तस्याः कार्यते । तदमावे श्रमणोऽपि यस्तस्या नालवद्धो असमानवयाः । तस्मासित अनालबद्धोऽपि यो गृही वयसा अतुल्यः स कार्यते ॥ ५२४६ ॥

दोनि वि अनालवद्धा उ, जुर्जती एत्थ कारणे। किढी कण्णा विमन्झा वा, एमेव पुरिसेमु वि ॥ ५२४७॥

नालबद्धाभावे 'द्वाविष' स्त्री-पुरुपावनालबद्धाविष 'कारणे' आगादे उत्थापनादिकं कारियतुं युज्यन्ते । तत्रापि प्रथमं "किद्धि" त्ति स्थिवरा स्त्री कार्यते । तदभावे कन्यका । तदपासी मध्यमा । एवं पुरुपेप्विष वक्तव्यम् ॥ ५२४७ ॥ अमुमेवार्थं पुरातनगाथया व्याख्यानयति—

असईय माउवग्गे, पिता व भाता व से करेजाहि। दोण्ह वि तेसिं करणं, जित पंथे तेण जतणाए।। ५२४८।।

मातृवर्गी नाम—स्त्रीजनः तैस्याभावे यः तस्याः संयत्याः सम्बन्धी पिता वा आता वा स उत्थापनादिकं करोति । "दोण्ह वि" इत्यादि, द्वयोरिष तयोः करणम्, किमुक्तं भवति !— पि वर्तमानायाः प्राप्ताया वा अथवा निजकाया वा अनिजकाया वा अनन्तरोक्तविधिना तस्या उत्थापनादिकं कर्तव्यम् । यदा च पि ग्लाना सवृत्ता तदा स्वयमेव 'यतनया' 28 गोपालकञ्चकतिरोधानस्त्रपया तस्याः परिकर्म करोति ॥ ५२४८ ॥

अथवा "दोण्ह वि" ति विभक्तिव्यत्ययाद् हाभ्यामि द्रष्टव्यम् । तत्रायमर्थः— श्री पुरिस णालऽणाले, सपन्त परपन्त सीयऽसीये य । आगादम्मि उ कजे, करेति सब्वेहि जतणाए ॥ ५२४९ ॥ आगादे कार्ये सिया वा पुरुपेण वा नालबद्देन वा अनाल्यदेन वा सपन्नेण वा परपन्नेण ३०

१ "एतदेवार्थ इमीए पुरातनाप गाहाप वव वर्षद—'शमईय माउवरंगे' महा ॥" इति पिटोप-पूर्णी ॥ २ तस्मिन् 'असति' अविद्यमाने यः को॰ ॥ ३ कार्ये आन्यन्तिके क्टान्ये गाँ॰ ॥

20

वा शैचवादिना वाऽश्रीचवादिना वा सर्वेरिष यतनयी कारयति ॥ ५२४९ ॥ पंथम्मि अपंथम्मि च, अण्णस्सऽसती सती वऽकुणमाणी । अंतरियकंचुकादी, स चिय जतणा तु पुत्र्वता ॥ ५२५० ॥

पैथि अपिथ वा वर्तमानाया अन्यस्यामावे यहा विद्यतेऽन्यः परं स मणितोऽपि न करोति ततः स्वयमेवे कुर्वन् गोपालकञ्चकादिमिरन्निरतः करोति । अत्र च सैव पूर्वोक्ता यतना मन्तव्या या तृतीयोद्देशके प्रथमसूत्रे ग्छाननंयत्याः प्रतिचरणे प्रतिपादिता (गा० ३७६८ तः)॥ ५२५०॥ एवं तावदेकािकनः सायोविधिरुक्तः। अथ गच्छे तमेवाह—

गच्छिम्मि पिता पुचा, भाता वा अझगो व णच् वा । एनेसि असतीए, तिविहा वि करेंति जयणाए ॥ ५२५१ ॥

10 गच्छे बसतां यदि तत्याः पिता पुत्रो आता वा 'वार्यको वा' पितामहादिः 'नष्ठा वा' पौत्रोऽन्ति ततः संयतीनामपरस्य वा स्तीननस्यामाने तेः कर्तव्यम् । 'एतेपां' पितृपसृतीनाम-माने 'त्रिनिया अपि' स्यनिर-मध्यम-तरुगाः सायनः 'यतनया' गोपालकञ्चकतिरोहिताः कुन्नेन्ति ॥ ५२५१ ॥ इदं गच्छे प्राप्ताया अभिहितम्, अथ पथि वर्तमानाया उच्यते-—

> दोिणा वि वयंति पंथं, एक्कत्रग दोिण्य चा न वचंती । तत्य वि स एव जनणा, जा बुचा णायगादीया ॥ ५२५२ ॥

'हैं अपि' निजका-अनिजके संयत्या पन्यानं त्रजतः, एकतरा वा त्रजति, हे अपि न त्रजतः, एवमेते त्रयः प्रकाराः । अत्र नृतीयः प्रकारः शून्यः, स्थानसितानां वा अञ्चक्कृवतां गच्छमप्राप्तानां वा मवति । त्रिष्विप चामीयु < यैतना सैव मन्तव्या ⊳ या पूर्वे ज्ञातकादि-क्रमेण गच्छे प्राप्तायाः शोक्ता ॥ ५२५२ ॥

> एवं पि कीरमाणे, सानिज़णें चउगुरू नतो पुच्छा । तम्म अवत्याय भवे, तहिगं चै मवे उदाहरणं ॥ ५२५३ ॥

'एवमिं' यतनया कियमाणे परिक्रमीण यदि सा निर्वर्म्या पुरुषस्पर्ध सादयति तदा चतुर्गुरवो द्वाम्यामिं तपः-कालाम्यां गुरवः । "ततो पुच्छ'' ति ततः शिप्यः पुच्छति— यसां ग्लानावसायामुखातुमिं न शक्यते तसामिष मेथुनामिलापो मवतीति कयं श्रद्धेयम् ।

<sup>ृ</sup> था तस्याः प्रतिकर्म करोति, कारयतीस्ययः॥ ५२४९॥ अर्वच विशेषिविधिमितिदिशक्षाह—पंथिमि का०॥ २ पिथि मानं 'अपिय वां त्रामे वर्षमानायाः संयत्याः
'अन्यस्य प्रतिचरकस्य 'असितं अमाने, अमानो नाम-नास्त्रस्या यद्वा का०॥ ३ 'व तस्याः प्रतिचरणं कृषे का०॥ ४ पिय चर्नमानायाः संयत्यान्त्रयः प्रकाराः—तत्र 'द्वे अपि' निजका ऽनिजके संयत्यं। साधुना समं पन्थानं असत् इति प्रथमः एकतरा वा असिति द्वितीयः, द्वे अपि न असत्र इति त्रतीयः, एयमेते त्रयः प्रकाराः। अत्र तृतीयः प्रकारः शून्यः, पिथ वर्षमानायानस्य असम्मवातः स्थानं का०॥ ५ ८ १० इत्रत्नारः पाटः छं० एव वर्तते ॥ ६ च द्वमं उद्गि वामा०॥ ७ 'ततः' पृथोकार्यप्रतिपादनानन्तरं दिएयः छं०॥

15

स्रिराह--'तत्र' इति ताद्दगवस्थायामि मोहोदये इदमुदाहरणं भवेत् ॥ ५२५३ ॥ कुलवंसिम्म पहीणे, ससै-भसएहिं च होइ आहरणं । सुकुमालियपव्यक्षा, सपचवाता य फासेणं ॥ ५२५४ ॥

शशक-भसकाभ्यामाहरणं भवति । कथम् १ इत्याह—कुरुवंशे सर्वसिन् अधिवेन भक्षीणे सित सुकुमारिकायाः भवज्या ताभ्यां दत्ता । सा चातीव सुकुमारा रूपवती च । इ ततस्तेन स्पर्शदोपेण उपरुष्णतया रूपदोपेण च समत्यपाया जाता ॥ ५२५४ ॥

एनामेव निर्धुक्तिगाथीं व्याख्याति-

जियसतुनरवरिंद्स्स अंगया सस-भसा य सुकुमाली ।
धम्मे जिणपण्णत्ते, कुमारगा चेव पन्वइता ॥ ५२५५ ॥
तरुणाइन्ने निचं, उवस्सए सेसिगाण रक्खद्वा ।
गणिणि गुरु-भाउकहुँणं, पिहुवसए हिंडए एको ॥ ५२५६ ॥
इक्खागा दसभागं, सन्वे वि य विष्हिँणो उ छन्भागं ।
अम्हं पुण आयरिया, अद्धं अद्धेण विभयंति ॥ ५२५७ ॥
हत-महित-विष्परद्धे, विष्हकुमारेहिँ तुरुमिणीनगरे ।
किं काहिति हिंडंतो, पन्छा ससतो व भसतो वा ॥ ५२५८ ॥
भायऽणुकंप परिण्णा, समोहयं एगों भंडगं वितितो ।
आसत्थ विणय गहणं, भाउग सारिक्ख दिक्खा य ॥ ५२५९ ॥

ईहेव अहुभरहे वणवासीए नगरीए वासुदेवजेहमाउणो जराकुमारस्स पउप्पए जियसत्तू राया। तस्स दुवे पुचा ससओ भसओ य, धूया य सुकुमालिया नामेणं। अन्नया ते भाउणो दो वि पव्यइया, गीयत्था जाया, सन्नायगर्वसणत्थं आगया। नवरं सन्नो वि 20 कुलवंसो पहीणो सुकुमालियं एकं मोच्चं। सा तेहि पव्यविया, तुरिमिणिं नगिरं गया, मह-यरियाए दिना। सा अतीव रूववई जओ जओ भिक्खा-वियारादियु वच्चइ तओ तओ तरुग-जुवाणा पिहतो वच्चंति। वसहीए पविद्वाए वि तरुणा उवस्मयं पविसिचा चिहंति। सन्नईओ न तरिति पिढलेहणाइ किचि काउं ताहे ताए भेहयरियाए गुरूणं कहियं—सुकुमालियाए तणएणं मम अन्नातो वि विणस्सिहिति। ताहे गुरुणा ससग्-भसगा भणिना—सारक्यह एतं 25 भगिणिं। ते तं घेतुं वीसुं उवस्सए ठिया। तेसिं एगो भिक्सं हिटइ, एगो तं पयचेण रक्तइ। दो वि भायरो साहस्समञ्चा जे तरुणा अहिवडंति ते हत-महिते काउ धाउंति। ते य

१ 'स-भिस' गां । एवमप्रेडिय सर्वेत्र मूले टीहायां न 'भसक' म्यने 'भिसक' होते पाठान्तरे हेगम्। चूर्णा विद्येषचूर्णां च 'भिनग' इति हानवे ॥ २ 'थां भाष्यकारो वया' गाः ॥ ३ 'हाणं, विसुव' ताभाः ॥ ४ 'णो तथ छ' ताभाः ॥ ५ 'गाया ए' ताभाः दिन ॥ ६ तत्र नाजन् प्रथमं फथानकमुच्यते—इहेच गाः ॥ ७ "माहित्या स्तम-भसना भगाः—मुद्धमानियार तणएणं मम भण्याको दि निणिरसहिति सो फेडेता तुब्ने स्थान हात्वेष । वेहि बंद्धं पारामं गराम मंद्धं ठिनता" इति चूर्णां विद्योपचूर्णां च ॥

विराहिया भिक्लं न देंति । तथो सो एगो भिक्लं हिंडंतो तिण्हं पज्जवं न छहइ । विद्यो पच्छा देसकाले फिडिए हिंडंतो न संथरइ ताहे सा भणइ—जुन्मे दुक्लिया मा होह, यहं भर्च पचक्लािय । पचक्लाप मारणंतियसमुखाएणं समोहया । तेहिं नायं—कालगय वि । ताहे एगेणं उवगरणं गहियं, विदएणं सा गहिया । गच्छंताणं ताए ईसि वि पुरिसफासो वेह्यो । साइज्ञियं च । तथो ते तं परिठिविचा गया गुरुसगासं । इयरी रचीए सीयख्वाएणं समासत्या सचेयणा जाया । गोसे एगेणं सत्यवाहपुरेणं दिद्धा । ताए सो भणियो—जइ ते मए कर्ज तो सारवेहिं । सा तेण सारविया महिला से जाया । ते मायरो अन्नया भिक्लं हिंदंते दृष्टुं पाएस पडिया परना । सा तेहिं सारिक्खेण पचिमन्नाया पुणो पव्याविया । एवं वह ताव तीए समुखायगयाए साइज्जियं, किमंग पुण इयरी गिलाणी न साइज्जिजा । ॥

- अथाक्षरार्थः जित्रगुत्रुनरवरेन्द्रस्य 'अङ्गलो' पुत्री ग्रग्नक-मसर्का मुक्कमारिका च दुहिता। ततो जिनप्रणीते धर्म कुमारकावेव ता प्रत्रजिती। क्रमेण च ताम्यां मिगन्यिप प्रत्राजिता॥ ततस्या रूपदोषेण तरुणेराकीर्णे नित्यमुपाश्रये दोपसार्ध्वानां रक्षणार्थे गणिन्या गुरवे निवेदितम्। गुरुमिश्च स्रात्रोः कथितम्। ततः पृथगुपाश्रये तां गृहीत्वा स्थितो। तयोर्मध्या-देको मिक्षार्थं हिण्डते, प्रकलां रक्षति॥
- 16 किमथे पुनन्तस्या रक्षणमेवं तो कृतवन्तो ! इत्याह—"इक्तागा" इत्यादि । 'इक्त्वाक्तवः' इक्त्वाकुवंशनृपतयः प्रजाः सम्यक् पालयन्तोऽपालयन्तस्य यथाकमं तदीयपुण्य-पापयोदेशमागं लगन्ते । सर्वेऽपि च 'घृष्णायः' हिर्विद्यानृपतय एवमेव पर्मागं लगन्ते । असाकं पुनः प्रवचने आचार्याः साधु-साव्वीजनं संयमा-ऽऽत्म-प्रवचनविषयप्रत्यपायेभ्यः सम्यक् पालयन्तो अपालयन्तो वा यथाक्रमं पुण्यं पापं चार्द्यमद्वेन विमजन्ति, अत एव तो तां रक्षितवन्ताविति मावः ॥
- 20 ततश्र—"विष्ट्कुमारेहि" ति घृष्णयः—याद्वास्त्रेषां कुमारे। दृष्णिकुमारे। ग्राम्स्यम्स्यावित्यर्थः, ताभ्यां तुरुमिणीनगर्यां उपसर्गकारी तरुणकानो भ्यान् इत-मधित-विपारव्यः कृतः । तत्र इतश्रपेटादिना, मधितः—मानन्छानि प्रापितः, विपारव्यः—विविधं—सर-पर्य-वचनैः प्रकर्षण निवारितः । तत एवं प्रमृतस्रोके विराधिते सति किं करिष्यति पश्चाद् पिद्यां हिण्डमानः ग्राग्रको भसको वा मक्त-पानस्यामावातः । न किमपीति भावः ॥
- 25 ततः सुकुमारिकाया श्रात्रोरनुकम्पया 'परिज्ञा' मक्तप्रत्याख्यानम् । तत्तो मरणसमुद्धातेन 'समबहता' काल्गतेयमिति ज्ञात्वा एकः 'माण्डम्' उपकर्णं द्वितीयन्तां गृहीतवान् । ततः श्रीतल्त्रातेन आश्वन्तायाः तत्या वणिना यहणम्, कालान्तरेण च श्रातृभ्या सादृश्येण प्रत्यमिन्ज्ञाय दीक्षा प्रदन्तेति ॥ ५२५५ ॥ ५२५६ ॥ ५२५७ ॥ ५२५८ ॥ ५२५८ ॥ ५२५८ ॥

च्याख्यातं निर्शन्यास्त्रं । खथ निर्शन्यस्त्रं च्याचेष्टे---

थ्ये पसे गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होति नायच्यो । तासिं कुल पञ्चला, भत्तपरिण्णा य भातुम्मि ॥ ५२६० ॥ एष एवं गमो निर्शन्थस्य परिष्यजनं कुवैतीनां निर्शन्थीनां ज्ञातच्यो भवति । नवरम्--

६ °च निर्मन्थीस्त्रोक्तो गमो नियमाद् निर्मन्थ कं ॥

Б

20

25

'तासां' निर्मन्थीनां सम्बन्धी "कुल" ति एककुलोझवो आता रू.पवान् प्रवितात्तत्यापि क्रमेण भक्तपरिज्ञा सञ्जाता ॥ ५२६० ॥ इदमेव व्याचष्टे—

> विउल्कुले पन्वइते, कप्पट्टग किडियकालकरणं च । जोन्यण तरुणी पेछण, भगिणी सारक्षणा वीसुं ॥ ५२६१ ॥ सो चेव य पडियरणे, गमतो जुवतिजण वारण परिण्णा । कालगतो ति समोहतों, उन्झण गणिया पुरिसवेसी ॥ ५२६२ ॥

कापि विपुरुकुले समुद्भृतं भगिनीद्धयं प्रत्रजितम् । ततः कुरुवंगस्तथेव सर्वोऽपि प्रधीणः । नवरमेकः करूपस्को जीवति । ततः संज्ञातकदर्शनायागतेन तेनार्थिकाद्धयेन किढिका—स्वित्रा मातित्यर्थः तत्ममृतिकुदुम्बस्य कारुकरणं श्रुतम् । स च करूपस्यकः प्रत्राज्य गुरूणां दत्तः । यौवनं च प्राप्तोऽसावतीव रूपवान् समजिन, ततस्तरुणीभिः प्रेर्यते । ततो गुरूणामाज्ञ्या ते 10 भगिन्यौ विष्वगुपाश्रये नीत्वा संरक्षितवत्यौ ॥ ५२६१ ॥

कथम् ? इत्याह—स एव 'प्रतिचरणे' रक्षणे गमो भवति यः मुक्कमारिकाया उक्तः । एवं युवतिजनवारणे कियमाणे तस्य मगिनीदुःखं तथाविधं दृष्ट्वा मक्तपरिज्ञा । ततः 'समवहतः' कालगत इति विज्ञाय 'उज्झनं' परिष्ठापनम् । तन्य च स्त्रीस्पर्शेन समाधासितस्य पुनश्चेतन्ये सङ्गाते पुरुषद्वेपिण्या गणिकया ग्रहणम् । ततस्तस्याः पतिः सङ्जातः । कियत्यपि काले गते 15 समागताभ्यां भगिनीभ्यां प्रत्यमिज्ञाय भूयः प्रवाजित इति ॥ ५२६२ ॥

### ॥ ग्लानप्रकृतं समाप्तम् ॥

का ल क्षेत्रा ति का न्त प्र कृत म्

सूत्रम्---

नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पढमाए पोरिसीए पडिगाहिता पिछमं पोरिसिं उवाइणावित्तए । से य आहच्च उवाइणाविए सिया तं नो अप्पणा भुंजिजा, नो अन्नेसिं अणुप्पएजा, एगंते वहुफासुएँ थंडिले पिछलेहित्ता पमिजत्ता परिट्टवेयव्वे सिया । तं अप्पणा भुंजमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्धाइयं १६ ॥

१ रक्षणं तस्य कृतव° नां ।। २ 'ते रूपवान् इति कृत्वा पुर्व सः ॥ ३ 'य पएसे पिक्ष कां । एतद्तुसारेणैन मा । टीका, स्थाना पर्व १४०० टिपानी ३ ॥

नो कप्पइ निग्गंथाण वा २ असणं वा ४ परं अह-ं जोयणमेराण उवायणावित्तए। से य आहच्च उवाइ-णाविए सिया तं नो अप्पणा भुंजिजो जाव आव-जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्वाइयं १७॥

अस्य सुत्रद्वयस्य सन्दर्यमाह—

मात्रम्य उ अतियारो, मा होल इर्ता तु परयुने मुने । कालम्य य खेनम्य य, दुत्रे उ मुना अणनियारे ॥ ५२६३ ॥

'भावन्य' ब्रह्मवदारिणानस्य 'अतिचार' अतिक्रमो ना मृदिनि अनन्नर्यम्तुने सुत्रे प्रति-पादिते। अथ काल्म्य च क्षेत्रस्य चानिचारः—अतिक्रमो ना मृदिनि हे मृत्रे प्रारम्येने ॥५२६६॥ 10 अनेन मन्द्रमेनायानसाम्य व्याप्त्या—मा क्रल्यने निर्यम्यानां वा निर्यम्यानां वा अद्यनं वा पानं वा नादिनं वा नादिनं वा प्रयमायां पाक्त्यां प्रतिगृद्ध पश्चिमां पीठपीं "डवाइणा-विच्यु" चि 'उपानाययितुं' सम्याप्रियनुनिति । नच "अद्याः कदाचिद् उपानियतं स्तत् ततः 'तद्' अद्यनादिकं नाऽत्यना सुर्वात न वा अन्येशं सावृत्तमनुष्रद्धान् । वि पुनन्तर्दि विचयम १ इत्याद्द—एकान्ते बहुपाद्यके स्वण्डिकं प्रत्युपेक्ष्य चक्षुश प्रमुख्य ग्वोहर्णन परि-१० प्राण्यित्वयं स्तात् । तद् आत्यना सुन्नानोऽन्येशं वा ददान आग्रयंतं चानुमोसिकं परिहार-स्वानस्वातिकर्म् ॥

एतं क्षेत्रातिक्रान्नसूत्रस्ति वक्तव्यम् । नवरम्—अर्द्धयोजनव्यगाया नर्याताया अति-क्रामियतुम्यनादिकं न कर्यते । स्वान् नदुणनायिनं सकेन् तते यः स्वयं तद् सुद्धे अन्येषां वा ददाति तस्य चतुर्वेषुक्रमिति सुबद्धयार्थः ॥ अयं निर्द्धिकि विस्तरः—

वितियाड पहम प्रचित्र, उत्रातिण चउगुरुं च आणार्द्रा । देंग्मा मैचय मैमच द्राह माणे य गोणे य ॥ ५२६४ ॥ अगणि गिलाणुचारे, अञ्सङ्घाणे च पाहुण णिराद्रे । सन्ह्राय विणय काह्य, पयलंत पन्नोडुण पाणा ॥ ५२६५ ॥

श्रानां तान्त् पश्चिमा चतुर्थी पैक्सी किन्तु हितीयायाः पैकिन्याः प्रथमाठीत पूर्वा मण्यते १४ प्रयमायाश्च हितीया पाश्चात्या, एवं नृतीयाया हितीया पूर्वा हितीयायाननृतीया पाश्चात्या, चतुर्थ्योस्तृतीया पूर्वा नृतीयसाश्चनुर्थी पश्चिमा । ततः प्रथमायाः पौकन्या हितीयायामग्रमा-दिस्मितिहामयत्रश्चनुर्भेक्तम्, श्वानाद्यश्च देश्याः । तथा सञ्चये भवति । चिनं चावति-एमानं तद्यमादिकं प्राणिभिः संमक्तं मन्ति । द्विनातयो ना श्वा वा समागच्छेत् ततः स

१ जा, नो बन्ने व बजुज्जणजा, णांने गहुफासुए पण्से पिहलेहिता पमित्रता पिरिह्नेयको निया। ने अपणा सुंजमणे अने मिं वा दलेमणे अवस्ट हां। १ रेमेव हे सुदे 'प्रस्तुने' प्रति बां। १ शुके प्रदेशे प्रस्तु हां। १ भ, चतुर्व सुक्तिन्युर्थः। एवं बां।।

20

द्रवभाजनन्यमहस्त उत्यातुमगक्कवन् ताभ्यां खाद्येत । 'गोः' वलीवर्दस्तेन वा ह्म्येत । अत्रा-ऽऽत्मविराधनानिष्पन्नं चतुर्गुरु । तद्भयेन च इतस्ततः स्पन्डमानो भाजनं भिन्चात् तत्र चतुर्रुषु । तेन च विना या परिहाणिसान्निष्पन्नम् । अथेतेपां भयान्निक्षिपति ततश्चतुर्रुषु ॥ ५२६४ ॥

"अगिण" ति अझानुत्थिते भाजनमारव्यापृतत्वेनानिर्गच्छन् दोषत, तत्प्रतिवन्धेन वा उपधेदीहो भवेत् तत्रोपिषिनिष्पत्रं प्रायश्चित्तम् । ग्छानस्य वेयावृत्यमुद्धर्तनादिकं भारव्यापृतो न उ करोति, अक्रियमाणे परितापनादिकं स प्राप्तुयात् तिन्नष्पन्नं चतुर्रुष्ठकादि पाराधिकान्तम्, अय निक्षिष्य करोति ततो मासल्घु । तेन परिगृहीतेनोचारं व्युत्त्रप्टु न शक्तोति ततो धार्यतो ग्छानत्वारोपणा, अथ गृहीतेन व्युत्स्चिति तत उद्घाहः । गुरूणां प्राष्टुणकस्य चाऽभ्युत्थानं न करोति चतुर्रुष्ठु, अथ करोति ततो भाजनभेदादयो दोषाः । भृतभाजनधारणे गात्रनिरोधे- नासमाधिभवेत् । तथा स्वाध्यायं न मस्यापयित । आचार्यादीनां पादमक्षालनादिकं विनयं न 10 करोति । कायिकीं न व्युत्स्चनित, गृहीतेन वा व्युत्स्चनित । प्रचलायमानस्य वा भाजनं प्रच्छेन्, तस्य च प्रछोठने पानकादिना स्राव्यमानाः प्राणिनो विपर्यन्ते ॥ ५२६५ ॥

अधामृनेव सञ्चयादिदोपान् व्याचछे—

निस्संचया उ समणा, संचिय तु गिहीव होति धारंता । संसर्चे अणुवभोगो, दुवर्षं च विगिचिउं होति ॥ ५२६६ ॥

निस्सद्ययाः श्रमणा उच्यन्ते, ततो यदि तेऽपि गृहीत्वा धारयन्ति तदा गृहिण इय साध-यिनो भवन्ति । चिरं चावतिष्ठमानं तद् शक्त-पानं ससज्येत । ससक्तं च साध्नाग्रुपशोक्तं न करूपते, 'विवेक्तं च' परिष्ठापयितुं तद् दुःखं भवति, यतस्तत्र परिष्ठाप्यमाने यः प्राणिभिः संसक्तं ते विनाशमश्चते ॥ ५२६६ ॥

> एमेव सेसएम वि, एगतर विराहणा उभवतो वि । असमाधि विणयहाणी, तपाचयनिज्ञराए य ॥ ५२६७ ॥

एवमेव 'दोपेप्विष' दीर्घादिपु द्वारेषु मावना कर्तञ्या, सा न प्रागेव कृता । तथा 'एकत-रस्य' साधोभीजनस्य वा विराधना दीर्घजातीयादिषु भवति । उभयम्—धास्मा स्वमश्चेति द्वय सस्य विराधना उभयविराधना । "असमाहि" िच अग्निना उनमानन्नासमाथिमरणं भारणा-कान्तस्य वा असमाधि:—दुःखेनावस्थानं भवेत् । गुरुषभृतीना च विनयहानिं कुर्वतन्नस्यय-१० निर्जराया अपि हानिभवति ॥ ५२६७ ॥

> पिन्छित्तपरूनणता, एतेसि ठवेंतए य जे दोसा । गिहतकरण य दोसा, दोसा य परिष्ट्वेंतस्म ॥ ५२६८ ॥ तम्हा उ जिहें गिहतं, तिहें गुंजणें विजया भवे दोसा । एवं मोधि ण विजति, गहणे वि य पावनी विनियं ॥ ५२६९ ॥

'एतेषां' सम्बयादीनां सर्वेषागपि प्रायक्षिचनस्यमा हर्नन्या, ना न प्रामेन देवत कृता ।

१ 'धन्ते । एतेषु सर्वेत्वणि यथायोगं तक्षिणां प्रायधित्तम् ॥ ग॰ ॥ ॰ पा "उम॰ यतो वि" ति उभयस्य या विराधना टीवंतातीयाण्यि गपति । अथा। उभयम "'॰ ॥

'स्यापयतः' निक्षिपतश्च ये दोषाः, ये च गृहीतेन कार्याणि कुर्वतो माननमेदपमृतयो दोषाः, ये च परिष्ठापयतो दोषास्तेऽपि वक्तव्या इति ॥ ५२६८ ॥

यत एतावन्तो दोषाः तस्माद् यस्यामेव पीरुण्यां गृहीतं तस्यामेव मोक्तव्यम् । एवं कुर्वता 'दोषाः' पूर्वोक्ता वर्तिता मवन्ति । परः प्राह—नन्त्रेवं शोधिर्न विद्यते यतः "गृहणे वि" हत्ति यावद् भिक्षां गृह्माति तावदेव द्वितीयां पीरुषीं प्रामोति ॥ ५२६९ ॥ सुरिराह—

एवं ता जिणकर्ष, गच्छिम्म चउत्थियाएँ जे दोसा । इतरासि किण्ण होती, दुच्चे सेसम्मि जतणाए ॥ ५२७० ॥

एवं ताविजनकिरियकानामुक्तं यहुन 'यस्यामेव गृहीतं तस्यामेव मोक्तव्यम्'। गच्छवासिनस्तु प्रथमायां गृहीत्वा यदि चतुर्थामतिकामयन्ति तदा ये सम्बयादयो दोषा उक्ताम्तान् प्राप्तुवन्ति । 10 म्योऽपि परः प्रेरयति—'इतरयोः' द्वितीय-तृतीययोः पोरूप्योरशनादि द्रव्यं धारयतां किमेते दोषा न भवन्ति । गुरुराह—भवन्ति, परं द्रव्ये मुक्तशेषे कारणे यतनया धार्यमाणे दोषा न भवन्ति ॥ ५२७० ॥ कथं पुनस्तदृद्वरितं भवति ? इत्याह—

पडिलामणा बहुविदा, पढमाएँ कैदाचि णासिमविणासी । वत्थ विणासि भ्रंजेऽजिण्णें परिण्णे य इत्तरं पि ॥ ५२७१ ॥

15 अभिगतश्राद्धेन दानश्राद्धेन वा कचिन् प्रकरणे प्रथमपे। रूप्यां वहुविया प्रतिस्थमना कृता, वहुमिभेक्ष्य-मोज्यद्रव्येरित्यर्थः । तच द्रश्यं द्विया—विनाशि अविनाशि च । श्रीरादिकं विनाशि, अवगाहिमादिकमविनाशि । तत्र यद् विनाशि द्रश्यं तद् नमस्कार-पें। रूपीपत्याख्या- नवन्तो अञ्जते । रोपसाधनां यद्यजीणे यदि वा तः परिज्ञातं—तस्या विकृतेः प्रत्याख्यानं कृतम् अमक्तार्थों वा प्रत्याख्यातः आत्मार्थिका वा ते ततः 'इनरदिप' अविनाशि द्रश्यमपि 20 अञ्जते ॥ ५२०१ ॥ अमुमेवार्थे व्याच्छे—

जह पोरिसित्तया तं, गर्मेति तो सेसगाण ण विसस्ते । अगर्मेताऽजिण्णे वा, घरंतिं तं मत्तगादीसु ॥ ५२७२ ॥

यदि पैरिपीयत्याख्यानवर्न्तस्तद् द्रव्यं सर्वमिष 'गमयन्ति' निर्वाहिषितुं शक्कुवन्ति ततः 'शेषाणां' पूर्वाद्धेपत्याख्यानिनां 'न विसर्ज्ञथेयुः' न दृषुः । अथ ते सर्वमिष न गमयन्ति ततः 26 पूर्वाद्धेपत्याख्यानिनामिष दीयते । अथ तेषामप्यजीण ततो मात्रकादिषु 'तद्' अश्चनादिकं धारयन्ति ॥ ५२७२ ॥ अथवाऽसुना कारणेन धारयेत—

तं काउ कोइ न तरइ, गिलाणमादीण दाउमञ्जुण्हे । नाउं व वहुं वियरइ, जहासपाहिं चरिमवर्झं ॥ ५२७३ ॥

'तद्' थशनादिकं 'कृत्वा' मुक्त्वा कश्चिद् ग्छानादीनां प्रायोग्यमानीय दातुम् 'अत्युष्णे' 30 थतीवातपे चिटते न शकोति, एतेन कारणेन धारयेन् । यद्वा 'बहु' प्रमृतं भेशं छन्त्रं ततः 'मा परिष्ठापयित्रथ्यं भवेद्' इति साता गुरवोऽशनादेर्धरणं वितरन्ति, अनुनानन्तीत्यर्थः ।

१ कदापि णा<sup>२</sup> तामा॰ ॥ २ °ित ते म<sup>2</sup> मो॰ डे॰ ॥ ३ °न्नः, उपल्रक्षणित्म्, तेन नमस्कारसहितप्रत्याग्यानचन्तो चा तद् द्रव्यं का॰ ॥ ४ °ित कृत्या कां॰ ॥

 पौथायामेकवचनं प्राकृतत्वात् । अथवा >> "जहासमाहि" ति प्रथमपोरुव्यां लब्बं परमद्या-प्यजीर्णं ततो यावजीर्यते ताबद्धारयेद्रि । एवं यथा यथा समाधिर्भवति तथा तथा भुजीन परं चरमावर्जम् , चतुर्थी पौरुपा नातिकामयेदिति मावः ॥ ५२७३ ॥

तत्र च धार्यमाणे इयं यतना-

संसिक्षिमेसु छुन्भइ, गुलाइ लेवार्डे इयरे लोणाई। जं च गमिस्संति पुणो, एसेव य सत्तसेसे वि॥ ५२७४॥

'ससजिमेपु' संसक्तियोग्येषु 'लेपकृतेषु' गोरसादिद्रव्येषु गुडादिकं प्रक्षिप्यते येन न संसज्यन्ते । इतरन्नाम-अलेपकृतं तद् यदि संसक्तियोग्यं तदा तत्र लगणादिकं मिसपेद् न गुडम् । यच पथमपीरुप्यां द्वितीयपीरुप्यां वा भुत्तवा पुनः गमयिप्यन्ति, कियनीमपि वेलां प्रतीक्ष्य भूयो भोक्ष्यन्त इत्यर्थः, तत्रापि सक्तरोपे धार्यमाणे 'एप एव' गुडादिपशेपणव्यो 10 विधिर्भवति ॥ ५२७४ ॥

> चोएइ धरिजंते, जह दोसा गिण्हमाणि किन भने। उस्सग्ग वीसमंते, उटमामादी उदिक्खंते ॥ ५२७५ ॥

'नोदयति' प्रेरयति परः — यद्येवं मक्त-पाने धार्यमाणे दोपास्ततो मक्तादौ गृणमाणे किमेते श्वान-गवादयो दोषा न भवन्ति ? भवन्त्येव । तथा कायोत्सर्गे कुर्वतोऽपि त एव वाहुपरि-1ठ तापनादयश्च दोषाः, एवं त्रिश्राम्यतोऽपि त एव दोषाः, उद्धामकभिक्षाचर्या ये गताग्तदादीनपि ''उदिक्खंते'' त्ति प्रतीक्षमाणस्य त एव दोपाः ॥ ५२७५ ॥ पर एव पाह--

एवं अवातदंसी, धृले वि कहं ण पासह अवाये । हंदि हु णिरंतरोऽयं, भरितो लोगो अवायाणं ॥ ५२७६ ॥

यधेवं युयमपि 'अपायदर्शिनः' सूक्ष्मानप्यपायान् प्रेक्षध्वे ततः स्थृहानपि भिक्षाचर्यदि- 20 विषयानपायान् कथ न पश्यथ ?, 'हन्दीति' उपदर्शने, 'हु' निश्चितम्, पश्यन्तु भगवन्ती यद् एवं निरन्तरोऽप्ययं होकोऽपायानां भृतः ॥ ५२७६ ॥ कथम् ! इति चेद उच्यते —

भिक्खादि-वियारगते, दोसा पडिणीय-साणमादीया । उप्पर्जते जम्हा, ण हु लन्मा हिंडिउं तम्हा ॥ ५२७७ ॥

भिक्षा-विचारादी गताना साधूनां प्रत्यनीक धान-गवादयो बहुवी दीपा यनगादुरपयन्ते 25 तसाद 'नहि' नेव साधुना हिण्डितुं रुभ्यम् ॥ ५२७७ ॥

अहवा आहारादी, ण चेव णिययं हवंति घेनव्वा । णेवाऽऽहारेयच्वं, तो दोमा विजया होति ॥ ५२७८ ॥

अथवाssहागढयः 'नियतं' सर्वदा न महीनव्या भवन्ति फिन्तु नतुर्थ-गष्टं।दिक हन्त्रा सर्वेथेवाशक्तेनाहारी आदाः । यद्वा नेव कदाचिदण्याहारथिनत्रम् । एवं 'होपाः' अपायाः १० सर्वेऽपि वर्जिता भवन्ति ॥ ५२७८ ॥ एवं परेणोक्ते मृरिगइ-

१ º८ १० एउनाच्यात पाठ ६ रे॰ एर वर्तते ॥ २ °म्, नदिष श्रुमाकं न पुष्यत इत्यर्थ ॥ या॰॥ ३ 'छा-ऽछमाडिकं बी॰॥ मृष १३३

मञाति सञ्ज्ञमयञ्झं, कलं सञ्जं तु साहए मतिनं । अविसञ्ज्ञं सार्वेता, किलिप्सित ण तं च सामिति ॥ ५२७९ ॥

सम्यतेज्य प्रतिब्बनम्—कार्य द्वितिष्ठम्—साध्यम्याव्यं च । तत्र मित्रमान् साध्यमेत कार्य साध्यति नामाव्यन् । तुज्ञव्द एतकागर्यः । यन्तु युन्महर्योऽविसाध्यं सावयनि स ठकेवचं क्षित्र्यति न च तत् कार्यं मावयति, यथा स्तिग्टेन एटादिसावनाय प्रवर्तनानः पुरुष इति, असाध्यं चात्र मिक्सवयीदावप्रयेटनम् ॥ ५२७९ ॥ क्षतः १ इति चेद् उच्यते—

जित एयविष्यहृणा, तत्र-णियसगुणा सत्र निखसेमा । आहारमादियाणं, को नाम कहं पि कुन्तेखा ॥ ५२८० ॥

यदि एतै:-आहारादिनिर्विद्ये प्रक्रोंग हीना:-रहिदास्तरेंग-नियनगुगा निर्देश मंदेशः 10 तत आहारादीनों को नाम क्यामित क्रयोत्। अत आहार्यहमाण मिलाणमरनीयमिति प्रक्रमः । एतेन "अहवा आहारादी" (गा० ५२७८) इत्याणीर प्रस्कं प्रटब्यन् ॥ ५२८० ॥ इत्येद सविदेशयमह—

योक्तत्रपमाहणहेत्, णाणानी तत्रपमाहणो देहा । देहहा बाहाने, तेण तु ऋत्यो बणुण्यानी ॥ ५२८१ ॥

15 इह मोल्प्रमावनहेन्दः 'ज्ञानादानि' ज्ञान-दर्शन-जार्रज्ञानि, तेर्ग च प्रसावनो देहो सदति, अतो वेहार्थमाहार इप्यते । म च काले गृष्टमानो वार्थमानो वा चारित्रस्यतुग्यादको मन्ति, तेन कारोन कार्बोध्तुज्ञातः ॥ ५२८१ ॥ कथम् १ इन्याह—

कारे उ अग्रुगाए, जित वि हु ठगोज तेहिँ देंामेहि । मुद्रो बुद्रादिणेतो, लगाति उ विद्यस् परेणे ॥ ५२८२ ॥

थ श्रीयण्डरण्यस्यो दिनीयदिवैद्गण्ययातको वा झडो मच-यातदिगैरोज्तुहातः । एवं-वियेज्तुनाते कांग्र यथि 'तैः' एवं चित्रेतिः 'त्रयेत' सुरुयेत तथापि शुद्धः । अतुनात-मास्यत् पेरा 'दणनाययन्' अतिकानयन् 'विप्येये' अवियमनेष्यपि दायेषु 'स्मानि' स्प्रायक्षितो मन्त्रयः ॥ ५२८२ ॥

पदमाएँ गिव्हित्रां, पच्छिमपोनिन उवादिगति को उ।

25 ने चेन नत्य दोसा, निनियाए ते मिण्य पुष्टि ॥ ५२८३ ॥ प्रथमयां पीलप्यां गृहीर्लं पश्चिमां फैल्सी योऽनिकामयति तत्र न एव दोला ये पृत्वे प्रथमायां गृहीन्त हिनीययामतिकामयते जिनकत्त्रिक्त्य मिलतः ॥ ५२८३ ॥

असूनि चातिक्र*पगक्तगानि*—

33

मुज्याय-रेत्र-मिञ्त्रण-मायपपिक्तम्य-मुहुनादीहि । महस अगामानेत त्र, उत्रादियं होज जा जिन्नं ॥ ५२८४॥

१ "शके उ' ति नुग्रको विग्रेष्णे. स चैतर् विश्वितिष्ट—शाय' वं ० १ २ श्विती मवतीस्त्रवे १ १२२८६ इन्मेवान्यपर् मावयति—पदमाण् वं ० १ ३ 'न्या यः साधुरुपानाः ययति तत्र वं ० १

साध्यायेऽतीवोपयोगाद् विस्मृतम् । एवं लेपपरिकर्मणं कुर्वतः, वसं वा सीव्यतः, भाजनं वा परिकर्मयतः, देशकथादिकं वा सहरम्—आलजालं कुर्वतः, आदिश्वदः सहरस्यानेकमेद-सूचकः । एतेषु यद् अत्यन्तव्यय्यत्वं स सहसाकारः, 'अनाभोगः' अत्यन्तविस्मृतिः । एवं सहसाकारेणानाभोगेन वा 'चरमां' चतुर्था यावदतिकामितं भवेत् ॥ ५२८४ ॥

आहच्चवाइणाविय, विगिचण परिण्णऽसंथरंतिमा । अन्नस्स गेण्हणं भुंजणं च असतीऍ तस्सेव ॥ ५२८५ ॥

एतैः कारणेः ''आहच्च'' कदाचिदितिकामितं भवेत् ततः 'विवेच्य' परित्यज्य 'परिज्ञा' दिवसचरमप्रत्याख्यानं कर्तव्यम् । अथ न संग्तरन्ति ततः काले पूर्यमाणे 'अन्यस्य' अञ्चनादेर्भहणं भोजनं च कर्तव्यम् । अथ कालो न पूर्यते न वा तदानीं पर्याप्तं लभ्यते तेतः यनन्या यथा अगीतार्थाः 'तदेवेदमञनादिकम्' इति न जानन्ति तथा तस्येव परिभोगः कर्तव्यः॥५२८५॥ 10

विइयपएण गिलाणस्स कारणा अधनुनातिणे ओमे । अद्धाण पविसमाणो, मज्झे अहना वि उत्तिण्णो ॥ ५२८६ ॥

द्वितीयपदे ग्लानस्य कारणात् प्रायोग्यं मक्तादिकमितरिक्तमि कारुं धारयेत्, ग्लानहत्ये या तावद् व्याष्टताः यावत् चरमपोरुपी जाता, अथवा अवमे पर्यटत एव चतुर्था सङ्गाता, अध्वित वा प्रविश्चन् सार्थवश्चगोऽतिकामयेत्, एवमध्वनो मध्ये वर्तमानस्ततो वा उत्तीर्णोऽ-15 संस्तरन् अतिकामयेद् भुङ्गीत वा न कश्चिद् दोपः ॥ ५२८६ ॥

न्याख्यातं कालातिक्रान्तस्त्रम् । अय क्षेत्रातिक्रान्तस्त्रं व्याख्यानयति— परमद्वजोयणाओ, उज्जाण परेण चउगुरू होति । आणादिणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५२८७ ॥

अर्धयोजनं-द्विगट्यूतं ततः परमञनादिकमतिकामयतश्चतुर्गुरु । आग्ना तावद् अर्धयोजनम् 20 अप्रोद्यानादिष परेणातिकामयतश्चतुर्गुरुकाः । आज्ञादयश्च दोषाः, संयगा-ऽऽस्मनोध्य विराधना ॥ ५२८७ ॥ तामेवाह—

भारेण वेदणाए, ण पेहती खाणुमादि अभिघातो । इरिया पगलिय नेणग, भाषणभेदो य छकाया ॥ ५२८८ ॥

भारेणाकान्तो वेदनाभिगृतः साणु-कण्टकादीनि न प्रेक्षते, अधादिभियाँऽभिह्नाते, अथवा 25 "अभिघाउ" ति वटशालादिना थिरसि घट्यते, 'र्रया वा न शोधयितः दूरनयनेन न भक्त-पाने परिगलिते प्रथिव्यादिविराधना, सेनिर्व ममुद्देशो हियेन । शुधा-पिपामार्तस्य वा शिष-महस्य भाजनभेदो भवेत् तत्र पद्कायविराधना । आलानः पग्स न तेन दिना परिएदिः ॥ ५२८८ ॥ परः पाह-

१ तत एयमन्यस्य 'अस्ति' अभावे यत' राष्ट्राः २ ए जनाम अधार्षप्र हिर्मायपर् साह शामारां हां ॥ ३ "विश्यपण्णं" ति समस्यभं तृतीया। हिर्मायो । ४ पता, धनस्त्रप्रापि उपानाययेत्, चरमपार्ग्शासिन्यधार् गस्यते। शष्यनि ४० ॥ ५ ए एक । मन्धाप्रम्—२५०० हो ॥

उञ्जाण आरएणं, तहियं किं ते ण नायते दोसा । परिहरिया ते होजा, नित वि तिहं खेत्रमात्रजे ॥ ५२८९ ॥

उद्यानादारतो प्रामादेरानीयमाने भक्त-पाने किं ते दोषा न जायन्ते यदेवमुद्यानात् परत इत्यिमिबीयते ? । स्रिराह—'ते' दोषास्तीर्थकरवचनप्रामाण्येन परिहता भवन्ति यद्यप्यनु-धज्ञातक्षेत्रे तान् दोषानापद्यते ॥ ५२८९ ॥ पुनरिष परः प्रेरयति—

> एवं मुत्तं अफरुं, मुत्तनिवातो इमी तु जिणकप्पे। गच्छिम्म अद्वतोयण, केसिंची कारणे तं पि॥ ५२९०॥

ननु यशुद्यानात् परनो नातिकामियतव्यम् तनो यत् "परमद्धनोयणमेराञ्रो" ति सृतं भणितं तद् अफलं प्राप्तोति । आचार्यः प्राह—यद् 'अप्रोद्यानान् परतो नातिकामियतव्यम्' 10इत्युच्यते स एप स्त्रार्थनिपातः 'जिनकरुपे' जिनकरिपकितपयो मनतव्यः, यत् पुनः "अर्द्ध-योजनात् परतः" इत्यादि सृतं तद् गच्छवासिविषयम् । केपाश्चिदाचार्याणामयमिप्रायः, यथा—गच्छवासिमिरपि उत्सर्गत उद्यानात् परतो नातिकामणीयम्, कारणे तु तद्प्यर्थयोजनं नेतव्यम्, एवमापवादिकं सृत्रम् । यद्वा "केसिची कारणे तं पि" ति अन्यथा व्याख्यायते— 'केपाश्चिद्' आचार्य-वारु-बृद्धादीनां कारणे 'तेदिपि' अर्थयोजनं गम्यते ॥ ५२९० ॥

15 इदमेव भावयति-

सक्खें तें जदा ण लमति, तत्तो दूरे वि कारणे जतति । गिहिणो वि चिंतणमणागतिम्म गच्छे किमंग पुण ॥ ५२९१ ॥

'सक्षेत्रे' सत्रामे यटा न रुमते तदा दूरेऽप्याचार्यादीनां कारणे मक्त-पानप्रहणार्थं यतते, धर्षयोजनमपि गच्छतीति मानः । अपि च—यद्यपि सप्रामे प्रासुर्येण रुम्यते तयाऽप्युत्स- 20 गतस्त्र न हिण्डनीयम् । कुतः १ इत्याह—यदि तावद् गृहिणोऽपि क्रयविक्रयसम्प्रयुक्ता अनागतं प्राप्तृणेकाद्यथं यृत-गुड-रुवण-तण्डुर्छादीनां चिन्तां कुवनित क्रिमक्त पुनर्गच्छे सवारु-युद्धे येपां क्रयविक्रयः सम्बयश्च नाम्त्रितः प्राप्तृणेकाद्यथं मनागतं न चिन्तनीयम् १ ॥५२९१॥ ततः—

संघांडगो ठवणाइलेसु सेसेसु वाल-चुहुादी । तमणा वाहिरगामे, पुच्छा दिइंतऽगारीए ॥ ५२९२ ॥

26 स्त्रामे यानि वानश्राद्धारीनि स्थापनाकुछानि तेषु गुरूणां सङ्घाटक एकः प्रविद्यति । यानि स्त्रामे शेषाणि कुछानि तेषु बाल-बृद्धा-ऽसहिष्णुपसृतयो हिण्डन्ते । ये तु तरुणासे बहिर्मामे पर्यटन्ति । शिष्यः एच्छति—किमादरेण क्षेत्रं प्रत्युपेक्ष्य ग्क्षथ १ । गुरुराह— अगार्यो दृष्टान्तोऽत्र कियते ॥ ५२९२ ॥

परिमियमत्तपदाणे, णेहादबहरति थोवथोवं तु ।

30 पाहुण वियाल आगत, विसण्ण आसासणा दाणं ॥ ५२९३ ॥ एगो किविणवणिओ अगारीए अविस्मसंतो तंदुल-धन-लवण-कहुमंडादियं दिवसपरिव्ययं

१ °न्ते, गाथायामेकचचनं प्राकृतत्वात्, यदेव व कां ॥ २ 'तद्' अर्घयोजनमपि मक-पानानयनार्थं गम्य कां ॥

परिमितं देति, आवणातो घरे ण किंचि तंदुलादि धारेति । अगारीए चिंता—जदि एयस्स अन्मरिहतो मिचो वा अन्नो वा पदोसादिअवेलाए आगमिस्मित तो किं दाई ! । तओ अप्पणो बुद्धिपुन्वगेण विणयस्स अजाणतो णेह-तंदुलादियाण थोवथोवं फेडेति । कालेण वहु- मुस्तन्नं । अन्नया तस्स मिचो पदोसकाले आगतो । आवणं आरिक्सियमया गंतुं न सणिति । विणयस्स चिंता जाता, विसन्नो 'कहमेतस्स भचं दाहामि !' चि । अगारी विणयस्स मणो- गतं भावं जाणिचा भणिति—मा विसादं करेहि, सन्वं से करेमि । तीए अन्भगादिणा ण्हावेडं विसिद्धमाहारं मुंजाविओ । तुद्दो मिचो पभाए पुणो जेमेडं गतो । विणओ वि तुद्दो भारियं भणइ—अहं ते परिमियं देमि, कतो एतं ! ति । तीए सन्वं कहियं । तुद्देण विणएण 'एसा घरचितिय' चि सन्वो घरसारो समिष्पओ ॥

अथाक्षरार्थः — परिमितभक्तप्रदाने सित केहादेर्मध्यादगारी खोकखोकमपहरति । प्रावूण- 10 कस्य च विकाले आगमनम् , ततो गृहपतिर्विपण्णः । तया तस्याधासना कृता । ततः प्रावूण- कस्य भक्त-पानदानमकारि ॥ ५२९३ ॥

एवं पीईवद्धी, विवरीयऽण्णेण होइ दिइंतो । लोगुत्तरे विसेसा, असंचया जेण समणा तु ॥ ५२९४ ॥

एवं कियमाणे तयोः सुहृदोः परस्परं प्रीतिवृद्धिरुपजायते । विपरीतधान्येन प्रकारेण 15 हृपान्तो भवति—तत्र परिमितमक्तमध्यादगारी स्तोकस्तोकं नापहरति ततः सुहृदादेः प्राप्तुण-फस्य मेहच्छेदो भवति । एवं यदि गृहस्था अप्यनागतं चिन्तयन्ति ततः कुक्षिशम्बर्कः साधुभिः स्तरामनागतं चिन्तनीयम् । अपि च—लोकोचरे येन असञ्चयाः श्रमणाग्तेन कारणेन विदो-पतः क्षेत्रं रक्षणीयम् ॥ ५२९४ ॥

जणलावी परगामे, हिंडित्ताडऽणेंति वसिह इह गामे। देखह बालादीणं, कारणजाने य सुलभं तु ॥ ५२९५ ॥

20

जनस्यात्मीयात्मीयगृहेषु प्राममध्ये वा मिलितस्यालाषः—प्रवाटो गवति—अगी साधवः परप्रामे हिण्डित्वा भिक्षामिहानयन्ति ततः केवलं वसतिरेवेह् ग्रामे अमी गाम् । एवं श्वर्या गृहपतयः सल्यमहेला आदिशन्ति—ये वालादयोऽत्र हिण्डन्ते तपामादरेण सविशेषं प्रयच्छन । एवं-विधायां चिन्तायां प्राधूर्णकादिकारणजाते यदि देशकालेऽदेशकाले वा हिण्डन्ते तदाऽपि गुरुगं २३ भवति ॥ ५२९५ ॥

पाहुणविसेसदाणे, णिजर कित्ती य इहर विवरीयं। पुच्चि चमदणसिन्गा, न देंति नंतं पि कजेसु ॥ ५२९६ ॥

प्राधूर्णकस्य 'विद्योपण' आहरेण भक्त-पाने दीयमाने परहोके निर्धम इहलेके न की ।भैयति. नशन्त्रात् प्रीतिकृद्धिः परस्परोपकारिता च भवति । 'हनस्था' प्राधुनकलाकियमाने एत-३०
देव विपरीतं भवति. निर्जरादिकं च भवतीत्वर्थः । कथं पुनलद दान च भवति ! उत्पार—
पूर्व चमारनया—दिने दिने प्रविद्यद्धिः नाष्ट्रभिः निम्मानि—परिभारनानि स्थारनाहलाने 'मद्रभि'
गृहे विधानानमपि प्रतादिक द्रन्यं प्रापृष्टिकार्येषु उत्पेत्रपु न प्रयन्त्रान्ति । एव शुरा-नेत्रपन्

विज्ञाय क्षेत्रं प्रयमेन रक्षणीयमिति प्रक्रमः ॥ ५२९६ ॥ अयं चापरंस्तत्र गुणो भवति— वोरीइ य दिइंतो, गच्छे वायामों तहिँ च पतिरिकं । केइ पुण तत्थ भंजण, आणेमाणे भणिय दोसा ॥ ५२९७ ॥

बहिर्जीमे मिक्षाटने कियमाणे प्रमृतं दुग्ध-दुच्यादिकं प्रायोग्यं प्राप्यते, तथा चात्र यद्यी हृद्यान्तो मवति । अपि च गच्छे एपैव सामाचारी गणधरमणिता—यद् वहिर्जामे तरुणे-भिक्षायामटनीयम् । ज्यायामश्च मोहचिकित्सानिमित्तं तैः कृतो मवति । 'तत्र' वहिर्जामे चश-हृद्राद् इह च ग्रामे ''पइरिक्कं'' एकान्तं मवति, मुत्कलमित्यर्थः । यहा ''पइरिक्कं' ति पचुरं भक्त-पानं तत्रावाप्यते । केचित् पुनराचार्यदेशीया शुवते—'तत्रव' वहिर्जामे मोजनं कर्त्तत्र्यम् , यतो ये पूर्वमानयतो भार-वेदनादयो ढोपा मणिनास्ते एवं परिहृता भवन्ति । एतत् परमत-10 मत्तरत्र निराकरिष्यते ॥ ५२९७ ॥ अथ यदरीदृष्टान्तमाह—

> गामऽन्मासे चद्री, नीसंदक्षडण्फला च खुङा च । पक्षाऽऽमाऽलस चेडा, लायंतियरे गता दृरं ॥ ५२९८ ॥ सिग्वतरं ते आता, तेसिऽण्णेसि च दिति सयमेव । खायंति एव इहर्दं, आय-परसुहावहा तरुणा ॥ ५२९९ ॥

15 कस्यापि श्रामस्य 'अभ्यासे' प्रत्यासत्तो चदरी । सा श्रामनिस्यन्द्रपानीयेन संवर्धिता ततः कटुकफला संवृत्ता । अन्यच सा समावत एव कुला ततः छुखारोहा । तस्यां च कानिचित् फलानि पक्षानि कानिचिदामानि, अथवा "पक्षाऽऽम" ति मन्द्रपक्षानि । तत्र ये अल्साः 'चेटकाः' वालकास्ते तां वदरीं छुखारोहामारुद्ध कटुकान्यपि वदराणि मक्षयन्ति, तान्यपि सल्य-तया न पर्याप्तानि मवन्ति । 'इतरे नाम' अनल्साः—उत्साहवन्तो बालकास्ते दूरमदवीं गताः, 20 तत्र च महाबदरीवनेषु परिपकानि वदराणि यथेच्छं खादन्ति ॥ ५२९८॥

ततो यावत् तेऽल्सास्तस्यां कटुकवदर्या क्वित्यमाना आसते तावत् 'ते' दूर्गामिनो वालका आत्मनः पर्याप्तं कृत्वा वदरपोष्टलकमाराकान्ताः श्रीव्रतरमागताः 'तेपाम्' अलसानाम् 'अन्येपां च' गृहे स्थितानां स्वजनानां वदराणि पर्याप्त्या ददति, स्वयमेव च भक्षयन्ति । एवम् 'इहापि' गच्छवासे तरुणा भिक्षवो वीर्यसम्पन्ना उत्माहवन्तो वाह्यव्रामे हिण्डमाना 26 आत्मनः परेपां च—वाल-वृद्धादीनां गुस्नावहा भवन्ति ॥५२९९॥ कथम् १ इति चेद् उच्यते—

खीर-दहीमादीण य, लंभो सिग्घतंर पढम पहरिके । उग्गमदोसा विजढा, भवंति अणुकंपिया चितरे ॥ ५२०० ॥

यथा तेऽलसाश्चेटकास्तथा वाल-वृद्धादयोऽपि कुळावद्रीकरुपे तिसान् मूल्यामे प्रत्यहमुद्धेन ज्यमानतया चिरमपि हिण्डमानाः कोद्रव-क्रादिकमेव लगन्ते, तडपि न पर्याप्तम् । ये तु ३० तरुणा विह्यामे गच्छन्ति तेऽनलसचेटककरुपाः, ततः क्षीर-द्व्यादीनां प्रायोग्यद्रव्याणां लामस्तेषां विह्यामे भवति, जीव्रतरं च ते स्वप्रामे खागच्छन्ति । "पद्दम" ति प्रथमालिकां च स्वयं कुर्वन्ति, वालादिभ्यः प्रथमतरं वा समागच्छन्ति । "पद्दरिकं" ति प्रचुरं मक्त-पानमु-

१ °स्तहणो ताटी॰ मो॰ डे॰ ॥

15

23

त्पादयन्ति । उद्गमदोपाश्च 'विजदाः' परित्यक्ता भवन्ति । 'इतरे च' वालादयोऽनुकृष्पिता भवन्ति ॥ ५३०० ॥ असमेवार्थं सविशेषमाह—

> एवं उग्गमदोसा, विजढा पहरिक्षया अणोमाणं । मोहतिगिच्छा य कता, विरियायारो य अणुचिण्णो ॥ ५३०१ ॥

'एवं' बहिर्श्रामे गच्छद्भित्तेः 'उद्भव्दोषाः' आधाकमीदयः परित्यक्ता भवन्ति । ''पहरिक्य'' ठ चि प्रचुरस्य भक्त-पानस्य लाभो भवति । 'अनपमानं' खपधापमानं न भवति । 'मोहचिकित्सा च' परिश्रमा-SSतप-वैयावृत्यादिभिमोहस्य निग्रहः कृतो भवति । वीर्याचारध्य 'अनुचीर्णः' अनुष्ठितो भवति ॥ ५३०१ ॥ अथ परः प्राह—

> उजाणतो परेणं, उवातिणंतिम पुन्व जे भणिता। भारादीया दोसा, ते चेव इहं तु सविसेसा ॥ ५३०२ ॥

ननु शोभनमिटम्--यद् अर्धयोजनं गम्यते, किन्तु तेषां भरितभाराणामाचार्यसकाशमाग-च्छतां ये पूर्वमुद्यानात् परेण 'उपानाययति' अतिकागयति गारादयो दोपा भणितास एवेद सिवरोपा भवन्ति ॥ ५३०२ ॥ ततः कि कर्तव्यव् ! इत्याह-

तम्हा तु ण गंतव्यं, तहिँ भोत्तव्यं ण वा वि भोत्तव्यं । इहरा भे ते दोसा, इति उदिते चोदगं भणति ॥ ५२०३ ॥

तसादाचार्थसंगीप भक्त-पानेन गृहीतेन न गन्तव्यं किन्तु 'तत्रव' बहिर्शामे भोक्तव्यम्, एवं भारादयो दोपाः परिद्धता भवन्ति । "न वा वि भोत्तव्वं" ति वागव्दः पशान्तरयोतकः, अथ भवन्तो भणिष्यन्ति—नेव वहिर्मामे भोक्तव्यम् , तत एयमितरथा "भे" भवता 'त एव' भारादयो दोषाः । एवं 'उदिते' भणिते सति स्रिनोंदकं भणिति—यदि तत्र समुद्धियन्ति ततो मारारुषु, भवतोऽप्येवं भणतो मारारुषु, तेध्य तत्र प्रायोग्यं समुद्धिशहरराचार्योदयः ३० परित्यक्ता मन्तव्याः, तेपा प्रायोग्यमन्तरेण परिनापनादिसम्भागत् ॥ ५३०३ ॥

आह किमिवाचार्यगन्तरेण न सिध्यति यदेवं तद्ये प्रायोग्यमानीयते ! इत्याह—

जइ एयविप्पहुणा, तव-नियमगुणा भवे णिरवसेमा । आहारमाइयाणं, की नाम कहं पि कुन्वेजा ॥ ५२०४ ॥

यदि एतेन-आचार्येण विप्रहीणाः-एनमन्तरेणस्यर्गः तपो नियमगुणा निरवशेषा गरेयु ३३ तत आचार्यप्रायोग्याणामाहारादीनामन्त्रेपणे को नाम कभागपि कुर्वात !, न कथित् । इटना एटयम्—सर्वे(sपि तपो-नियमादिकः भयामा sसाकं संमारनिन्तरणार्धम्, ते च नप ममृतयो गुणा गुरूपदेशमन्तरेण न सम्यगवगम्यन्ते, न वा निरवशेषा अपि यथानदनुष्ठातुं शरणन्ते, ञतः संसारनिन्तरणार्धमानार्याणां प्रायोग्यानननादिना कर्तन्यनेव वयाष्ट्रत्यभिनि ॥ ५३०४ ॥ अपि च---

> जित ताव लोहय गुरुम्य लहुओं मागारिको पुरविमादी । आणयणे परिहरिया, पहमा आपून्छ लनगाए ॥ ५२०५ ॥

१ फिर । मृत्यमामे च प्रसुरसङ्खाटकपरिश्रमणानापार उहे हैं।

यदि तावहोकिका अपि यो गुरु:-पिता ज्येष्टवन्ध्वी कुटुम्बं घारयति तसिन्नमुक्ते न मुझते, यचोत्कृष्टं शाल्योदनादिकं तत् तस्य प्रयच्छन्तिः, ततः किं पुनर्यस्य प्रमावेन संसारो निस्तीर्यते तस्य प्रायोग्यमदत्त्वा एवमेव भुज्यते । यस्तु भुद्धे तस्य मासरुष्टु । वसतेरमावाच तत्र भुद्धा-नान् सागारिको यदि पश्यति तढा चतुर्छेष्ठ, आज्ञादयश्च दोपाः । अस्विण्डिले च समुद्विशतां कप्रशिन्यादिविराधना । आनयने तु सर्वेऽप्येते दोषाः परिहृता मवन्ति, अतो गुरुसमीपमानेत-च्यम । द्वितीयपढे प्रथमालिकां कुर्वन्तो गुरुमापुच्छ्य गच्छन्ति । यतनया च यथा संसूष्टं न भवति तथा प्रथमालिका कर्तव्या ॥ ५३०५ ॥

> चोदगवयणं अप्पाऽणुकंपिओ ते य मे परिचत्ता । आयरिए अणुकंपा, परलोए इह पसंसणया ॥ ५३०६ ॥

'नोदकवचनं नाम' परः प्रेरयति-यावत ते ततो श्रामात् प्रत्यागच्छन्ति तावत् तृष्णा-क्षपाह्यान्ता अतीव परिताप्यन्ते, एवं प्रस्थापयद्भिभवद्भिरात्मा अनुकस्पितः 'ते च' साधवः परित्यक्ता भवन्ति । गुरुराह—ननु मुग्य । त एवानुकम्पिताः, कथम् ? इत्याह—"आयरिए" इत्यादि, यद् आचार्यवैयावृत्ये नियुक्ता एपा पारलेकिकी तेपामनुकम्पा; इहलोकेऽपि तेऽनु-कम्पिताः, यतो बहुम्यः साधु-साध्वीजनेम्यः प्रशंसामासादयन्ति ॥ ५३०६ ॥ परः प्राह—

एवं पि परिचत्ता. काले खमए य असहप्रिसे य। 15 कालो गिंम्हो उ भने, खमओ वा पढम-नितिएहिं ॥ ५३०७ ॥

यतस्ते बुमुक्षित-तृपिता भाराक्रान्ताः शीत-वाता-SSतपैरमिहताः पन्थानं वहन्ति, यूयं तु शीतलच्छायायां तिष्ठथ, तत एवमि ते परित्यक्ताः । सूरिराह—तेपामि कालं क्षपकमस-हिप्णुपुरुषं च प्रतीत्य प्रथमालिकाकरणमनुजातम् । तत्र कालः -ग्रीप्मलक्षणस्तस्मिन् प्रथमालिकां 20 कृत्वा पानकं पिवन्ति, क्षपको वा प्रथम-द्वितीयपरीपदा स्यामतीव वाधितः प्रथमालिकां करोति, एवमसिंहप्णुरिप वुमुक्षार्तः प्रथमालिकां कुर्यात् ॥ ५२०७ ॥ अत्र परः प्राह---

जह एवं संसद्धं, अप्पत्ते दोसियाहणं गहणं।

लंबण भिक्ता दुविहा, जहण्णमुक्तोस तिय पणए ॥ ५२०८ ॥

यद्येवमसी वहिरेव प्रथमालिकां करोति ततो मक्तं संस्रष्टं मवति, संस्रष्टे च गुर्वादीनां 20 दीयमाने Sमिक्तः कृता भवति । गुरुराह—अप्राप्ते देश-काले दोपात्रादेर्प्रहणं कृत्वा येषु वा कुलेपु प्रमाते वेला तेषु पर्यट्य प्रथमालिकां कुर्वन्ति, माजनस्य च कर्षं कुर्वन्ति । प्रथमालि-काप्रमाणं च द्विघा—रुम्बनतो मिक्षातश्च । तत्र जघन्येन त्रयः 'रुम्बनाः' कवरुम्तिस्रश्च मिक्षाः, उत्कर्पतः पञ्च लम्बनाः पञ्च वा मिक्षाः । द्येषं सर्वमपि मध्यमं प्रमाणम् ॥ ५३०८॥ , अथ तैः कुत्र कि बहीतन्यम् १ इति निरूपयति —

एगत्थ होइ भत्तं, वितियम्मि पिडिग्गहे दवं होति ।

गुरुमादीपाउग्गं, मत्तएँ वितिए य संसत्तं ॥ ५२०९ ॥ साधुद्रयस्य द्वी प्रतिप्रद्वी द्वी च मात्रकी भवतः । तत्रैकस्मिन् प्रतिप्रद्वे भक्तं प्रदीतन्यम्,

30

१ गिमो उ तामा॰ ॥ २ ° सिणादिणं तामा॰ ॥

द्वितीये च 'द्रवं' पानकं भवति । तथेकस्मिन् मात्रके आचार्यादीनां प्रायोग्यं गृह्यते, द्वितीये तु संसक्तं भक्तं वा पानकं वा प्रत्युपेक्षते । यदि शुद्धं ततः प्रतिप्रहे प्रक्षिप्यते ॥ ५३०२ ॥

जित रिक्को तो दवमत्तगिम्म पढमालियाएँ गहणं तु । संसत्त गहण दवदुल्लभे य तत्थेव जं पंतं ॥ ५३१० ॥

यदि रिक्तोऽसो द्रवमात्रकः ततस्तत्र प्रथमालिकाया ग्रहणं कर्तव्यम्, एवं संसृष्टं न 5 भवति । अथवा तिसन् द्रवमात्रके संसक्तं द्रवं गृहीतम्, द्रवं वा तत्र क्षेत्रे दुर्ठभं ततः 'तत्रैव' भक्तपित्रम्हे यत् प्रान्तं तद् एकेन हर्त्तेनाकृष्य अन्यसिन् हर्त्ते कृत्वा समुद्दिशति, एवं संसृष्टं न भवति ॥ ५३१०॥

> विइयपदं तत्थेवा, सेसं अहवा वि होइ सन्वं पि। तम्हा गंतन्वं आणणं, व जित वि पुद्धो तह वि सुद्धो ॥ ५३११ ॥ 10

द्वितीयपदमत्रोच्यते—अतीय बुभुक्षितास्तत्रैवात्मनः संविभागं भुझते, शेषं सर्वमप्यान-यन्ति, अथवा तत्रैव सर्वमात्म-परसविभागं भुझते । यत एप एवंविधो विधिस्तसाद् विधिना गन्तन्यं विधिना आनेतन्यं विधिना तत्रैव भोक्तन्यम् । एवं सर्वत्र विधिं कुर्वन् यद्यपि दोषैः स्पृष्टो भवति तथापि गुद्धः ॥ ५३११ ॥

कथं पुनः सर्वेमसर्वे वा भिक्षाचर्यागतेन भोक्तव्यम् ? इत्याह—

15

अंतरपछीगहितं, पढमागहियं व भ्रंजए सन्वं।

संखिड धुवलंभे वा, जं गहियं दोसिणं वा वि ॥ ५३१२ ॥

यद् अन्तरपिक्षकार्यां गृहीतं प्रथमपीरुपीगृहीतं वा तत् सर्वमि भुद्धे । यत्र वा जानन्ति सङ्ख्वां ध्रुवो लाभो भिवता तत्र यत् पूर्वं गृहीतं तत् सर्वमिष भोक्तव्यम् । यद् वा दोषानं गृहीतं तदशेषभिष भोक्तव्यम् ॥ ५३१२ ॥ 20

दरिहंडिएव भाणं, भरियं भुत्तं पुणो वि हिंडिजा। कालो वाऽतिकमई, भुंजेजा अंतरा सन्वं।। ५३१३॥

अथवा 'दरिहण्डिते' अर्धपर्यटित एव माजनं भृतं ततोऽरूपसागारिके तत् पर्याप्तं भुत्तवा पुनरिप भिक्षां हिण्डेत । अथवा यावद् आचार्यान्तिके आगच्छन्ति तावत् कालोऽतिकामित, चतुर्थपौरुपी लगित सूर्यो वाऽस्तमेतीत्यर्थः, ततः सर्वमिप 'अन्तरा' तत्रैव भुझीत ॥५३१३॥ 25

परमद्धजोयणातो, उजाण परेण जे भणिय दोसा ।

आहज्जवातिणाविएँ, ते चेनुस्सग्ग-अववाता ॥ ५३१४ ॥

अथार्धयोजनात् परेण अतिकामयति तदा ये उद्यानात् परतोऽतिकामणे दोषाः पूर्वं भणि-तास्त एव द्रष्टच्याः । अथ "आहच्च" कदाचिदनाभोगादिनाऽतिकामितं ततस्तावेवोत्सर्गा-ऽपवादौ, उत्सर्गतस्तद् न भोक्तव्यम् अपवादतः पुनरसंस्तरणे भोक्तव्यमिति भावः॥ ५३१४॥ ३०

॥ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृतं समासम्॥

१ °यां-सूलग्रामादर्धतृतीयगन्यूतिभाविन्यां गृही° का॰ ॥ वृ॰ १५८

10

## अ ने पणी य प्र कृत म्

स्त्रम्---

निगांथेण य गाहावइक्कुछं पिंडवायपिडयाए अणु-पिंडिंगाहिए सिया, अत्थि या इत्थ केइ सेहतराए अणुवद्वावियए कष्पइ से तस्स दाउं अणुप्पदाउं वा; नित्थ या इत्थ केइ सेहतराए अणुवद्वावियए तं नो अप्पणा भुंजेजा, नो अन्नेसिं दावए, एगंते बहुफासुए पएसे पिंडेलेहित्ता पमिजत्ता पिरट्टवे-यठवे सिया १८॥

अस्य सम्बन्धमाह—

आहार एव पगतो, तस्स उ गहणिम विणया सोही । आहच पुण असुद्धे, अचित्त गहिए इमं सुर्त्त ॥ ५३१५ ॥

आहार एवानन्तरसूत्रे प्रकृतः । 'तस्य च' आहारस्य ग्रहणे शोधिवीर्णता, यथा शुद्ध आहारो 15 ग्रहीतन्यः तथी मणितमिति भावः । ''आहच'' कदाचित् पुनर्श्यद्धो अचित्त आहारो ग्रहीतो भवेत् तत्र को विधिः १ इत्यस्यां जिज्ञासायामिदं स्त्रमारभ्यते ॥ ५२१५ ॥

> अहवण सचित्तद्व्यं, पिडिसिद्धं द्व्यमादिपिडिसेहे । इह पुण अचित्तद्व्यं, त्रारेति अणेसियं लोगो ॥ ५२१६॥

अथवा पूर्वतरस्त्रेषु "तयो नो कप्पंति पत्राविचए" (स्० ४) इत्यादिषु सचिचद्रव्यं 20 दत्यादिप्रतिषेधेन" द्रव्यं—पण्डकादिकं तदाश्रित्य प्रतिषेधो द्रव्यप्रतिषेधस्त्रेन, आदिशक्दाद् "दुट्टे मूदे" इत्यादिषु च मावप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धम् । 'इह पुनः' प्रकृतस्त्रेत्रेऽचिचद्रव्यमनेपणीयं वारयति । एष 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५३१६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्यन्थेन च गृहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिज्ञयाऽनुप्रविष्टेन "अन्नतरे" ति उद्गमोत्पादनेपणाढोपाणामन्यतरेण दोषेण दुष्टम् 'अनेपणीयम्' अग्रुद्धम् अनिर्वां निर्नींवं पान-मोजनमनामोगेन प्रतिगृहीतं स्यात्, तच्चोत्कृष्टं न यतस्ततः परित्यक्तं शक्यते, अस्ति चात्र कश्चित् 'शैक्षतरकः' लघुतरः 'अनुपस्यापितकः' अनारोपितमहात्रदः

१ °थाऽनन्तरस्त्रे भणि कां ।॥ २ °शुद्धः-अनेपणीयः परम् अचित्तः-प्राशुकः एवं विघ आहा कां ।॥ ३ ''अहवण'' ति अखण्डमव्ययमथवार्थे। अथवा कां ।॥ ४ 'स्त्रे 'अचित्तद्रव्यम्' आहाररूपम् 'अनेपितम्' अनेपणी' का ।॥ ५ च 'अत्र' विवक्षितिन क्रैन्यसत्कराच्छमध्ये कश्चि का ॥

करुपते ''से'' 'तस्य' निर्श्रन्थस्य 'तस्मे' शैक्षाय दातुमनुप्रदातुं वा । तत्र दातुं प्रथमतः, 'अनुप्र-दातुं' तेनान्यस्मिन्नेपणीये दत्ते सति पश्चात् प्रदातुम् । अथ नास्त्यत्र कोऽपि शैक्षतरकोऽनुप-स्थापितकस्ततस्तद् नैय आत्मना भुङ्गीत न वाडन्येपीं दद्यात् किन्तु एकान्ते बहुपाशुके प्रदेशे प्रस्यपेक्ष्य प्रमुज्य च परिष्ठापयितन्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ अथ निर्धुक्तिविस्तरः—

अन्नतरऽणेसणिजं, आउद्धिय गिण्हणे तु जं जत्थ । अणभोग गहित जतणा, अजतण दोसा इमे होंति ॥ ५३१७ ॥

'अन्यतरद्' उद्गमादीनामेकतरदोपदुष्टमनेपणीयमाकुद्दिकया यो गृह्णाति । आकुद्दिका नाम— खयमेव भोक्ष्ये शैक्षस्य वा दास्यामि । एवसुपेत्य महणे येन दोषेणाशुद्धं तमापद्यते, यच यत्र दोषे प्रायिक्षत्तं तत् तस्य भवति । अथानाभोगेनानेपणीयं गृहीतं ततो यतनया शैक्षस्य दात्तव्यम् । यदि अयतनया ददाति तत इमे दोषा भवन्ति ॥ ५३१७॥ े

मा सन्वमेयं मम देहमन्नं, उकोसएणं व अलाहि मन्झं।

किं वा ममं दिज्ञति सन्वमेयं, इचेव वुत्तो तु भणाति कोई ॥ ५३१८ ॥
तेन अनेपणीयमिति कृत्वा शैक्षस्य दत्तम्, स च शैक्षो व्रूयात्—मा सर्वमेतद् 'अत्रं'
भक्तं मम दत्त, अथोत्कृष्टमिति कृत्वा मे दीयते तत्रोत्कृष्टेन भक्तेन ममालम्, किं वा सर्वमेतद् मम दीयते १ इति । एवं शैक्षेणोक्तः कश्चिद् भणित ॥ ५३१८॥

15

एतं तुन्मं अम्हं, न कप्पति चउगुरुं च आणादी । संका व आभिओग्गे, एगेण व इन्छियं होजा ॥ ५३१९ ॥

'एतत् तव फल्पते, असाकं तु न कल्पते' एवं भणतश्चतुर्गुरुकम् आज्ञादयश्च दोषाः । शक्का च तस्य शैक्षस्य आभियोगः—कार्मणं तद्विपया भवति । 'एकेन वा' केनचित् शैक्षेण तद् दीयमानमीप्सितं भवेत् तस्य च ग्लानत्वे यथाभावेन जाते सति द्वितीयशैक्ष उड्डाहं 20 कुर्यात् ॥ ५३१९ ॥ इदमेव भावयति—

कम्मोदय गेलने, दहूण गतो करेज उड़ाई। एगस्स वा वि दिण्णे, गिलाण वमिऊण उड़ाहो॥ ५३२०॥

कर्मोदयाद् यथाभावेनैव ग्लानत्वे जाते सित स चिन्तयेत्—एतैः 'मा व्रतादयं प्रति-भज्यताम्' इति कृत्वा ममाभियोग्यं दत्तम् । एवं 'दृष्ट्वा' ज्ञात्वा स भूयो गृहवासं गतः सन् 25 उड्डाहं कुर्यात्—एतैः कार्मणं मम दत्तमिति । एकस्य वा दत्ते सित यदा ग्लानत्वं जातं तदा द्वितीयः शैक्षो व्रतं विमत्वा प्रभूतजनसमक्षमुड्डाहं कुर्यात् ॥ ५३२०॥

कि पुनश्चिन्तयित्वा स व्रतं वमति ? इत्याह—

मा पिड्रगच्छिति दिण्णं, से कम्मण तेण एस आगल्लो । जाव ण दिजाति अम्ह वि, ह णु दाणि पलामि ता तुरियं ॥ ५३२१ ॥

१ °पां साधूनां "दावप" त्ति आर्पत्वाद् दद्या° का॰ ॥ २ इतोऽमे का॰ प्रती के पुनस्ते ? इत्यत आह इलवतरणं विद्यते ॥ ३ इतोऽमे का॰ प्रती किम् ? इत्यत आह इलवतरणं वर्तते ॥ ४ °दा "गिलाण" त्ति भावप्रधानत्वाद् निर्देशस्य ग्ला॰ का॰ ॥

3)

मी प्रतिगमिष्यतीति बुद्धा कामेणमन्य दुनै तेनार्थ ''आगक्को'' न्छनः सङ्गातः, अतो यावदन्माकमपि कामेणं न दीयते तावत् त्वरितमिदीनीमहमपि पराये॥ ५३२१॥

अथवा कश्चिदितं हृगत्—

मत्तेण मे ण कर्ज, कर्छ मिक्तं गतो व मोक्ज़ामि । अण्णं व देह मन्द्रं, ह्य अन्ततं उन्हिणिगदोसा ॥ ५३२२ ॥

मक्तन 'मे' नम न कार्यम्, कर्ये वा मिक्षां नद्यो वा मोक्ष्ये, अन्यद्वा मक्तं मद्यं प्रय-च्छत । "इय" एवनयतनया द्यायमाने 'उज्जिनिका' पारिष्ठापनिका मवन् । तस्यां च द्यापाः कोटिका-मिक्षकादिविरायनारूपा मन्द्रव्याः ॥ ५३२२ ॥

अथवा एक्त्य ग्छानतं जातंऽपरश्चिन्त्रयेत्—

10 इ णु नाव अमंदंई, एस मओ ई तु नाव जीवामि । वग्वा हु चरेति इमे, मिगचम्मगमंबुना पावा ॥ ५२२२ ॥

"ह णु" नि 'हः' इति खेदे 'तुः' इति वितकें। एव तावद् असन्देहं सृतः, अहं तु तावदिदानों जीवामि, इने च पापाः अमणका मृगच्मेसंबृता क्याव्यक्ति, बहिः साबुक्य-च्छन्ना हिंसका अभी इति मादः। अतो यावद् एते मां जीवितान व्ययसेषयनित तावत् 18पतिगच्छानीति॥ ५३२३॥ किञ्च—

अभिजोगपरज्झस्म हु, को घम्मो किं व नेण णियमेणं। अहियकस्साहीण व, अभिजोएंनाण को घम्मो ॥ ५३२७॥

अमियोगेन-कार्मणेन ''पर्क्सस'' चि णवर्शकृतस्य नम को नाम वर्मी मित्रप्यति ः, कि वा तेन नियमन मम कार्यम्ः, तथा अध्किकस्याहिणानिवानीणमप्येवमियोजयतां को 20 वर्मः ः न कश्चिदित्ययेः । एवं विचिन्य गृहवानं मुखेऽपि कुर्यात् ॥ ५३२२ ॥

यो ग्डानीम्योद्यत्रज्ञितः स प्रज्ञजन्त्रितः विपरिणमयेन्—

किच्छाहि जीविनो है, जित मैरिउं ह्च्छर्सा निह वच । एस तु सवामि माउग !, विसक्तंमा ने महृपिहाणा ॥ ५३२५ ॥

'हच्छाद' अतिहुः नेताई वादद् नीवितः, अतो बदि स्वर्गत मर्नुमिच्छास तदा 'तत्र' 25 तेषां साव्नामिन्देके वन, वन सबतोऽध्येवं सन्यवत इति मादः । अति च—हे ब्रातः ! एषाङ्मेकान्द्रहितो मृत्वा मत्रन्तं मगानि—तं माद्रवी विषक्तमा महुतियानाः सन्ति, सुद्धेन तीवद्याद्यपदेशकं महुरं वना नल्यन्ति, नेतमा तु विप्रवन् एरव्यरंगेपगकारिताक्यपरिणामा इति हृद्यम् । एवं विर्णरामानिदेऽमी प्रवन्धामप्रतिप्रथमानः पद्कायविग्णनादिकं यन् करोति तिल्यतं अयतनाद्याचनः प्रायक्षितम् ॥ ५३२५ ॥ किञ्च—

वार्तार्थं खोमे, जहण्जजालुन्यिए विद्याठऽपंका । अवि जुजति अन्नविमे, णेव य मंकाविमे किरिया ॥ ५३२६ ॥

र "वर्तमानासरे वर्तमाना" इति वचनाव् 'मा पहिंगच्छद्द' नि मा प्रति कं० । २ "दानीं "हः" इति रेटेंद, "नुः" इति वितक, किं पछाये ? हां० ।। ३ मरणे इ° टामा० विना ।

तस्याशुद्धाहारदानानन्तरं वातादीनां क्षोभे 'जवन्यकालात्' तस्त्रणादेवोत्थिते विपाणद्धा भवति—मन्ये विपममीभिर्मम दत्तं येनैवं मे सहसेव धातुक्षोभः समजिन । एवं चिन्तयतस्याचिरादेव मरणं भवेत् । कुतः ! इत्याह—''अवि'' इत्यादि, 'अपिः' सम्भावनायाम्, सम्भाव्यते अयमर्थः—यद् अन्यस्य सर्वस्यापि विपस्य मन्नादिक्तिया युज्यते, जद्धाविपस्य तु 'किया' चिकित्सा नेव भवति, मानसिकत्वेन तस्य प्रतिकर्त्तुम्जव्यत्वात् । यत एते दोपा अत्र परमतमुपन्यस्य दूष्यति—

केड् पुण साहियन्वं, अस्समणो हं ति पिडगमो होज । दायन्वं नतणाए, णाए अणुलोमणाऽऽउद्दी ॥ ५३२७ ॥

केचित् पुनराचार्या मुवतें—स्फुटमेव तस्य कथियतन्यम्—भवत एवेदं कल्पते; एतच न युज्यते । यत एवमुक्ते कढाचिदसौ मृयात्—यत् श्रमणानां न कल्पते तद् मम यदि कल्पते 10 तत एवमहम् 'अश्रमणः' न श्रमणो भवामि, अश्रमणस्य च निरर्थकं मे शिरस्तुण्डमुण्डनम्; इति विचिन्त्य प्रतिगमनं कुर्यात् । यत एवमतो यतनया ढातव्यम् । यतनया च दीयमानं यदि ज्ञातं भवति तदा वश्यमाणवचनैः 'अनुलोमना' प्रज्ञापना तथा कर्तव्या यथा तस्य 'आवृत्तिः' समाधानं भवति ॥ ५३२७ ॥ प्रज्ञापनाविधिश्चायम्—

अभिनवधम्मी सि अभावितो सि वालो व तं सि अणुकंपी। तव चेवऽहा गहितं, शुंजिजा तो परं छंदा ॥ ५३२८ ॥ कप्पो चिय सेहाणं, पुच्छसु अण्णे वि एस हु जिणाणा। सामाइयकप्पठिती, एसा सुत्तं चिमं वेंति॥ ५३२९ ॥

'अभिनवधर्मा' अधुनैव गृहीतप्रवज्योऽसि त्वम्, अत एव 'अभावितोऽसि' नाद्यापि भैक्षभोजनेन भावितः, बालश्च त्वमसि अत एव 'अनुकम्प्यः' अनुकम्पनीयः, तत इदमुत्कृष्ट- 20 द्रव्यमशुद्धमपि तवैवार्थाय गृहीतम्, अतः परं 'छन्दात्' सच्छन्देन मुझीथाः ॥ ५३२८॥

अपि च—करुप एवेप शैक्षाणां यदनेपणीयमपि भोक्तुं करुपते, यदि भवतो न प्रत्ययस्ततः पृच्छ 'अन्यानपि' गीतार्थसाघून् । तेऽपि तेन पृष्टाः सन्तो ब्रुवते—एपा 'हु' निश्चितं 'जिनाज्ञा' तीर्थकृतामुपदेशः, सामायिककरुपस्य चैपैव स्थितिः । सूत्रं च ते साधवः 'इदं' प्रस्तुतं ''अत्थि या इत्य केइ सेहतराए'' इत्यादिरूपं ब्रुवते । भवेत् कारणं येनाकुट्टिकयाऽपि दद्यात् ॥५३२९॥ 25 कथम् १ इत्याह—

परतित्थियपूयातो, पासिय विविहातों संखडीतो य । विष्परिणमेक सेधो, कक्लडचरियापरिस्तंतो ॥ ५३३०॥

कापि क्षेत्रे परतीर्थिकानां पूजाः—सादरिक्षण्य-मधुरभोजनादिरूपास्तदुपासकैर्विधीयमाना दृद्धा विविधाश्च सङ्ख्र डीरवलोक्य शैक्षः कर्कशचर्यापरिश्रान्तैः सन् विपरिणमेत ॥५३३०॥ ततः— 30 नाऊण तस्स भावं, कप्पति जतणाएँ ताहे दाउं जे ।

१ °ते—"साहियव्वं" ति स्फु॰ का ।। २ °न्तः समस्तदोपविशुद्धभैक्षत्रहणनिर्विणणः सं का ।।

## मंथरमाण देंनी, लग्गह महाणपन्छिने ॥ ५३३१ ॥

ज्ञात्वा 'तस्य' ग्रेंबस्य 'मार्व' किन्य-मबुरमोजनिषयमियायमेपणीयास्यमे यत्तनया तस्या-नेपणीयमपि दातुं करवते । अथ संन्यातोऽपि ददाति ततः न्वस्थानपायश्चिते स्मानि, येन दोषेणाश्चद्वं तिविष्यत्रं प्रायश्चित्तमापद्यत इति यावः ॥ ५२३१ ॥

सेहस्स व मंबंधी, नारिमिम्च्डेंते वाग्णा णित्य । कक्खेंडे व महिद्वीए, वितियं अद्याणमादीसु ॥ ५२३२ ॥

श्रेश्रस्य वा सम्बन्धिनः केऽनि सहातिरेकत एक्ष्टं मक्तमानीय द्युः, तम्य च नाहशं भोकुमिच्छतः 'वारणा' प्रतिषेषो नान्ति । "क्रक्यंडे व" नि क्रक्यंस्—अवमीद्रयं तत्रा-संत्ररणेऽग्रुढं श्रेश्रस्य दात्रच्यम्, ग्रुढ्मात्सना भोक्त्य्यम् । "महिङ्गीए" नि महिंद्धिकः—राजादिः 10प्रवित्तः स यावद् नाद्यापि मात्रितः नावन् श्रायोग्यमनेपणायं दीयते । "विद्यं अद्याणमा-दीशु" ति अध्वादिषु कारणेषु दितीयण्दं मवति, स्वयमप्यनेपणायं सुझानाः ग्रुद्धा इति मावः । एषा पुरातनी गाया ॥ ५२६२ ॥ साय्यत्रयेनामेव विद्यणोति—-

नीया व केई तु विरुवरुवं, आणेख भनं अणुवड्डियस्या।

स चावि पुच्छेल जना तु थेरे, तदा ण वारेंति ण मा गुन्या ॥ ५३३३ ॥

15 निजेकाः केचिद् 'विन्यक्षं' मोदका-अग्रेकवित-आस्थोदनप्रमृतिकमुक्तम् मकनतुरस्थितस्य श्रेष्ठस्यायोयानयेयुः । स च नैनिमिन्नितो यदा 'स्थितरान्' आचार्यात् पुच्छेत्—
गृह्याम्यहमिदम् १ न वा १ इतिः, तदा गुग्वो ''ण"मिति 'नै' श्रेष्ठं न वाग्यन्ति । कृतः १ इत्याह—''मा गुन्या" चि मा वाग्यतां चत्वारा गुम्काः प्रायिविचं मवेन् ॥ ५३३३ ॥

किमभ पुनर्न वायते १ इत्याह—

छोहरा निणेहता वा, अण्यहमाबा व तस्म वा तेसि । गिण्हह तुरुमे वि वर्द्ध, पुरिसही णिव्विगतिगा मा ॥ ५३३४ ॥

छोछुपतया संज्ञातककेह्ता वा म तर भक्तं भोक्नुमिण्डेपत् नतो यदि वायते तरा 'तस्य' श्रेष्ठस्य 'तेपां वा' मंज्ञातकानाम् 'अन्यथामावः' विपरिणयनं भवेत् । मंज्ञातकानाम् यदि सावृतामग्रयन्ते—वेहेतद् भक्तन् अतो यूयमि गृहीतः ततो वक्तव्यम्—''मो'' इति वर्ष 25 प्रोहिण्स्यान्तिनो निर्विष्ठतिका वा ॥ ५३३३ ॥ अय त संज्ञातका व्रवारन्—

र्मेदक्खेण ण इच्छति, तुच्मे से देह वेह णं तुच्मे । कि वा वारेम्र वयं, गिण्हतु छंदेण तो विति ॥ ५३३५ ॥

एप युष्मामिरनुज्ञातः 'मन्दाक्षेण' छज्ञया न बहीतुनिच्छति ततो यूवं तस्य प्रयच्छत, भणत वा यूयम्—गृहाणिति । तत्र बुवते—िक्कं वा वयं वारयामः १ गृहानु न्वयमेव छन्देन १ २०यदि रोचते ॥ ५३३५ ॥ अय "कक्कंड व महिड्डीए" ति परद्वयं व्यास्याति—

वीमुं वीमे वेनुं, दिति व से मंथरं व उन्झंति । मार्वेता विद्यिमतो, दछंति जा माविनोऽणेमि ॥ ५३३६ ॥

१ 'निजकाः' शैक्षसक्तसमातकाः केचिद् शं॰ ॥ २ मेन स्टेग वासा॰ ॥

'अवमे' दुर्भिक्षे यावन्तिकादिकमनेषणीयं 'विप्वक्' पृथग् गृहीत्वा शैक्षस्यार्थायाऽऽनीतं तस्यैव प्रयच्छन्ति, संस्तरन्तो वा उज्झन्ति । यो वा ऋद्धिमत्पत्रजिनस्तं 'भावयन्तः' भैक्ष-भोज-नभावनां ब्राह्यन्तो यावद् भावितो न भवति तावद् येन वा तेन वा दोषेणानेपणीयं प्रायोग्यं लब्बा ददति । यद्येवं ऋद्धिमत्यव्रजितं नानवर्तयन्ति ततश्चतुर्गुरुकम् ॥ ५३३६ ॥

कुतः ? इति चेद् उच्यते-

5

तित्थविवही य पभावणा य ओभावणा कुलिंगीणं। एमादी तत्य गुणा, अकुन्वती भारिया चतुरी ॥ ५३३७ ॥

ऋदिमति प्रवित्ते तीर्थविवृद्धिर्भवति, 'यदीद्या अप्येतेपां सकारो प्रवजन्ति ततो वयं द्रमकप्रायाः किमेवं गृहवासमिधवसामः ?' इति बुद्धा भूयांसः प्रवजन्तीति भावः । प्रभावना च प्रवचनस्य भवति कुलिङ्गिनां चापश्राजना भवति, तेषां मध्ये ईदृशामृद्धिमतामभावात् । 10-एवमादयः 'तत्र' राजादिपव्रजिते यतो गुणा भवन्ति अतस्तस्यानुवर्तनामकुर्वतश्चत्वारो भारिका मासाः प्रायश्चित्तम् ॥ ५३३७ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

> अद्धाणाऽसिव ओमे, रायहुट्टे असंथरेंता उ। सयमवि य भुंजमाणा, विसुद्धभावा अपच्छित्ता ॥ ५३३८ ॥

अध्वा-ऽशिवा-ऽवम-राजद्विष्टेषु असस्तरन्तः स्वयमप्यनेपणीयं विद्युद्धभावा भुज्ञाना अप्रा-15 यश्चित्रा मन्तव्याः ॥ ५३३८ ॥

॥ अनेपणीयप्रकृतं समाप्तम् ॥

क लप स्थिता क लप स्थित प्रकृत म्

सूत्रम्-

जे कडे कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं, नो से कप्पइ कप्पट्टियाणं । जे कडे अकप्पट्टियाणं णो से कप्पइ कप्पट्रियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं। कप्पे ठिया कप्पट्टिया, अकप्पे ठिया अकप्पट्टिया १९॥

अस्य सम्बन्धमाह-

सुत्तेणेव उ जोगो, मिस्सियभावस्स पन्नवणहेउं। अक्लेव णिणाओं वा, जम्हा तु ठिओ अकप्पमिम ॥ ५३३९ ॥

25

20

स्त्रेणैव 'योगः' सम्बन्धः कियते—'मिश्रितमावस्य' 'किमर्थमिदमशुद्धं मम दीयते !' इत्येवं कळुषितपरिणामस्य शैक्षस्य प्रज्ञापनाहेतोरिदं सूत्रमारभ्यते । यद्वा 'कथं शैक्षस्यानेपणीयं करुपते ?' इत्येवं केनापि 'आक्षेपे' पूर्वपक्षे कृते 'निर्णयः' निर्वचनमनेन कियते । कथम् व इत्याह—यसाद् असौ शैक्षः 'अकरपे' सामायिकसंयमरुक्षणे स्थितः ततः करपते तस्याने-30 पणीयमिति ॥ ५३३९ ॥

20

अनेन सम्बन्धनायानस्यास्य व्याप्या—'यद्' अधनादिकं 'कृतं' विद्तिं कर्णास्तानामधीय करणते तद् अकर्णास्तानाम्, नो तत् कर्णते कर्णास्तानाम् । इद्दाचिरुवयादा द्यविधे कर्णये स्थानामं कर्णास्तानाम्, नो तत् कर्णते कर्णास्तानाम् । इद्दाचिरुवयादा द्यविधे कर्णये स्थिनामं कर्णास्ता उच्यन्ते, पञ्चयामधमंप्रतिपत्ता इति मावः । ये पुनेन्तसिन् कर्णे सम्पूर्णं न स्थिताम्ते अकर्णस्थिताः, चतुर्यामधमंप्रतिपत्तार इत्यर्थः । ततः पञ्चयामकानुद्दिय । कृतं चातुर्यामिकानां करणत इत्युक्तं भवति । तथा यद् 'अकर्णस्थितानां' चातुर्यामिकानामर्थाय कृतं नो तत् कर्णते 'कर्णास्थितानां' पञ्चयामिकानां किन्तु कर्णात तद् 'अकर्णस्थितानां चतुर्यामिकानाम् । अत्रेव व्युत्यत्तिमाद्द—'कर्ण्य' आचिरुवयादी दश्विधे स्थिताः कर्णस्थिताः । 'अकर्णे' अस्तिनकर्णस्थे स्थिता अकर्णस्थिताः । एष मुत्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविम्तरः—

कप्यठिद्परुवणना, पंचेव महस्वया चउलामा ।

क्रप्यद्वियाण पणगं, अकृष्य चउनाम सेंहे ये।। ५३४० ॥

करपिसतैः प्रथमनः प्रक्षणा कर्नव्याः। तथया—पृत्रे-पश्चिमसाधृनां करप्रसितिः पश्च-महावत्रक्षा, मध्यमपाधृनां महाविदेह्मावृनां च करपिसितिश्चनुर्यामण्ळणा। ननो ये करप-सिनाम्नेषां ''पणगं'' ति पश्चेत्र महावनानि भवन्ति। अकरपिसिनानां तु 'चत्वारो यामाः' चत्वारि महावनानि भवन्ति, 'नापरिगृहीना क्षां सुज्येन' इति कृत्वा चनुर्थवनं परिप्रह्वन 10 एवं तेपामन्त्रभैवनीति भावः । यश्च पृत्रे-पश्चिमनीर्थकरमाधृनामिष सम्बन्धां शेक्षः सोऽपि मामायिकपंयत इति कृत्वा चनुर्यामिकोऽकरपियतश्च मन्त्रव्यः, यदा पुनन्पसापिनो सविष्यिन तता करपिसत इति ॥ ५३००॥ प्रकपिता करपिसितिः। इह ''ने कडे कष्यद्वियाणं'' इत्यादिनाऽऽधाक्रमे गृन्वितम् अनुन्तस्योग्विमाह—

> माली घय गुल गोरम, णवेमु बह्वीफरेमु जानेमु । पुण्णह करण सष्टा, आहाकम्मे णिमंनणना ॥ ५३४१ ॥

कसापि टानस्चेरियमश्राद्धस्य वा नवः शाछिर्म्यान् गृहे समायानस्ततः य चिन्तयि — 'पूर्व यतीनामदत्त्वा समात्मना परिमाक्तुं न युक्तः' इति परिमाच्याऽऽधाकमें क्वर्यात् । एवं घते गुडे गोरंग नवेषु वा तुम्व्यादिवछीक्ष्येषु जातेषु पुण्यार्थे टानस्विः श्राद्धः ''करणं'' ति आधाकमें कृत्वा साधृनां निमन्नणं कुयोन् ॥ ४३७१॥

25 तस्य चाघाकर्मणोऽमृत्येकार्थिकपदानि-

आहा अहं य कम्मे, आताहम्मे य अनकम्मे य । तं गुण् आहाकम्मं, णायच्यं कप्यते कस्य ॥ ५३४२ ॥

आधारमी अधःकर्म आत्मनम् आन्मकमं चिति चत्नारि नामानि । नत्र सावृनामाययाप्रणियानेन यत् कर्म-पर्कायविनारोनाञ्चादिनिष्पादनं तद् आधार्रम् । तथा विश्वद्वसंयमथण्यानेम्यः प्रतिपात्य आत्मानं अविश्वद्वसंयमम्यानेषु यद् अद्योऽयः करानि तद् अवःकर्म ।
आत्मानं-ज्ञान-वर्शन-चारित्ररूषं दिन-विनाश्यतीनि आत्मनम् । यन् पाचकादः सम्बन्धि

<sup>े</sup> १ °ताः किन्तु केषुचिन् शय्यानर्गपण्डादिषु स्थानेषु स्थिताः केषुचित् तु आचिलक्या दिषु अस्थिताने अकल्प° क्षं∞ ॥

कर्म-पाकादिरुक्षणं ज्ञानावरणीयादिरुक्षणं वा तद् आत्मनः सम्बन्धि क्रियते अनेनेति आत्म-कर्म । तत् पुनराधाकर्म कस्य पुरुपस्य करूपते १ न वा १ यद्वा कस्य तीर्थे कथं करूपते १ न करूपते वा १ इत्यमीभिद्वीरिज्ञीतन्यम् ॥ ५३४२ ॥ तान्येव दर्शयति—

संघस्स पुरिम-पिन्छम-मिन्झमसमणाण चेव समणीणं। चिन्छणः उवस्तयाणं, कायन्वा मग्गणा होति ॥ ५३४३॥

आधाकर्मकारी सामान्येन विशेषेण वा सङ्घर्योद्देशं कुर्यात् । तत्र सामान्येन—अविशेषितं सङ्घम्रद्दिशति, विशेषेण तु पूर्वं वा मध्यमं वा पश्चिमं वा सङ्घं चेतिस प्रणिधते । श्रमणानामप्योघतो विभागतश्च निर्देशं करोति । तत्रौघतः—अविशेषितश्रमणानाम्, विभागतः पञ्च-यामिकश्रमणानां चतुर्यामिकश्रमणानां वा । एवं श्रमणीनामपि वक्तव्यम् । तथा चतुर्णामुपा-श्रयाणामप्येवमेव सामान्येन विशेषेण च मार्गणा कर्तव्या भवति । तत्र चत्वार उपाश्रया इमे— 10 पञ्चयामिकानां श्रमणानामुपाश्रयमुद्दिशतीति एकः, पञ्चयामिकानामेव श्रमणीनां द्वितीयः, एवं चतुर्यामिक श्रमण-श्रमणीनामप्येवमेव द्वानुपाश्रयौ मन्तव्यौ ॥ ५३४३॥ इदमेव भावयति—

संघं समुद्दिसित्ता, पढमो वितिओ य समण-समणीओ । तितो उवस्सए खळु, चउत्थओ एगपुरिसस्स ॥ ५३४४ ॥

आधाकर्मकारी प्रथमो दानश्राद्धादिः सद्धं सामान्येन विशेषेण वा समुद्दिश्याधाकर्म 15 करोति । द्वितीयः श्रमण-श्रमणीः प्रणिधाय करोति । तृतीय उपाश्रयानुद्दिश्य करोति । चतुर्थ एकपुरुषस्योद्देशं कृत्वा करोति ॥ ५३४४ ॥ अत्र यथात्रमं कल्प्या-ऽकल्प्यविधिमाह—

जित सन्वं उद्दिसिउं, संघं कारेति दोण्ह वि ण कप्पे। अहवा सन्वे समणा, समणी वा तत्थ वि तहेव॥ ५३४५॥

'यदीति' अम्युपगमे । यदि नाम ऋषभस्वामिनोऽजितस्वामिनश्च तीर्थमेकत्र मिलितं 20 मवित पार्श्वस्वामिनवर्द्धमानस्वामिनोवी तीर्थं मिलितं यदा प्राप्यते तदा तत्कारुमङ्गीकृत्यायं विधिरिमधीयते—सर्वमिष सद्धं सामान्येनोिह्श्य यदा आधाकर्म करोति तदा 'द्वयोरिप' पञ्चयामिक-चतुर्यामिकसङ्घयोर्न करुपते । अथ सर्वान् अमणान् सामान्येनोिह्शति ततः 'तत्रापि' अमणानामि सामान्येनोहेशे 'तथैव' सर्वेषामिष पञ्चयामिकानां चतुर्यामिकाना च अमणानां न करुपते । एवं अमणीनामिष सामान्येनोहेशे सर्वासामकरूप्यम् ॥ ५३४५॥ 28

अथ विभागोद्देशे विधिमाह-

जइ पुण पुरिमं संघं, उद्दिसती मिन्झिमस्स तो कप्पे।

मिन्झमउद्दिक्टे पुण, दोण्हं पि अकिप्पतं होति ॥ ५३४६ ॥

यदि पुनः पूर्वमृषमस्वामिसत्कं सद्धं समुद्दिशति ततः 'मध्यमस्य' अजितस्वामिसङ्घस्य करुपते । अथ मध्यमं सङ्घमुद्दिशति तदा 'द्वयोरिप' पूर्व-मध्यमसङ्घयोरकरुप्यं भवति । 30 एवं पश्चिमतीर्थकरसत्कं सङ्घमुद्दिश्य कृतं मध्यमस्य करुपते, मध्यमस्य कृतं द्वयोरिप न करुपते ॥ ५३४६ ॥

-- एमेव समणवग्ने, समणीवग्ने य पुन्वग्रदिहे । ----इ॰ १७९

र्मिक्सिमगाणं कप्पे, तेसि कर्ड दोण्ड वि ण कप्पे ॥ ५२४७ ॥

एवमेव अमणवर्ग अमणीवर्गे च पूर्वपाय्-ऋपमम्बामिनम्बन्धिनां अमणानां अमणीनां वा यद् उद्दिष्टम्-उद्दिश्य कृतं तद् मध्यमानां श्रमण-श्रमणीनां अन्यते । 'तैर्या' मध्यमानाम-र्थाय कृतं 'उमयेपानपि' पूर्व-मध्यमानां साम्रु-मार्झानां न कर्यत् । एवं पश्चिम-मध्यमानामी ठवक्तत्र्यम् ॥ ५२१७ ॥ अयेकपुरुपेहिरो विविमाह—

पुरिमाणं एकस्स वि, कयं तु सब्वेसि पुरिम-चरिमाणं। ण वि कप्पे ठवणामेत्तर्ग तु गहणं वृहिं नित्य ॥ ५३४८ ॥

'पूर्वपाय' ऋपमभ्वामिसन्कानांमकस्यापि पुरुषस्यायीय इतं सर्वपामित पृवे-पश्चिमानाम-करुयम्, पश्चिमानामप्येकसार्थाय कृतं सर्वेषां पृत्त-पश्चिमानामकज्यम् । एतच 'स्वापना-10 मात्रं भेरूपणामात्रं नैज्ञाविज्ञानार्थं क्रियत, बहुकाटोन्जरितत्वेन पूर्व-पश्चिमसाबृनामेकत्रासम्म-बात् तत्र परस्परं शहणं 'नाम्नि' न घटते । मध्यमानां नु यदि मामान्त्रेनैकं साधुमुद्दिक्य इन्तं तत एकेन गृहीत शैपाणां करपते । अथ कमप्येकं विशेष्य कृतं दतः तस्येवाकरूपम , द्येपाणां सर्वेपामपि कञ्च्यम, पृत्र-पश्चिमानां तु सर्वेपामपि तन्न करूरते ॥ ५३४८ ॥

अयोपाश्रयोहेदा विविमाह-

एवप्रवस्तय पुरिमे, टिइड ण तं तु पच्छिमा ग्रंज । मज्ज्ञिम-तन्त्रज्ञाणं, कप्पे उदिदृतम पुट्या ॥ ५३४९ ॥

एवं यदि सामान्येनीपाश्रयाणासुद्देशं करोति तदा मर्थेपामकल्यम् । अथ पूर्वपाम्-आध-तीयेक्रसावृतामुपाश्रयानुहिराति ततमाद्धेमुहिष्टं पश्चिमा उपलक्षणत्वात् पूर्वे वा साववः सर्वेऽपि न मुञ्जते, मध्यमानां पुनः कल्पनायन् । अय मध्यमसाधृनामुपाश्रयान् सर्वानुहिस्य 20 करोति ततो मध्यमानां पूर्व-पश्चिमानां च सर्वेपानकल्प्यम् । अथ क्रियत एव मध्यमोपाश्रयानु-द्यिति ततः 'तद्रनीनी' तेषु—उपाश्रयेषु ये श्रमणान्तान् वर्नीयता द्याणां मध्यमश्रमण-श्रमणीनां कव्यते । "टिइट्टिसम पुत्र" ति पूर्व नायतः—ऋषमसामिनःता मण्यन्ते, ते 'उद्दिष्टममाः' यं माबुगुहिस्य कृतं तत्तुल्याः, एक्सुहिस्य कृतं सर्वेपानकव्यनीयमिति मानः ॥ ५२१९॥ एवं तावत् पूर्वेषां मञ्चमानां च मणिनम् । अय मञ्चमानां पश्चिमानां चामिनीयने — 25

मंत्र्वे समणा समणी, मन्द्रिमगा चेव पश्छिमा चेव ।

मन्त्रिमग समण-समणी, पञ्छिमगा समण-समणीतौ ॥ ५३५० ॥ सर्वे श्रमणाः श्रमण्यो वा चर्रोहिस्यन्ते तदा सर्वेपामकत्र्यम् । "मज्जिपगा चेव" ित अय मध्यमाः श्रमणाः श्रमण्यो वा टहिष्ठानुतो मध्यमानां पश्चिमानां च सर्वेपामकरूप्यन् । 'पिच्छिमा चेव'' चि पश्चिमानां अमग-अमणीनामुद्दिष्ट तेषां सर्वपायकरूपम्, मध्यमानां 80 कॅल्प्यच् । मञ्चमश्रमणानामुहिष्टं मञ्चमेसान्तानां कल्पते, मञ्चमश्रमगीनामुहिष्टं मञ्चमसावृतां कर्पते । पश्चिमध्रमणानामुहिष्टे पश्चिमसाबु-साच्चीनां न कर्यते, मच्चमानामुमच्यामपि करुरते । एवं पश्चिमश्रमणीनामप्युद्धिः वक्तव्यम् ॥ ५३५० ॥

<sup>.</sup>१ °मश्रमणीनां क<sup>े दां</sup>ं॥

उवस्सग गणिय-विभाइय, उज्जुग-जङ्घा य वंक-जङ्घा यः। मन्झिमग उज्जु-पण्णा, पेच्छा सण्णायगाऽऽगमणं ॥ ५३५१ ॥

अथोपाश्रयेषु साधून् गणित-विभाजितान् करोति । गणिता नाम—इयतां पञ्चादिसद्द्रगकानां दातव्यम्, विभाजिता नाम—'अमुकस्यामुकस्य' इति नामोक्तिर्तनेन निर्द्धारिताः । अत्र चतु-भिक्की—गणिता अपि विभाजिता अपि १ गणिता न विभाजिताः २ विभाजिता न गणिताः ६ २ न गणिताः न विभाजिताः ४ । अत्र प्रथमभक्के मध्यमानाः गणित-विभाजितानामेवा-कल्प्यम्, शेपाणां कल्पते । द्वितीयभक्के यावद् गणितप्रमाणेर्ने गृहीतं तावत् सर्वेषाम-कल्प्यम्, गणितप्रमाणेर्गृहीते मध्यमानां शेपाणां कल्प्यम् । तृतीयभक्के यावन्तः सदृशनामा-नस्तेषां सर्वेषामकल्प्यम्, शेपाणां कल्प्यम् । चतुर्थभक्के सर्वेषामकल्प्यम् । पूर्व-पश्चिमानां तु सर्वेष्वाप भक्केषु न कल्पते । परः प्राह—ननु सर्वेषां सर्वज्ञानां सदृश एव हितोपदेशस्ततः १० कथं पश्चयामिकानां चतुर्यामिकानां च विसदृशः कल्प्या-ऽकल्प्यविधिः १ अत्रोच्यते—कालानु-भावेन विनेयानामपरापरं तथातथासमावपरिणामं विमलकेष्वरूलसङ्खुषा विलोक्य तीर्थकृद्धि-रित्थं कल्प्या-ऽकल्प्यविधिवैचिन्यमकारि । तथा चाह—"उज्जग-जङ्घा य" इति, पूर्वसाधवः ऋजु-जडाः पश्चिमसाधवो वक्त-जडा मध्यमा ऋजु-प्राज्ञाः । एतेषां च त्रिविधानामिप साधूनां नटप्रेक्षादृष्टान्तेन प्रस्त्रणा कर्तव्या । त्रिविधानामेव च साधूनां सज्ञातककुल्मागतानां गृहिण १६ उद्गमदिदोषान् कुर्युः तत्रापि त्रिधा निदर्शनं कर्तव्यम् ॥ ५३५१ ॥

तत्र नटप्रेक्षणकदृष्टान्तं तावदाह—

नडपेच्छं दडूणं, अवस्स आलोयणा ण सा कप्पे। कउयादी सो पेच्छति, ण ते वि पुरिमाण तो सन्वे ॥ ५३५२ ॥

कश्चित् प्रथमतीर्थकरसाधुर्भिक्षां पर्यटम् नटस्य 'प्रेक्षां' प्रेक्षणकं दृष्ट्वा कियन्तमपि कालमव-20 लोक्य समागतः, स च ऋजुत्वेनावश्यमाचार्याणामालोचयति, यथा—नटो नृत्यम् मया विलो-कितः । आचार्येरुक्तम्—'सा' नटावलोकना साधूनां कर्तुं, न कल्पते । ततः 'यथाऽऽदिशन्ति भगवन्तस्त्रथेव' इत्यमिधाय भूयोऽपि भिक्षामटम् कयोकादिकमसौ प्रेक्षते । कयोको नाम—वेषपरावर्तकारीः नटविशेषः । आदिशब्दाद् नर्तकीप्रमृतिपरिग्रहः । ततस्त्रथेवालोचिते गुरवो भणन्ति—ननु पूर्वं वारितस्त्रमासीः । स प्राह—नट एव द्रष्टुं वारितो न कयोकः, एप च 26 मया कयोको दृष्टः । एवं यावन्मात्रं परिस्फुटेन वन्नसा वार्यन्ते तावन्मात्रभैवते वर्जयन्तिः न पुनः सामर्थ्योक्तमपरस्यः तादशस्य प्रतिपेधं प्रतिपद्यन्ते । यदा तु भण्यते "न ते वि" चि 'तेऽपि' कयोकादयो न कल्पन्ते द्रष्टुं तदा सर्वानिप परिहरन्ति, अतः पूर्वेषां साधूनां सर्वेऽपि नटादयो न कल्पन्ते द्रष्टुमितिः प्रथममेवोपदेष्टव्यम् ॥ ५३५२ ॥

एमेव उग्गमादी, एकेक निवारि एतरे गिण्हे । सन्वे वि ण कप्पंति, ति वारितो जिल्लयं विले ॥ ५३५२ ॥

१ °नां गणित-विभाजितानांमेवाकल्प्यम् । खतीय का । २ का प्रती 'कयोक'स्थाने सर्वत्रापि, 'कायाक' इति पाठो. वर्तते,॥। १

ñ

'एवमेव' नटप्रेक्षणोक्तेनेव प्रकारेण पूर्वतिर्थकरसाधुर्यादे एकैकमुद्रमादिदोपं निवार्यते ततो यमेवाधाकमीदिकं दोपं निवारितस्तमेव वर्जयति 'इतरांस्तु' पृतिकर्म-कीतकृतादीन् गृहाति, न वर्जयतीत्यर्थः । यदा तु 'सर्वेऽपि' उद्गमदोपा न करपन्ते इति वारितो भवति तदा सर्वानपि यावज्ञीवं वर्जयति ॥ ५२५२ ॥ अथ संज्ञातकागमनपदं व्याच्छे—

सण्णायगा वि उज्जुत्तणेण कस्स कत तुज्झमेयं ति । मम उदिद्व ण कप्पद्व, कीतं अण्णस्स वा पगरे ॥ ५३५४ ॥

प्रथमतीर्थकरतीर्थं यदा साधुः संज्ञातककुछं गच्छति तदा ते संज्ञातकाः किञ्चिदाधाक मीदिकं कृत्वा साधुना 'कस्यार्थाय युप्मामिरिदं कृतम्?' इति पृष्टाः सन्त ऋजुत्वेन कथयन्ति—युप्मद्रथमेतद् इति । ततः साधुर्मणति—ममोद्दिष्टमकं न कर्पते । एवमुक्तः स गृही क्रीत-10कृतं अन्यद्वा दोपनातं कृत्वा दयात् , 'उद्दिष्टमेवामुना प्रतिषिद्धं न क्रीतादिकम्' इति बुद्धा । अथवाऽन्यस्य साधीरथीयाधाकमं प्रकुर्यात् , 'ममोद्दिष्टं न कर्पते इति मणता तेनात्मन एवाधाकमं प्रतिषिद्धम् नान्येपाम्' इति बुद्धा ॥ ५३५४॥

सव्यन्तर्शण निसिद्धा, मा अणुमण्ण ति उग्गमा णे सि । इति कथिते पुरिमाणं, सन्त्रे सन्त्रेसि ण करेंति ॥ ५३५५ ॥

ह यदा तु तेपां गृहिणामभेऽमिचीयते—सर्वेऽप्युद्गमदोपाः सर्वेषां यतीनां 'निषिद्धाः' न करूपन्ते, मा मृद् ''णे'' अस्माकं ''सिं'' ति तेषां दोषाणां अनुमतिदोष इति कृत्वा । तत एवं कथिते सति ते गृहिणः सर्वेषामपि साधृनां सर्वानप्युद्गमदोषान् न कुर्वन्ति । एवं पूर्वेषां तीर्थे ये दानश्राद्धादय उद्गमदोषकारिणस्तेऽपि ऋजु-जडा इति मावः ॥ ५३५५ ॥

अथ ऋजु-जडपद्व्याख्यानमाह---

20 उज्जुत्तणं सें आलोयणाऍ जहत्तणं सें नं भुजो । तजातिए ण याणति, गिही वि अनस्स अनं ना ॥ ५३५६ ॥

ऋजुत्वं "से" 'तस्य' प्रथमतीर्थकरसाधोरेवं मन्तत्र्यम्—यद् एकान्तेऽप्यक्तत्यं कृत्वा गुरूणामवश्यमालोचयति । यत् पुनर्भूयस्त्रज्ञातीयान् दोपान् न जानाति न च वर्जयति तेन तस्य जहत्वं द्रष्टन्यम् । गृहिणोऽपि यद् एकस्य निवारितं तद् अन्यस्य निमित्तं कुर्वन्ति 'अन्यं 25 वा' कीतकृतादिकं दोषं कुर्वन्ति एतत् तेषां जहत्वम् । यत् तु प्रष्टाः सन्तः परिस्कुटं सद्भावं कथयन्ति एतत् तेषां ऋजुत्वम् ॥ ५३५६ ॥ अथ मध्यमानामृजु-प्रज्ञतां मावयति—

उद्धत्तर्ण से आलोयणाएँ पण्णा उ सेसवज्जणया । सण्णायगा वि दोसे, ण करेंतऽण्णे ण यऽण्णेसि ॥ ५३५७ ॥

'रहस्यिप यत् प्रतिसेनितं तद् अन्वस्यमाछोचियतच्यम्' इत्याछोचनया मध्यमतीर्धद्वरसाधू-80 नामृजुत्वं मन्तच्यम् , यत् पुनः शेषाणां—तत्नातीयानामर्थानां खयमम्यूद्यते वर्ननां कुर्वन्ति ततः प्रज्ञा तेषां प्रतिप्रचय्या । ते हि 'नटानछोक्नं कर्तुं न कल्पते' इत्युक्ताः प्राज्ञतया खचेतिस परिमानयन्ति—यथा एतद् नटानछोक्नं 'राग-द्रेपनिनन्धनम्' इति कृत्वा परिह्यिते तथा क्योक्ननर्तक्यादिदर्शनमपि रागद्वेपनिनन्धनतया परिहर्तन्थमेन; इति विचिन्त्य तथेन कुर्वन्ति ।

25

संज्ञातका अपि तेपाम् 'इदमुद्दिष्टभक्तं मम न कल्पते' इत्युक्ताश्चिन्तयन्ति—यथैतस्यायं दोषो-ऽकल्पनीयस्तथाऽन्येऽपि तज्जातीयाः सर्वेऽप्यकल्पनीयाः, यथा चैतस्य ते अकल्पनीयास्तथा सर्वेपामपि साधूनां न कल्पन्ते । एवं विचिन्त्य 'अन्यान्' उद्गमदोपान् न कुर्वन्ति, अन्येपां च साधूनां हेतोने कुर्वन्ति ॥ ५३५७ ॥ अथ वक्त-जडव्याख्यानमाह—

> वंका उ ण साहंती, पुद्धा उ भणंति उण्ह-कंटादी । पाहुणग सद्ध ऊसव, गिहिणो वि य वाउछंतेवं ॥ ५३५८ ॥

पश्चिमतीर्थकरसाधवो वकत्वेन किमप्यकृत्यं प्रतिसेन्यापि 'न कथयिन्त' नालोचयिन्त, जडतया च जानन्तोऽजानन्तो वा भ्यस्तथैवापराधपदे प्रवर्तन्ते । नटावलोकनं कुत्रीणाश्च दृष्टास्ततो गुरुभिः पृष्टाः—किमियतीं वेलां स्थिताः ?। ततो भणिन्त—उण्णेनाभितापिता वृक्षादिच्छायायां विश्रामं गृहीतवन्तः, कण्टको वा लग्न आसीत् स तत्र स्थितैरपनीतः, आदि-10 शब्दाद् अन्यदप्येवंविधमुत्तरं कुर्वन्तीति । गृहिणोऽपि आधाकर्मादौ कृते पृष्टा भणिन्त— माष्टुणका आगतास्तदर्थमिदमुपस्कृतम्, असाकं वा ईदृशे शाल्योदनादौ भक्तेऽच श्रद्धा समजिन, उत्सवो वा अवामुकोऽस्ताकम् । एवं गृहिणोऽपि वक्त-जडतया साधून् 'व्याकुलयिन्त' व्यामोहयन्ति, सद्भावं नाख्यान्तीत्यर्थः । एतेन कारणेन चातुर्यामिक-पञ्चयामिकानामाधाकर्म- श्रहणे विशेषः कृत इति प्रकृतः ॥ ५३५८ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

आयरिए अभिसेगे, भिक्खुम्मि गिलाणए य भयणा छ । तिक्खुत्तऽडवि पवेसे, चउपरियद्वे तओ गहणं ॥ ५३५९ ॥

श्रीचार्या-ऽभिषेक-भिक्ष्णामेकतरः सर्वे वा ग्लाना भवेयुः तत्र सर्वेषामपि योग्यमुद्गमादि-दोपगुद्धं म्रहीतव्यम् । अलभ्यमाने पञ्चकपरिहाण्या यतित्वा चतुर्गुरुकं यदा प्राप्तं भवति तदाऽऽधाकर्मणः 'भजना' सेवना भवति । अथवा भजना नाम—आचार्यस्याभिषेकस्य गीतार्थ-20 भिक्षोश्च येन दोषेणागुद्धमानीतं तत् परिस्फुटमेव कथ्यते । यः पुनरगीतार्थोऽपरिणामको वा तस्य न निवेद्यते । अशिवादिभिन्नां कारणेरटवीम्—अध्वानं प्रवेष्टुमभिल्पन्ति तत्र प्रथममेव गुद्धोऽध्वकल्पः 'त्रिकृत्वः' त्रीन् वारान् गवेण्यते, यदा न लभ्यते तदा चतुर्थे परिवर्ते पञ्चक-परिहाण्यां आधाकर्मिकस्य म्रहणं करोति ॥ ५३५९ ॥ अध्वनिर्गतानां चायं विधिः—

चउरो चउत्थमत्ते, आयंविल एगठाण पुरिमहं । णिव्वीयग दायव्वं, सयं च पुव्वोग्गहं कुजा ॥ ५३६० ॥

आचार्यः ख्रयमेव चतुःकल्याणकं प्रायश्चित्तं गृह्णाति, तत्र चत्वारि चतुर्थभक्तानि चत्वारी-चाम्लानि चत्वारि 'एकस्थानानि' एकाशनकानीत्यर्थः चत्वारि पूर्वार्द्धानि चत्वारि निर्वृतिकानि (निर्विकृतिकानि) च भवन्ति । ततः शेषा अप्यपरिणामकप्रत्ययनिमित्तं चतुःकल्याणकं प्रतिपद्यन्ते । योऽपरिणामकस्तस्य पञ्चकल्याणकं दातव्यम्, तत्र चतुर्थभक्तौदीनि प्रत्येकं 30 पञ्च पञ्च भवन्ति । ख्रयं चाचार्यः पूर्वमेव प्रायश्चित्तस्यावग्रहणं कुर्याद् येनं शेषाः स्रुखेनैव

१ पष्टी-सप्तम्योरर्थं प्रत्यमेदाद् आचा॰कां॰॥ २ ॰ण्या चतुर्ग्रेरुकं प्राप्तः सन् आधा॰का॰॥ ३ ॰का-ऽऽचाम्लादीनि पूर्वोक्तानि पञ्च स्थानानि भवन्ति कां॰॥ ४ ॰न द्रोक्षाः सु॰ का॰॥ मितपद्यन्ते ॥ ५३६० ॥ आह—यन् पृर्वे मितिपद्धं तत् क्रिमेवं मृसोऽनुज्ञायते ? अनुद्रातं चेत् ततः किमर्थे मायिक्षचं दीयते ? इत्याह—

> काल-सरीरावेक्खं, जगस्यमावं जिणा वियाणिचा । तह तह दिसंति घम्मं, झिझति कम्मं जहा अखिलं ॥ ५२६१ ॥

५ 'काल-श्रीरापेक्षं' काल्ल अरीग्ल च याह्यः परिणामो वर्ल वा तद्तुक्षं जगतः— मनुष्यलोकल लमावं विज्ञाय 'जिनाः' तीर्थकरान्त्रधा तथा विवि-प्रतिपेवक्षेण प्रकारेण घमेसुपदिशन्ति यथा अन्विलमपि कमे श्रीयते । यचानुज्ञानेऽपि प्रायक्षिणदानं तद् अनद्सा-प्रमक्तवारणार्थम् ॥ ५३६१ ॥

॥ कल्पस्थिना-ऽकल्पस्थिनप्रकृतं समाप्तम् ॥

गणान्तरोपसम्यन्यकृतस्

**गृत्रम्**—

10

15

20

भिक्त य गणाओ अवक्रम इच्छेजा अझं गणं उवसंपिज्ञिताणं विहरित्त ए, नो से ऋष्पड़ अणापु-चिछत्ता आयरियं वा उवन्ह्यायं वा पवित्तं वा थेरं वा गणिं वा गणहरं वा गणावच्छेड्यं वा अझं गणं उवसंपिज्ञित्ताणं विहरित्त ए; कृष्पड् से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अझं गणं उव-संपिज्ञित्ताणं विहरित्त ए। ते य से वियर्ज्ञा एवं से कृष्पड़ अझं गणं उवसंपिज्ञित्ताणं विहरत्त ए; ते य से नो वितरेज्ञा एवं से नो ऋष्पड़ अण्णं गणं उव-संपिज्ञित्ताणं विहरित ए २०॥

प्रैनम्बेननमपि स्त्राष्ट्रक्तुचारणीयम् ॥ अथास मृत्रननकर्त्ते कः सम्बन्धः ! इसाह— कप्पानो न अकप्पं, होज अकप्पा न मंक्रमो कप्पे । राणि राच्छे न नदुमए, जुनम्मि अह सुन्तर्यनंत्रो ॥ ५३६२ ॥

25 पृत्रेस्त्रे करपसिता अकल्पन्तिताश्चीकाः । तेषां च 'कल्पात्' सितकल्पद् 'अकलें' अस्मिनकल्पे सङ्कमणं संवेतं , 'अकल्पाद् वा' असितकल्पान् 'कलें' सिनकल्पे सङ्कमणं

र् "एवं त्रीमि स्त्रापि दबारिह्द्यांत ॥ संबंधे—ह्याही॰ गृहा।" इति सूर्गी । "एवं तिथि हुह्मि रुक्षरेज्यांग ॥ संदर्भ —ह्यातो व॰ गाहा।" इति विद्यापत्रुपी ॥ २ व्यास्त्रक्यं द्र्यपति— क्रापातो हा॰॥ ३ त्, यथा स्त्रमन्वामिनीथीर्द्रजिननाथनीथै सङ्कामतः; 'अकल्या हां॰॥

भवेत्, अथवा 'गणी' आचार्य उपाध्यायो वा तस्य गच्छे सूत्रा-ऽर्थ-तदुभयस्मिन् 'च्युते' विस्मृते सित गच्छान्तरे सङ्गमणं भवेत्, अतस्तद्विधिरनेनाभिधीयते । एप सूत्रसम्बन्धः ॥ ५३६२ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—'भिक्षुः' सामान्यसाधुः चशव्दाद् निर्श्रन्थी च गणाद् 'अवकम्य' निर्गत्य 'इच्छेत्' अभिरूपेद् अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । नो ''से'' तस्य भिक्षोः करुपतेऽनाप्टच्छ्याऽऽचार्यं वा उपाध्यायं वा प्रवर्तकं वा खिवरं वा गणिनं वा गणधरं वा गणावच्छेदकं वा अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । करूपते ''से'' तस्य भिक्षोराचार्यं वा यावत्करणाद् उपाध्यायं वा प्रवर्तिनं वा खिवरं वा गणिनं वा गणधरं वा गणावच्छेदकं वाऽऽप्रच्छ्यान्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । 'ते च' आचार्यादय आप्रष्टाः सन्तत्त्तस्यान्यगणगमनं 'वितरेयुः' अनुजानीयुः तत एवं तस्य करुपते अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । ते च तस्य न वितरेयुः ततो नो करुपते तस्यान्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुमिति सूत्रार्थः ॥ अथ निर्शुक्तिवित्तरः— 10

तिहाणे अवकमणं, णाणहा दंसणे चरित्तहा।
आपुिन्छऊण गर्मणं, भीतो त नियत्तते कोती १ ॥ ५३६३ ॥
चिंततो २ वहगादी ३, संखिड ४ पिसुगादि ५ अपिसेहे य ६ ॥
परिसिक्षे सत्तमए ७, गुरुपेसविए य ८ सुद्धे य ॥ ५३६४ ॥

परिसिक्के सत्तमए ७, गुरुपेसविए य ८ सुद्धे य ॥ ५३६४ ॥
'स्थानं कारणिमित्येकोऽर्थः, ततिस्थिभः स्थानैः—कारणिर्गच्छाद् अपक्रमणं भवति—ज्ञानार्थं 15 दर्शनार्थं चारित्रार्थं च । अथ निष्कारणमन्यं गणमुपसम्पद्यते तत्वश्चतुर्गुरुकं आज्ञादयश्च दोपाः । कारणेऽपि यदि गुरुमनाप्टच्छय गच्छित तत्वश्चतुर्गुरुकम्, तसाद् आप्टच्छय गन्त-च्यम् । तत्र ज्ञानार्थं तावद् अभिधीयते—यावद् आचार्यसकारो श्रुतमित्ति तावद् अरोपमिप केनापि शिष्येणाधीतम्, अस्ति च तस्यापरस्यापि श्रुतस्य ग्रहणे शक्तिस्ततोऽधिकश्चतग्रहणार्थ-माचार्यमाप्टच्छित । आचार्येणापि स विसर्जियत्वयः । तस्येवमाप्टच्छ्य गच्छत इमेऽतिचारा 20 भवन्ति ते परिहर्तव्याः । तत्र कश्चित् तेपामाचार्याणा कर्कशचर्या श्रुत्वा भीतः सन् निवर्तते १ ॥

तथा 'किं व्रजामि ! मा वा " इति चिन्तयम् व्रजति २ । व्रजिकायां वा प्रतिवन्धं करोति, आदिशब्दाद् दानश्राद्धादिपु दीर्घा गोचरचर्या करोति, अप्राप्तं वा देशकारुं प्रतीक्षते ३ । "संखिड" चि सङ्ख्व्यां प्रतिवध्यते ४ । "पिसुगाइ" चि पिशुक-मत्कुणादिभयाद् 'निवर्तते अन्यत्र वा गच्छे गच्छति ५ । "अप्पिडसेह" चि कश्चिदाचार्यस्तं परममेधाविनमन्यत्र 26 गच्छन्तं श्रुत्वा परिस्फुटवचसा तं न प्रतिवेधयति किन्तु शिष्यान् व्यापारयति—तसिन्नागते व्यञ्जन-घोपशुद्धं पठनीयम् येनात्रैवेष तिष्ठति; एवमप्रतिवेधयन्नि प्रतिवेधको रुभ्यते, तेनैवं विपरिणामितः सन् तदीये गच्छे प्रविश्वति ६ । "परिसिक्षे" चि पर्षद्वान् स उच्यते यः संविज्ञाया असंविज्ञायाश्च पर्षदः सद्भृदं करोति, तस्य पार्थे तिष्ठतः सप्तमं पदम् । "गुरुपेस-

१ °त्, यथा पार्श्वनाथतीर्थाद् चर्धमानस्वामितीर्थं सङ्कामतः; अथवा का०॥ २ °त्, उपलक्षणमिदम्, तेन भिक्षोरपूर्वस्त्रार्थग्रहणहेतुकमिप गणान्तरसङ्कमणं भवेत्; अत° का०'॥ ३ °स्य स्त्रनवकस्य मध्यात् प्रथमस्त्रस्य तावद् व्याख्या का०॥ ४ °मणं, चितेद्र य निगातो कोयी ॥'५३६'३॥ भीओ १ वितेति २ चद्द ताभा०॥

त्रिष् य'' ति तत्र सम्प्राप्तो त्रवीति—अहमाचार्यः श्रुताध्ययननिमित्तं युप्मदन्तिके प्रेषितः ८। एतेषु भीतादिष्त्रप्रस्विष पदेषु वक्ष्यमाणनीत्या प्रायश्चित्तम् । यस्तु भीतादिदोषविष्रयुक्तः समागतो त्रवीति—'अहमाचार्यविसर्जितो युप्मदन्तिके समायातः' इति सः 'शुद्धः' न प्रायश्चित्तमाक् ॥ ५३६३ ॥ ५३६४ ॥ भीतादिषदेषु प्रायश्चित्तमाह—

पणगं च भिण्णमासो, मासो लहुगो य संखडी गुरुगा। पिसुमादी मासलह, चउरो लहुगा अपिडसेहे ॥ ५२६५ ॥ परिसिक्छे चडलहुगा, गुरुपेसवियम्मि मासियं लहुगं। सेहेण समं गुरुगा, परिसिक्छे पविसमाणस्स ॥ ५२६६ ॥ पंडिसेहगस्स लहुगा, परिसेक्छे छ च चरिमओ सुद्धो।

तेसि पि होति गुरुगा, जं चाऽऽभव्यं ण तं लभती ॥ ५३६७ ॥

भीतस्य निवर्तमानस्य पञ्चकम् । चिन्तयतो भिन्नमासः । त्रजिकादिषु प्रतिबध्यमानस्य मासल्छु । सङ्ख्यां चतुर्गुरुकाः । पिग्रुकादिमयान्निवर्तमानस्य मासल्छु । अप्रतिषेधकस्य पार्थे तिष्ठतश्चत्वारो ल्घुकाः ॥ ५३६५ ॥

पर्वद्वत आचार्यस्य सकारो तिष्ठतश्चतुर्रुधुकाः । 'गुरुभिः प्रेपितोऽहम्' इति भणने लघुमा-15 सिकम् । ग्रेक्षेण समं पर्पद्वतो गच्छे प्रविद्यतश्चतुर्गुरुकाः । गृहीतोपकरणस्य तत्र प्रविद्यत उपधिनिप्यत्रम् ॥ ५३६६ ॥

'शतिपेधकस्य' शतिपेधकत्वं कुत्रेतश्चतुर्रुष्ठ । पर्षदं मील्यतः पद् लघुकाः । 'चरमः' भीतादिदोषरिहतः स शुद्धः । 'तेषामिष' शतिपेधकादीनामाचार्याणां तं स्वगच्छे शवेशयतां चत्वारो गुरुकाः । यच्च सचित्तमचित्तं वा वाचनाचार्यस्यामान्यं तत् ते किञ्चिदिष न लमन्ते, 20 यः पूर्वमिधारितस्तस्येवाचार्यस्य तदामान्यमिति मावः ॥ ५३६७ ॥³

षथ मीतादिपदानां ऋमेण व्याख्यानमाह—

संसाहगस्स सोउं, पिडपंथिगमादिगस्स वा भीओ । आयरणा तत्थ खरा, सयं व णाउं पिडणियत्तो ॥ ५३६८॥

ससाधको नाम-नोलापकः पृष्ठतः कुतिश्चिदागतो वा साधुस्तन्मुखेन श्रुत्वा, प्रतिपन्थिकः25 सम्मुखीनः साध्वादिस्तदादेवी मुखात् श्रुत्वा, स्वयं वा 'ज्ञात्वा' स्मृत्वा । किम् ? इत्याह—
'आचरणा' चर्या 'तत्र' तस्याचार्यस्य गच्छे 'खरा' कर्कश्चा । एवं श्रुत्वा ज्ञात्वा वा मीतः सन्
यः प्रतिनिवृत्तस्तस्य पश्चकं मवतीति दोषः ॥ ५३६८ ॥ अथ चिन्तयन्निति पदं व्याचष्टे—

पुन्तं चितेयन्त्रं, णिगातों चितेति कि णु हु करेमि । वचामि नियत्तामि व, तर्हि व अण्णत्य वा गच्छे ॥ ५३६९ ॥

80 'पृत्रेमेव' यावन्न निर्गम्यते तावचिन्तयितन्यम् । यस्तु निर्गतश्चिन्तयित—िर्कं करोमि ? व्रजामि निवर्ते वा १, यद्वा तत्र वाऽन्यत्र वा गच्छे गच्छामि १ इति; स मासरुघु प्रायश्चित्तं

र °यं गुरुयं तामा॰ ॥ २ अप्पहिसेचे छहुगा तामा॰ ॥ ३ एतदनन्तरम् अन्याप्रम्—३००० इति कां॰ ॥ ४ °ञ्चकं प्रायिक्षत्तिसिति प्रक्रमः ॥ ५३६८ ॥ व्याख्यातं सीतपद्म् । अथ कां॰ ॥

25

प्रामोति इति प्रक्रमः ॥ ५३६९ ॥ व्रजिका-सङ्ख्रुडीद्वारद्वयमाह—

उन्वत्तणमप्पत्ते, लहुओ खद्धस्स अंजणे लहुगा ।

णीसद्व सुवर्णे लहुओ, संखिंड गुरुगा य जं चडणां ॥ ५३७० ॥

निज्ञां श्रत्या मार्गीदुद्वर्तनं करोति अप्राप्तां वा वेलां प्रतीक्षते लघुमासः । अथ खद्धं— प्रमृतं तत्र मुद्धे ततश्चतुर्लघु । प्रचुरं मुक्वा अजीर्णमयेन 'निस्रष्टं' प्रकामं खिपिति लघुमासः । ठ सङ्ख्वामप्राप्तकालं प्रतीक्षमाणस्य प्रमृतं गृह्णतो वा चतुर्गुरुकाः । ''जं चऽनं'' ति यच हस्तेन हस्तसङ्घटनं पादेन पादस्याक्रमणं शीर्पेण शीर्पस्याकुट्टनमित्यादिकमन्यद्पि सङ्ख्वां भवति तिन्त्रपन्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५३७० ॥ अथ प्रतिपेधकद्वारमाह—

> अग्रुगत्थ अग्रुगों वचित, मेहावी तस्स कहुणहाए। पंथ ग्गामे व पहे, वसधीय व कोइ वावारे।। ५३७१॥ अभिलावसुद्ध पुच्छा, रोलेणं मा हु भे विणासेजा। इति कहुंते लहुगा, जित सेहहा ततो गुरुगा।। ५३७२॥

कश्चिदाचार्यो विद्युद्वस्त्रार्थः स्फुटविकटव्यञ्जनामिलापी, तेन च श्रुतम्—अमुक्ताचार्यनितकेऽमुको मेधावी साधुरमुकश्चताध्ययनार्थं वजित । ततोऽसौ 'मा मामतिक्रम्यान्यत्र गमद्'
इति कृत्वा तस्याकर्षणार्थम् 'अथ' अनन्तरं शिष्याम् प्रतीच्छकांश्च व्यापारयति । क ! 15
इत्याह—''पंथ गामे व पहे'' ति यत्र पथि प्रामे स भिक्षां करिष्यति, मध्येन वा समेष्यति,
येन वा पथा समागमिष्यति, यस्यां वा वसतौ स्थास्यति तेषु स्थानेषु गत्वा यूयममिलापग्छद्धं
परिवर्तयन्तस्तिष्ठत । यदा स आगतो भवति तदा यदि असौ प्रच्छेत्—केन कारणेन यूयमिहागताः ?; ततो भवद्भिवक्तव्यम्—असाकं वाचनाचार्या अभिलापग्छद्धं पाठयन्ति, यदि अभिलापः
कथिद्यदन्यथा क्रियते ततो महदपीतिकं ते कुर्वन्ति, भणन्ति च—अत्रोपाश्रये बहूनां रोले-20
नाभिलापं ''मे'' यूयं मा विनाशयतेति, ततस्तदादेशेन वयमत्र विजने परिवर्तयामः । एवमाकर्पणं कुर्वतश्चतुर्लघुकाः । अथ तेन आगच्छता शैक्षः कोऽपि ल्व्धः तदर्थम्—'एष शैक्षो
मे म्याद्' इति कृत्वा आकर्षति ततश्चतुर्गुरुकाः ॥ ५३७१ ॥ ५३७२ ॥

पैवं विहरावर्ज्य किं करोति १ अत आह— >>

अक्खर-वंजणसुद्धं, मं पुच्छह तम्मि आगए संते । घोसेहि य परिसुद्धं, पुच्छह णिउणे य सुत्तत्थे ॥ ५३७३ ॥

स आचार्यः शिष्यान् प्रतीच्छकान् वा मणति—यदा युष्माकमभिलापशुद्धगुणनया रिख्नतः स उपाश्रयमागच्छित तदा तिसन्नागते अक्षर-व्यक्तनशुद्धं सूत्रं मां प्रच्छत । अक्षराणि प्रती-तानि, व्यक्षनशब्देन अर्थाभिव्यक्षकत्वाद् अत्र पदमुच्यते । तैरक्षरैव्यक्षनैश्च शुद्धं तथा 'घोषेश्च' उदात्तादिभिः परिशुद्धं सूत्रं पठनीयम्, निपुणाँश्च सूत्रार्थान् मां तदानीं प्रच्छत । ३० एवमनया मन्नवा तमन्यत्र गच्छे गच्छन्तं प्रतिषेधयति ॥ ५३७३ ॥

१ ° ज्यति, वाशाव्दाद् यस्य ग्रामस्य मध्येन का०॥ २ ॰ पतिचिहान्तर्गतमवतरण का० एव वर्तते ॥ बृ० १८०

33

गतं प्रतिपेधकद्वारम् । अथ परिसिछद्वारमाह—

पाउयमपाउया घडु मह लोय खुर विविधवेसहरा।

परिसिद्धस्त तु परिसा, थिलए च ण किंचि वारेति ॥ ५२७४ ॥

यः परिसिख आचार्यः स संविद्याया असंविद्यायाश्च पर्षदः सङ्ग्हं करोति, ततसस ६ साधवः केचित् प्रावृताः, केचिद्पावृताः, केचिद् 'घृष्टाः' फेनादिना घृष्टजञ्जाः, केचिद् 'मृष्टाः' तिलेन मृष्टकेशा मृष्टगरीरा वा, अपरे छोचछित्रकेशाः, अन्ये खुरमुण्डिताः, ण्वमादिविवि-धवेषधरा नस्य पर्षत् । स्थळी—देवद्रोणी तस्यामिवासी न किश्चिदपि वारयति ॥ ५२७४ ॥

तत्थ पवेसे लहुगा, सचिचे चडगुरुं च आणादी । उवहीनिष्फणां पि य, अचिचै चिचे य गिण्हंते ॥ ५२७५ ॥

10 'तत्र' पर्पद्वतो गच्छे प्रवेशं कुर्वतम्य चतुर्छत्त । अथ सचितेन श्रैक्षंण सार्ढं, प्रविश्वति तत्रश्चतुर्गुरव आज्ञाद्यश्च दोषाः । अथाचितेन वम्मादिना सह प्रविश्वति तत् उपधिनिष्पत्रम् । मिश्र संयोगप्रायश्चित्तम् । तथा सचित्ता-ऽचित्तं ददतो गृहतंश्चयमेव प्रायश्चित्तम् ॥ ५२७५ ॥ अथ पिश्रकादिद्वारं ग्रहमेपितद्वारं चाह—

हिंजुण-पिसुगादि तहिं, सोतं णाउं व सिणवत्तंने ।

अग्रुगसुतत्थनिमित्तं, तुज्झमिम गुरुहिं पंसविओ ॥ ५२७६ ॥

ढिद्धुण-पिशुक-दंश-मशकादीन् शरीरोपद्रवकारिणन्तत्र श्रुत्वा ज्ञात्वा या यनिवर्तमानस्य भासल्ह्य । (श्रन्थायम्—३००० । सर्वश्रन्थायम्—३६८२५ ) तथा 'श्रमुकश्रुतार्थनिमित्तं गुरुमिर्श्रुप्मदन्तिके प्रेपितोऽह्म्' इति मणतो मासल्ह्य ॥ ५३७६ ॥

श्राह—एतं भणतः को नाम दोपः ! सुरिराह—

20 आणाऍ जिणिंदाणं, ण हु बिलयतरा उ आयरियआणा । जिणआणाऍ परिमनो, एनं गन्नो अविणतो य ॥ ५३७७ ॥

जिनेन्द्रेरेव भगवद्भिरुक्तम्, यथा—निर्वाषो विविना स्वार्थनिमित्तं यः समागतन्तस्य स्वार्थो दातन्त्रो । न च जिनेन्द्राणामाज्ञायाः सकाद्यादाचार्योणामाज्ञा वळीयन्तरा । अपि च—'ण्वम्' आचार्थानुगृत्त्या श्वते दीयमाने जिनाज्ञायाः परिमवो मवति, तथा प्रेपयत उप25 सम्पद्यमानस्य प्रतीच्ळतश्च त्रयाणामपि गर्वो भवति, तीर्थकृतां श्चनस्य चाविनयः कृनो भवति, ततः 'गुरुमिः प्रेपितोऽहम्' इति न वक्तन्त्रम् । यस्तु भीतादिद्रोपविषमुक्तांऽभिधारिताचार्य-स्यान्तिके व्यायातः स गुद्धः ॥ ५३७७ ॥ यस्तु प्रतिपेषकादीनां पार्थं तिष्ठति तत्र विविमाह—

अनं अभिघारतं, अप्यद्धिसेह परिसिद्धमनं ना । पविसंतें कुलादिगुरू, सचित्तादी न से हाउं ॥ ५२७८ ॥ ते दोऽबुवालिमना, अभिघारेखेंतें देंति नं येगा।

१ °स्य शिष्यपर्पत्, किंचहुना ? स्य<sup>०</sup> हा॰ ॥ २ °वासी वस्तुमृतमवस्तुमृतं न किं° श॰ ॥ ३ अचित्तं देति य गिण्हन्ति गाग॰ ॥ ४ °म् । अथ मिश्रेण सह प्रविशति ततो मिश्रे संयोगप्रायश्चित्तम् । तथा अचित्तं सचित्तं च दद्नो गृहतम्नस्याचार्यस्य एवमच द्यं ॥ घद्टण विचालणं ति य, पुच्छा विष्फालणेगद्वा ॥ ५३७९ ॥

यः पुनरन्यमाचार्यमभिधार्य अप्रतिपेधकं वा पर्षद्वन्तं वाऽन्यं वा प्रविश्वति, तस्य पार्धे उपसम्पद्यत इत्यर्थः, तं यदि 'कुलादिगुरवः' कुलस्यविरा गणस्यविराः सङ्घस्यविरा वा जानी-युस्ततो यत् तेनाचित्तं सचित्तं वा तस्याचार्यस्योपनीतं तत् तस्य सकाशाद् इत्वा तौ 'द्वावपि' आचार्य-प्रतीच्छकौ स्थविरा उपालभनते—कस्मात् त्वया अयमात्मपार्थ्वं स्थापितः ? कस्माद् वा व्वमन्यमभिधार्य अत्र स्थितः ?; एवम् 'उपालभ्य' तं प्रतीच्छकं घट्टयित्वा 'तत्' सचित्तादिकं सर्वमिमधारितस्याचार्यस्य 'ददित' प्रयच्छन्ति, तदिन्तिकं प्रेपयन्तीत्यर्थः । अथ घट्टयित्वेति कोऽर्थः ! इत्याह—घट्टनेति वा विचारणेति वा प्रच्छेति वा विस्कालनेति वा एकार्थानि पदानि ॥ ५३७८ ॥ ५३७९ ॥ ततः—

घट्टें सचित्तं, एसा आरोवणा उ अविहीते । वितियपदमसंविग्गे, जयणाएँ कयम्मि तो सुद्धो ॥ ५३८० ॥

10

तं प्रतीच्छकं 'घट्टियत्वा' 'कमिभार्य भवान् प्रस्थित आसीत् ?' इति प्रद्रा सचिवादिकं तस्याभिधारितस्य पार्श्वे स्थविराः प्रेपयन्तीति गम्यते । ''एसा आरोवणा उ अविहीए'' ति या पूर्वे प्रतिपेधकत्वं पर्यन्मीलनं वा कुर्वत आरोपणा भणिता सा अविधिनिष्पन्ना मन्तन्या । विधिना तु कारणे कुर्वाणस्य न प्रायश्चित्तम्, तथा चाह—''विह्यपय'' इत्यादि, यमसाव-15 मिधारयति स आचार्योऽसंविमस्ततो द्वितीयपदे यतनया प्रतिपेधकत्वं कुर्यात् । का पुनर्यतना ! इति चेद् उच्यते—प्रथमं साधुमिस्तं भाणयति—मा तत्र वज । पश्चादात्मनाऽपि भणेत्, पूर्वोक्तेन वा शिष्यादिन्यापारणप्रयोगेण वारयेत् । एवं यतनया प्रतिपेधकत्वे कृतेऽपि 'ग्रुद्धः' निर्दोपः ॥ ५३८० ॥ अमुमेवार्थमाह—

अभिधारेंतो पासत्थमादिणो तं च जति सुतं अत्थि । जे अ पिडसेहदोसा, ते कुन्वंतो वि णिहोसो ॥ ५३८१ ॥

20

25

यान् अभिघारयन्नसौ वजित ते आचार्याः पार्श्वस्थादिदोषदुष्टाः, यच श्रुतमसावभिरूपित तद् यदि तस्य प्रतिपेधकस्यास्ति, ततो ये प्रतिपेधकत्वं कुर्वतः 'दोषाः' शिष्यन्यापारणादयस्तान् कुर्वन्निप निर्दोपस्तदा मन्तन्यः ॥ ५३८१ ॥

जं पुण सिचताती, तं तेसिं देति ण नि सयं गेण्हे । वितियऽचित्त ण पेसे, जावइयं वा असंथरणे ॥ ५३८२ ॥

यत् पुनः सचिचादिकं प्रतीच्छकेनागच्छता रुव्धं तत् 'तेषाम्' अभिधारिताचार्याणां ददाति न पुनः खयं गृह्णाति । द्वितीयपदे यद् वस्त्रादिकमचित्तं तद् अशिवादिभिः कारणेः खयमरु-भमानो न प्रेषयेदिष । अथवा यावदुपयुज्यते तावद् गृहीत्वा शेषं तेषां समीपे प्रेषयेत् । असं-स्तरणे वा सर्वमिष गृह्णीयात् । सचिचमप्यमुना कारणेनः न प्रेषयेत् ॥ ५३८२ ॥ 30

नाऊण य वोच्छेयं, पुन्वगए कालियाणुओगे य । सयमेव दिसावंधं, करेज तेसिं न पेसेजा ॥ ५२८३ ॥ यस्तेन ग्रेक्ष थानीतः स पर्ममेघाषी, तस्य च गच्छे नान्ति कोऽप्याचार्यपदयोग्यः, यच तस्य पूर्वगतं कालिकश्चनं वा समन्ति तस्यापरो बद्दीता न प्राप्यते, ततन्त्रयोग्येवच्छेदं ज्ञात्वा स्वयमेव तस्यात्मीयं दिन्वन्यं कुर्यात्, न 'तेपां' प्रागमिचारितानां पार्थे प्रेपयेत् ॥ ५२८२ ॥ अथ प्रवृत्तो अपवादमाह—

असहातो परिसिद्धनणं पि कुझा उ मंद्रघम्मेस् ।
 पथ व काल-ऽद्धाणे, सिन्ननादी वि गेण्हेझा ॥ ५३८४ ॥

'असहायः' एकाकी स आचार्यम्तः संविभ्रमसंविभं वा सहायं गृहीयात्। शिष्या वा मन्द्रथमीणो गुरूणां व्यापारं न वहन्ति ततो यं वा तं वा महायं गृहानः पपेद्रस्वमि क्रयोत्। श्राद्धा वा मन्द्रथमीणो न वन्त्र-पात्रादि प्रयच्छन्ति ततो छित्रसम्पत्तं शिष्यं यं वा तं वा परि10 गृहीयान्। हुर्मिक्षादिकं वा काछमञ्चानं वा प्राप्य ये छप्त्रहकारिणः शिष्याम्त्रान् सङ्गृहीयान्।
एवं पपेद्रस्वं कुर्वेन् प्रतीच्छकस्य मिच्छादिकं तत्र प्रेपयेत्, पृवांक्तकारणं वा मञ्जाने स्वयमिष
गृहीयात्॥ ५३८४॥ अथ योऽसा प्रतीच्छको गच्छित तस्यापवादमाह—

कालगरं सोऊणं, असिवादी तत्य अंतरा वा वि । परिसेद्धय पडिसेहं, सुद्धो अण्णं व विसमाणो ॥ ५३८५ ॥

15 यमाचार्यमिषार्य वजति तं कालगतं श्रुत्वा, यहा यत्र गन्तुकामन्त्रत्र अन्तरा वा अधि-वार्दानि श्रुत्वा पपेहतः प्रतिपधकस्य वा अन्यस्य वा पार्श्व प्रविद्यत् श्रुद्धः ॥ ५२८५ ॥

एतद् अतिशेषितसक्तम् । अयोत्रैवाऽऽमाच्या-ऽनामाच्यतिशेषं विमणिपुराह— वर्चनो ति य दुनिहो, वत्तमवत्तस्य मनगणा होति ।

वत्तम्मि खेत्तवर्ञं, अञ्चने अणिपओ जाव ॥ ५३८६ ॥

20 यः प्रतीच्छको वजित सोऽपि च हिविधः—व्यक्तोऽव्यक्तश्च । तयोः सह्ययः किं दानव्यो ? न वा ? इति मार्गणा कर्तव्या । तत्र व्यक्तस्य यः सिचचादिन्यमः 'क्षेत्रवर्ज' परक्षेत्रं सुक्ता संवति स सर्वोऽप्यभिवारिन्नाचार्यस्यामवति । यः पुनरव्यक्तः स महावर्यावद्यापि तस्याचार्य-स्यापितो न सवति नावत् परक्षेत्रं सुक्ता यत् ते महाया व्यन्ते तत् पृतीचार्यस्थेनामवति ईति सङ्गृहुगाथासमासार्थः ॥ ५२८६ ॥ अथैनामव विवृणोति—

25 सुतअञ्चर्तों अर्गानो, वण्ण जा सालसण्ह आरंणं। तिञ्चवरीओं वची, वनमवने य चउमंगो ॥ ५३८७॥

अत्रको द्विया—श्रुतंन वयना च । तत्र श्रुतंनाञ्चकोऽगातार्थः, वयनाञ्चकम्नु पोड-श्रानां वर्षाणामवीग् वर्तमानः, तद्विपरीतो त्र्यक उच्चतं । अत्र च व्यक्ता-ज्यकान्यां चतुर्मेही सवति—श्रुतंनाष्य्व्यको वयमाऽप्यव्यकः १ श्रुतंनाव्यको वयसा व्यक्तः २ श्रुतंन

अञ्यक्तो वयसाञ्यकः ३ श्रुतेन व्यक्तो वयसाऽपि त्यकः १ ॥ ५३८७ ॥

अस्य च सहायाः किं दीयन्ते ! उत न दीयन्ते ! इत्याह—

वत्तस्य वि दायव्या, पहुष्यमाणा यहाय किष्ठु इयरे ।

## खेत्तविषजं अचंतिएसु जं लब्भित पुरिह्धे॥ ५३८८ ॥

आचार्येण पूर्यमाणेषु साधुपु व्यक्तस्यापि सहाया दातव्याः किं पुनः 'इतरस्य' अव्यक्तस्य ?, तस्य सुतरां दातव्या इति भावः । ते च सहाया द्विधा—आत्यन्तिका अनात्यन्तिकाश्च । आत्यन्तिका नाम—ये तेन सार्द्धं तत्रैवासितुकामाः, ये तु तं तत्र मुक्तवा प्रतिनिवर्तिष्यन्ते ते अनात्यन्तिकाः । तत्रात्यन्तिकेषु सहायेषु यद् व्यक्तः 'क्षेत्रविवर्जं' परक्षेत्रं मुक्तवा सचित्तादिकं 5 रूभते तत् ''पुरिह्रे'' ति यस्याऽऽचार्यस्याभिमुखं व्रजति स पुरोवर्ती भण्यते, अभिधारित इत्यर्थः, तस्य सर्वमिष सचित्तादिकमाभवति । परक्षेत्रे तु रूव्धं क्षेत्रिकस्याभाव्यम् ॥५३८८॥

जइ णेउं एतुमणा, जं ते मग्गिल्लें वित्त पुरिमस्सं । नियमऽन्वत्त सहाया, णेतु णियत्तंति जं सो ये ॥ ५३८९ ॥

अथ ते सहायाखं तत्र नीत्वा आगन्तुकामाः, अनात्यन्तिका इत्यर्थः, ततो यत् ते सहाया 10 रूभन्ते तत् सर्वमिष ''मिग्गिल्ले'' ति यस्य सकाशात् प्रस्थिताः तस्यात्मीयस्याचार्यस्याभवति । ''वत्ति पुरिमस्स'' ति यत् पुनः स व्यक्तः स्वयमुत्पादयति तत् 'पुरिमस्स' अभिधारितस्याभ-वति । यः पुनरव्यक्तस्य नियमेनैव सहाया दीयन्ते, ते च सहाया यदि आत्यन्तिकास्तदा यद् असौ ते च रूभन्ते तद् अभिधारितस्याभाव्यम् । अथ तं तत्र नीत्वा निवर्तन्ते ततो यद् असौ ते च परक्षेत्रं मुक्तवा रूभन्ते तत् सर्वं पूर्वाचार्यस्याभवति यावद् अद्याऽप्यसौ नार्षितो 15 भवति ॥ ५३८९ ॥

वितियं अपहुचंते, न देख वा तस्स सी सहाए तुं। वहगादिअपडिवन्झंतगस्स उवही विसुद्धो उ ॥ ५३९० ॥

द्वितीयपदमत्र भवति—अपूर्यमाणेषु साधुषु सहायान् साधून् तस्याचार्यो न दद्यादिष । स चात्मना श्रुतेन वयसा च व्यक्तः, तस्य च त्रिकादावप्रतिबध्यमानस्योपधिर्विद्यद्धो भवति, 20 नोपहन्यते । अथ त्रिकादिषु प्रतिबध्यते तत उपधेरुपघातो भवति ॥ ५३९० ॥

एगे तू वचंते, उग्गहवज़ं तु लभति सचित्तं । वचंत गिलाणे अंतरा तु तहिं मग्गणा होइ ॥ ५३९१ ॥

यो व्यक्त एकाकी व्रजति स यदि अन्यस्याचार्यस्य योऽवग्रहस्तद्वर्जितेऽनवग्रहक्षेत्रे यत् किश्चिद् रूपते तत् सचित्तमभिधार्यमाणस्यामवति । "वचंत" इत्यादि, योऽसौ ज्ञानार्थ व्रजति स द्वौ त्रीन् 25 वाऽऽचार्थान् कदाचिद् अभिधारयेत् 'तेषां मध्ये यो मे अभिरोचिष्यते तस्यान्तिके उपसम्पदं महीष्यामि' इति कृत्वा । स चान्तरा ग्लानो जातः, तैश्चाचार्यैः श्चतम्, यथा—असानभिधार्य साधुरागच्छन् पथि ग्लानो जात इति; तत्रेयमाभाव्या-ऽनाभाव्यमार्गणा भवति ॥५३९१॥

१ °स्स । जे अश्वंत सहाया, तओ नियत्तंति तामा । १ वा का । कां प्रतौ टीकाऽप्येत-त्पाठानुसारेणैन, द्रयतां टिप्पणी ३ ॥ ३ °न्ते, खगुरुसमीपे गन्तुकामा इत्यर्थः, ततो यद् असौ वाराब्दात् ते च का । ४ भवति । ततः परं यस्यापितस्तस्याभाव्यम् । परक्षेत्रे तु लब्धं सर्वत्र क्षेत्रिकस्येति ॥ ५३८९ ॥ अथवाऽत्रैव द्वितीयपदमाह—वितियं का । ५ °विति ॥ ५३९० ॥ तस्य च सहायरहितस्य वजत आभाव्या-ऽनाभाव्यविधिमाह—एगे का ।॥

आयरिय दोणि आगत, एके एके वऽणागए गुरुगा । ण य समती सचित्तं, कालगते विष्यरिणए वा ॥ ५३९२ ॥

र्यंदि तो द्वाविष आचार्यावागतो ततो यत् तेन छठ्यं तद् उमयोर्षि साधारणम् । अथैक-स्त्योरागतः 'एक्श्य' द्वितीयो नागतः ततोऽनागतस्य चतुर्गुरु, यच सचित्तमचितं वा तद्सो एन छभते, यसं गवेषयितुमागतस्य मवेमामवित । एवं ज्यादिमद्वयाकेप्वाचार्यप्वमिघारितेषु भावनीयम् । अथासौ ग्छानः कारुगतस्त्वदाऽषि यो गवेषयितुमागच्छिति तस्येवामवित, नेतरे-षाम् । अथासौ विषरिणतस्त्रतो यस्य विषरिणतः स न छभते । यत् पुनः सचित्तादिकमिचा-थेमाणे छठ्यं पश्चाद् विषरिणतस्त्रतो यदविषरिणते भावे छठ्यं तद् छभते, विषरिणते भावे छठ्यं न छमते ॥ ५३९२ ॥

10 ं पंथ सहाय समत्थो, धम्मं सोऊण पन्त्रयामि ति । खेत्ते य त्राहि परिणयें, वाताहर्डे मग्गणा इणमो ॥ ५२९३ ॥

योऽमी ज्ञानार्थं प्रस्थितन्त्रस्य पथि गच्छतः कश्चिद् मिथ्यादृष्टिः 'वाताहृतः' ৺ वानेना-ऽऽहृत इव वाताहृतः, आकस्मिक इत्यर्थः, ▷ समर्थः सहायो मिलितः, स च तस्य पार्थं धम श्रुत्वा 'प्रवृत्तामि' इति परिणामसुपगतवान् । स च परिणामः साधुपरिगृहीते क्षेत्रे जातो 16 भवेत्, 'क्षेत्राद् वा विहः' इन्द्रस्थानादो वा अपरिगृहीते वा क्षेत्रे, ततस्तृत्र वाताहृते मृत्रजितुं परिणते इयं मार्गणा भवति ॥ ५३९३ ॥

> खेत्तम्मि खेत्तियस्सा, खेत्तविहं परिणए पुरिछस्स । अंतर परिणय विष्यरिणए य णगा उ मगगणता ॥ ५३९४ ॥

साधुपरिगृहीते क्षेत्रे प्रतज्यापरिणतः क्षेत्रिकस्यागवति । क्षेत्राद् बहिः परिणतस्तु "पुरि20 इस्स" ति तस्येव साधोरामवति । अथान्तराऽन्तरा स प्रतज्यायां परिणतो विपरिणतश्च मवति
ततः क्षेत्रेऽक्षेत्रे च धर्मकथिकस्य राग-द्वेषो प्रतीत्यानेका मार्गणा । तद्यथा—धदि धर्मकथी
ऋजुतया कथयति तदा क्षेत्रे परिणतः क्षेत्रिकस्यागवति, अक्षेत्रे परिणतो धर्मकथिकस्य ।
अथ त्रिपरिणते भात्रे रागेण न कथयति, यदा क्षेत्राक्षिगतो मिविप्यति तदा कथिप्यामि
येन मे आभवति । एवं क्षेत्रनिर्गतस्य कथिते यदि परिणतः तदा क्षेत्रिकस्यागवतीत्येवं
25 विभाषा कर्तव्या ॥ ५३९ १ ॥

वीसिजयिम एवं, अविसिजिए चउलहुं च आणादी । तेसिं पि हुंति लहुगा, अविधि विही सा इमा होइ ॥ ५३९५ ॥ एवमेप विधिर्गुरुणा विसर्विते शिष्ये मन्तन्त्रः । अथाविसर्वितो गच्छति तदा शिष्यस मतीच्छकस्य च चतुर्रुषु । अथ विसर्वितो हितीयं वारमनाष्ट्रच्छ्य गच्छति तदा मासल्यु ३० आज्ञाद्रयश्च दोपाः । येपामिष समीपेऽसा गच्छति तेपामप्यविधिनिर्गतं तं मतीच्छतां मवन्ति

१ तस्य ग्लानीभृतस्य प्रतिचरणाय यदि कां॰॥ २ °स्नवापि हे॰॥ ३ अथात्रैय विदेशपान्नरमाह इलवतरणं का॰॥ ४ °णते, तहियं पुण मन्गणा तामा॰॥ ५ ๗ ०० एतद-न्तर्गनः पाठः कां॰ एव वर्नते॥

चत्वारो रूघवः, सचित्तादिकं चाभान्यं न रूभन्ते । एपोऽविधिरुक्तः, विधिः पुनर्यं वक्ष्य-माणो भवति ॥ ५३९५ ॥ स पुनराचार्य एभिः कारणैर्न विसर्जयति—

परिवार-पूयहेर्ड, अविसर्जते ममत्तदोसा वा । अणुलोमेण गमेञ्जा, दुक्खं खु विद्यंचिर्ड गुरुणो ॥ ५३९६ ॥

आत्मनः परिवारनिमित्तं न विसर्जयित, वहुमिर्वा परिवारितः पूजनीयो भविष्यामि, 'मम 5 शिष्योऽन्यस्य पार्श्व गच्छिति' इति ममत्वदोपाद्वा न विसर्जयित, एवमविसर्जयन्तं गुरुम् 'अनु- लोझा' अनुकूलैर्वचोभिः 'गमयेत्' प्रज्ञापयेत् । कुतः शहत्याह—'दुःखं' दुष्करं 'खुः' अव- धारणे गुरून् विमोक्तुम्, परमोपकारकारित्वाद् न ते यतस्ततो विमोक्तुं शक्या इति भावः । ततः प्रथमत एव विधिना गुरूनापृच्छ्य गन्तव्यम् ॥ ५६९६ ॥

कः पुनर्विधिः ? इति चेद् उच्यते---

10

नाणिम तिण्णि पक्ला, आयरि-उज्झाय-सेसगाणं च। एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्लेण एकेकं॥ ५३९७॥

ज्ञानार्थं गच्छता अ आंचार्योपाध्याय-शेपसाध्नां > त्रीन् पक्षान् आष्टच्छा कर्तन्या । तत्र प्रथममाचार्यं पञ्च दिवसानाष्टच्छेत्, यदि न विसर्जयित तत उपाध्यायं पञ्च दिवसानाष्टच्छेत्, यदि सोऽपि न विसर्जयित तदा शेपाः साधवः पञ्च दिवसान् प्रष्टन्याः, एप एकः पक्षो गतः; 15 ततो द्वितीयं पक्षमेवमेवाचार्योपाध्याय-शेपसाधून् प्रत्येकमेकैकं पञ्चभिदिंवसेः प्रच्छिति; तृती-यमिप पक्षमेवमेव प्रच्छित, एवं त्रयः पक्षा भवन्ति । अथवा अ पृष्ठोणेकैकं प्रच्छेत् । किमुक्तं भवित १ → । निरन्तरमेवाचार्य एकं पक्षमाप्रच्छनीयः, तत उपाध्यायोऽप्येकं पक्षम्, गच्छसाधवोऽप्येकं पक्षम्, एवं वा त्रयः पक्षाः । एवमिप यदि न विसर्जयन्ति ततोऽविसर्जित एव गच्छिति ॥ ५३९० ॥

एयविहिमागतं तू, पिडच्छ अपिडच्छणे भवे लहुगा । अहवा इमेहिं आगतें, एगादि पिडच्छती गुरुगा ॥ ५३९८ ॥

एतेन विधिना आगतं प्रतीच्छकं प्रतीच्छेत् । अप्रतीच्छतश्चवुरुंषुका भवेयुः । अथामी-भिरेकादिभिः कारणरागतं प्रतीच्छति ततश्चवुर्गुरुकाः ॥ ५३९८ ॥

तान्येव एकादीनि कारणान्याह-

25

एगे अपरिणते या, अप्पाहारे य थेरए। गिलाणे वहुरोगे य, मंदधम्मे य प्राहुडे॥ ५३९९॥

एकाकिनमाचार्यं मुत्तवा स समागतः । अथवा तस्याचार्यस्य पार्थे ये तिष्ठन्ति ते 'अपरि-णताः' आहार-वस्त्र-पात्र-शय्या-स्विण्डलानामकिल्पकाः तैः सिहतमाचार्यं मुत्तवा आगतः । अथवा स आचार्यः 'अल्पाधारः' तमेव पृष्ट्वा सूत्रा-ऽर्थवाचनां ददाति । स्विनरो वा स आचार्यः, 30 यद्वा तदीये गच्छे कोऽपि साधुः स्विरस्तस्य स एव वैयावृत्यकर्ता । ग्लानो वा बहुरोगी वा स आचार्यः । 'ग्लानः' अधुनोत्पन्नरोगः, 'बहुरोगी नामैं' चिरकालं बहुमिर्वा रोगैरिसमूतः ।

१-२ · ♥ एतिच्छान्तर्गत. पाठः कां॰ एव वर्त्तते ॥ ३ °म' प्रभूतकालरोगेण चहुिभ कां॰ ॥

व्यथवा शिप्यास्तस्य मन्द्रधर्माणस्तस्यैव गुणेन सामाचारीमनुपारुयन्ति । एवंविधंमाचार्यं परित्य-ज्यागतः । ''पाहुडे'' त्ति गुरुणा समं 'शामृतं' कर्ल्डं कृत्वा समागतः; व्यथवा 'शामृतका-रिणः' आसङ्घिकास्तस्य शिष्यास्तस्यैव गुणेन नासङ्ग्र टयन्ति ॥ ५३९९ ॥

एयारिसं विओसज, विष्यवासो ण कष्यती ।

सीस-पिडन्छा-ऽऽयरिए, पायच्छित्तं विहिजती ॥ ५४०० ॥

एतादृशमाचार्यं व्युत्सुज्य 'विप्रवासः' गमनं कर्तुं न करूपते । यदि गच्छित ततः शिष्यस्य प्रतीच्छकस्याचार्यस्य च त्रयाणामिष प्रायिश्चचं विश्वीयते । तत्रें कं ग्लानं वा मुक्तवा शिष्यस्य प्रतीच्छकस्य वा समागतस्य चतुर्गुरुकाः, यश्चाचार्यः प्रतीच्छितं तस्यापि चतुर्गुरु । प्रामृते शिष्य-प्रतीच्छकयोश्चतुर्गुरुकमेव, आचार्यस्य पञ्चरात्रिन्दिवच्छेदः । 'शेषेपु' अपरिणतादिषु १० पदेषु शिष्यस्य चतुर्गुरु, प्रतीच्छकस्य चतुर्श्वु, आचार्यस्यापि शिष्यं प्रतीच्छत एतेषु चतुर्गुरु, प्रतीच्छकं प्रतीच्छतं श्रवुर् ॥ ५४०० ॥

खय 'ज्ञानार्थं त्रीन् पक्षानाप्रच्छनीयम्' (गा० ५३९७) इत्यत्रापवादमाह— विइयपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे ।

नाऊण तस्समार्व, कप्पति गमणं अणापुच्छा ॥ ५४०१ ॥

१६ द्वितीयपदमत्र भवति—आचार्यादिप्यसंविग्नीमृतेषु न प्रच्छेदिष । सविमेप्त्रिष वा किञ्चि-द्वागाढं—चारित्रविनादानकारणं स्त्रीप्रमृतिकमात्मनः समुत्पन्नं ततोऽनाप्रच्छयाऽिष गच्छिति । तेषां वा—गुरूणां समावं ज्ञात्वा—'नेते पृष्टाः सन्तः कथमिष विसर्जयन्ति' इति मत्वा अना-प्रच्छवािष गमनं करूपते ॥ ५४०१ ॥ अथाविसर्जितेन न गन्तव्यमित्यपवदति—

अन्त्रयणं चोच्छिजति, तस्स य गहणम्मि अरिथ सामत्थं ।

29 ण वि वियरंति चिरंण वि, एतेणऽविसिक्षितो गच्छे ॥ ५४०२ ॥ किमप्यध्ययनं व्यवच्छिद्यते, तस्य च तद्रहणे सामर्थ्यमितः, न च गुरविधरेणापि 'वित-रन्ति' गन्तुमनुजानते, एतेन कारणेनाविसिर्जितोऽपि गच्छेत् ॥ ५४०२ ॥

'अविधिना आगत आचार्यण न प्रतीच्छनीयः' इत्यस्यापवादमाह—

नाऊण य बोच्छेदं, पुन्त्रगते कालियाणुओंगे य ।

25 अविहि-अणापुच्छाऽऽगत, मुत्तत्थविजाणओ वाए ॥ ५४०२ ॥
पूर्वगते कालिकश्चते वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा अविधिना—त्रजिकादिप्रतिवन्धेनागतमनापृच्छ्यागतं वा सूत्रार्थज्ञायको वाचयेत्, न कश्चिह्रोषः ॥ ५४०३ ॥ यम्नेन प्रतीच्छकेन
शैक्षस्तस्यामिषारितस्यानामान्य आनीतः स न अहीतन्त्र्यः' इत्यपवदति—

णाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुओगे य । सुत्तत्यजाणगस्सा, कारणजाते दिसावंघो ॥ ५४०४ ॥

अक्षारमीयो दिग्वन्धः कर्तव्यः । आह—किमर्थमनिवद्धो न वाच्यते ! उच्यते—अनिवदः

<sup>.</sup> १ °न सूरिणा 'कारणजाते' पुष्टालम्बनेऽनामाव्यस्यापि शिष्यस्य आत्मी° का॰ ॥ .

स्वयमेव कदाचिद् गच्छेत् पूर्वाचार्येण वा नीयेत, कालदोषेण वा ममत्वीभावमालम्वय वाच-यिष्यन्ति इति दिग्वन्धोऽनुज्ञातः ॥ ५४०४ ॥ इदमेव सविशेषमाह—

ससहायअवत्तेणं, खेत्ते वि उवद्वियं तु सचित्तं। दलियं णाउं वंधति, उभयममत्तद्वया तं वा ॥ ५४०५ ॥

अव्यक्तेन ससहायेन यः शैक्षो छ्ड्धो यश्च परक्षेत्रेऽपि उपिष्टितः सिचतः स पूर्वीचार्यस्य हित्रेकाणां वा यद्यपि आभाव्यस्तथापि तं 'दिलिकं' परममेधाविनमाचार्यपदयोग्यं ज्ञात्वा यद्या-त्मीये गच्छे नास्त्याचार्यपदयोग्यस्ततस्त्तस्यात्मीयां दिशं बधाति, खशिष्यत्वेन खापयतीत्यर्थः । कुतः ! इत्याह—उभयस्य—साधु-साध्वीवर्गस्य तत्र शैक्षे ममत्वम्—'अस्माकमयम् इत्येवं ममीकारो भ्यात्' इति कृत्वा, यद्वा खगच्छीयसाधूनां तस्य च शैक्षस्य 'परस्परं सिष्डिलका वयम् इत्येवं ममत्वं भविष्यति' इति बुद्धा तमात्मीयशिष्यत्वेन बधाति । ''तं व'' ति यो वा 10 प्रतीच्छक आयातस्तमपि प्रहण-धारणासमर्थं विज्ञाय खशिष्यं खापयति ॥ ५४०५॥

एवं शैक्षः प्रतीच्छको वा कारणे शिष्यतया निवद्धः सन् यदा निर्मातो भवति तदा-

आयरिए कालगते, परियद्वइ तं गणं च सो चेव । चोएति य अपढंते, इमा उ तिहुँ मग्गणा होइ ॥ ५४०६ ॥

आचार्ये कालगते सति गच्छस्य निबद्धाचार्यस्य च व्यवहारो भण्यते—स स्वयमेव तं 15 गणं परिवर्तयति । स च गच्छो यदि श्रुतं न पठित ततस्तमपठन्तं नोदयति । यदि नोदिता अपि ते गच्छसाधवो न पठिन्त तत इयमाभवद्यवहारमार्गणा भवित ॥ ५४०६ ॥

साहारणं तु पढमे, वितिए खित्तम्मि ततिय सुह-दुक्खे । अणहिजंते सीसे, सेसे एकारस विभागा ॥ ५४०७ ॥

कालगतस्याचार्यस्य प्रथमे वर्षे सचितादिकं साधारणम्, यदसौ प्रतीच्छकाचार्य उत्पादयित 20 तत् तस्यैवाभवित यद् इतरे गच्छसाधव उत्पादयित तत् तेषामेवाभवतीति भावः । द्वितीये वर्षे यत् क्षेत्रोपसम्पन्नो लभते तत् तेऽपठन्तो लभन्ते । तृतीये वर्षे यत् सुख-दुःखोपसम्पन्नो लभते तत् ते लभन्ते । चतुर्थे वर्षे कालगताचार्यशिष्या अनधीयाना न किश्चिल्लभन्ते । शेषा नाम—येऽधीयते तेषामधीयानानां वक्ष्यमाणा एकादश विभागा भवन्ति ॥ ५४०७ ॥

शिष्यः प्रच्छति — क्षेत्रोपसम्पन्नः सुल-दुःखोपसम्पन्नो वा किं रूभैते ? सूरिराह —

खेत्तोवसंपयाए, बावीसं संथुया य मित्ता य । पर्वेत्र सुह-दुक्ख मित्तवजा, चउत्थए नालबद्धाई ॥ ५४०८ ॥

क्षेत्रोपसम्पदा उपसम्पत्नः 'द्वाविंशतिम्' अनन्तर-परम्परावछीबद्धान् माता-पित्रादीन् जनान् लगते, 'संस्तुतानि च' पूर्व-पश्चात्संख्वसम्बद्धानि प्रपौत्र-श्वशुरादीनि 'मित्राणि च' सहजात-कादीनि लगते, हष्टामाषितानि तु न लगते । सुख-दुःखोपसम्पत्तस्तु एतान्येव मित्रवर्जानि उभते । चतुर्शस्तु—पञ्चविधोपसम्पत्तमप्रामाण्यात् श्रुतोपसम्पत्तः स केवलान्येव द्वाविंशतिना-लबद्धानि लगते, अयं च प्रसङ्गेनोक्तः । क्षेत्रोपसम्पत्त-सुखदुःखोपसम्पत्त्रयोर्थद् आभाव्यमुक्तं

<sup>,</sup> १ °भते १ ,इत्यपि, तावद् वयं न जानीसहै; सूरि° कां॰ ॥७० २, गुर्मा

तत् ने क्रिया अनकीयाना हिनीये तृतीये च बर्गे यक्षकरं रूपन्ते, चतुर्थे बर्गे स्वेमका-चार्यस्थामवति न तेपास ॥ ५४०८ ॥

ये तु शिष्या वर्षायंत्रं तेषां विविक्त्यंते—त्या काकातानायंत्र चतुर्विया गर्णा संवत्—शिष्यः शिष्यिकाः प्रतिच्छिकाः प्रतीच्छिकाक्षेति । एतेशां पृत्रेष्टिर-स्वाहृद्दियोः भ्वतस्यसम्बद्धाया प्रवाद्य गना सक्षति । पृत्रेष्टिरं नाम-यन् नेनानार्थेग नीवना तेशे श्वतस्य दिष्टम्, यन् गुननेत प्रतीच्छकानार्थेणोद्दिष्टं तन् स्वाहृद्दिरम् । तत्र विविद्यस्

पुन्तृहिंहु नम्मा, पञ्जुहिंहु पत्राययंतम्म । संत्रच्छरम्मि परमे, पहिच्छए तं तु महिन् ॥ ५४०९ ॥

यद् आवर्षेग चीवता प्रतीच्छक्त्य पृतंद्विष्टं तदेव एठत् प्रथमे वर्षे यत् मिन्निनाविनं 19दा स उपने तत् 'त्रक' काळानावार्यस्थासवति, एए एको विस्ताः । अथ एखाद्विष्टं ततः प्रथममंद्रमारे यन् सन्तितादेकं उपने तन सर्वे 'प्रशावयतः' प्रतीच्छकाचार्यस्थासवति, एर दितीयो विभागः ॥ ५२०६ ॥

> पुर्वं पञ्छिहि, पहिच्छण वं तु होह सविवं । संबच्छरम्मि वितिण, तं सक्वं पदाययंतम्म ॥ ५४१० ॥

१६ शतीच्छकः पूर्वेहिष्टं पश्च हुन्द्रियं का पछतु यत् नस्त मन्तित देशं नद् हिनीयं क्षें सर्व-सति प्रवाचयतो स्वति, एष तृतीयो विसागः ॥ ५३१०॥ अथ छाञ्च्यामिर्दायने—

पुत्रं पञ्छुद्दि, सीसम्मिय य तं तु होह सम्बन्तं । संबच्छर्याम्य पहरे, तं सक्वं गुरुष्य आरब्द ॥ ५२११ ॥

शिव्यस कारणनावाँगेय वा राहेर्ड मनेत् प्रतीक्यकावाँगेय वा तहाउँगा उठत् यद् 20 सवितादिकं रूपने तत सबै प्रयोग संबन्धेर 'सुगेः' कारणनावार्यकामवित, एउ वहाँ विकागः ॥ ५९११ ॥

> पुन्हिंद्दं नम्मा, पञ्छिदं पत्राययंतस्य । मृत्रक्रमम्म वितिण, मीमिम्स उ वं तु मचितं ॥ ५७१२ ॥

शिष्यस पूर्वेदिष्टनर्वयातम् द्वितीये द्वेते स्वितादिकं शाकानान्यसामदति, उड्डरी १६ विमागः । प्रशाद्धिद्दं एउतः शिष्यस्य सक्तितदिकं प्रशान्यन शासाव्यं स्वति, रही विमागः॥ ५४१२ ॥

> पुत्रं पत्रवृद्धि, मीमस्मि य वं तु होह मचिनं । मैक्कास्मि नतिए, नै सक्तं प्रकारनेतम्स ॥ ५७१३ ॥

पूर्वेदिरं पश्चदुद्दिरं वा पठित शिष्ये मन्त्रितिहं तृतीय वर्षे सर्वस्य प्रवास्त्रत श्रास्त्र १९वति, महस्रे वियागः ॥ ५११६ ॥

गुष्टिहिं तम्या, पण्छिहिं पदायर्गनस्य । संबच्छरिम परमे, सिम्पिणिए वं तु सुविनं ॥ ५४१४ ॥ छिष्पिद्यागं पूर्वेहिष्टं परन्यां सन्दिहिकं 'तस्य' क्राक्राद्यच्ये द्रव्यं हरें द्यायन्यस्,

20

अष्टमो विभागः । पश्चादुिह्मधीयानायां प्रवाचयत आभाव्यम् , नवमो विभागः ॥ ५४१४ ॥ पुन्वं पच्छुिह्हे, सिसिसणिए जं तु होइ सिचर्तं । संवच्छरम्मि वीए, तं सन्त्रं पवाययंतस्स ॥ ५४१५ ॥

पूर्वोद्दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठन्त्यां शिब्यिकायां सचित्तादिलामो द्वितीये वर्षे प्रवाचयत ष्माभवति, दशमो विभागः ॥ ५४१५ ॥

> पुन्वं पच्छुद्दिहे, पिडिन्छिगा जं तु होति सिचित्तं । संवच्छरम्मि पढमे, तं सन्वं पवाययंतस्स ॥ ५४१६ ॥

पूर्वोद्दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठन्त्यां प्रतीच्छिकायां प्रथम एव संवत्सरे सर्वमपि प्रवान्वयत आभवति, एव एकादशो विभागः॥ ५४१६॥ एय एक छादेश उक्तः। अथ द्वितीयमाह—

संवच्छराइँ तिनि उ, सीसम्मि पडिच्छए उ तिह्वसं । एवं क्रुले गणे या, संवच्छर संघें छम्मासा ॥ ५४१७॥

प्रतिच्छकाचार्यस्तेवां कुलस्तको गणसत्कः सङ्घस्तको वा भवेत्। तत्र यदि कुलस्तकः तदा त्रीन् संवत्सरान् शिष्याणां वाच्यमानानां सिचतादिकं न गृह्वाति, ये पुनः 'प्रतीच्छका-स्तेषां वाच्यमानानां यसिकेव दिने आचार्यः कालगतस्तिह्वसमेव गृह्वाति। एवमेककुलस्तके विधिरुक्तः। अथ चासौ गणसत्कस्ततः संवत्सरं शिष्याणां सिचतादिकं नापहरति। यस्तु 15 कुलस्तको गणसत्को वा न भवति स नियमात् सङ्घसत्कः, स च षण्मासान् शिष्याणां सिच-तादिकं न गृह्वाति। तेन च प्रतीच्छकाचार्येण तत्र गच्छे वर्षत्रयमवद्यं स्थातव्यम्, परतः पुनरिच्छा।। ५४१७॥

तत्थेव य निम्माए, अणिग्गए णिग्गए इमा मेरा। सक्कले तिनि तियाई, गणे दुगं वच्छरं संघे ॥ ५४१८ ॥

'तैत्रैव' प्रतीच्छकाचार्यसमीप तिसन् अनिर्गते यदि कोऽपि गच्छे निर्मातस्तदा सुन्दरम् । अथ न निर्मातः स च वर्षत्रयात् परतो निर्गतः ते वा गच्छीयाः 'एम साम्प्रतमस्माकं सचिता-दिकं हरित' इति कृत्वा ततो निर्गतासदा इयं 'मर्यादा' सामाचारी—''सकुले'' इत्यादि, 'सकुले' सकीयकुलस्य समवायं कृत्वा कुलस्य कुलस्य विरस्य वा उपतिष्ठन्ते, ततः कुलं तेषां वाचनाचार्य ददाति वारकेण वा वाचयति । कियन्तं कालम् ' इत्याह—''तिन्नि तियाइं'' ति 25 त्रयस्तिका नव भवन्ति, ततो नव वर्षाणि वाचयतियुक्तं मवितः यदि एतावता निर्मातास्तदा सुन्दरम्, अथैकोऽपि न निर्मातस्तितः 'सुलं सचित्तादिकं गृह्णित' इति कृत्वा गणसुपतिष्ठन्ते, गणोऽपि द्वे वर्षे पाठयति, न च सचित्तादिकं हरितः यद्येत्रमप्यनिर्मातास्ततः सङ्घपतिष्ठन्ते, सङ्घोऽपि वाचनाचार्य ददाति, स च संवत्सरं पाठयतिः 'एवं द्वादश वर्षाणि अवन्ति । यद्ये-वर्मकोऽपि निर्मातस्तदा सुन्दरम् , अथ न निर्मातस्ततः पुनरिष कुलादिपु कुलादिस्थविरेषु वा 30 तेनैव क्रमेणोपतिष्ठन्ते, तावन्तमेव कालं कुलादीनि यथाकमं पाठयन्ति, न च सचित्तादिकं हरिन्त, एवमेतान्यपि द्वादश वर्षाणि भवन्ति । पूर्वद्वादशमिश्य मीलितानि जाता वर्षाणां चतु-

१ प्वमनेन विधिना 'तत्रैव' कां ा। २ ' स्ततो वर्षनवकाद् क्वें 'कुलं कां ा।

ħ

विंशतिः । यदि एतावता कालेनेकोऽपि निर्मातम्त्रदा विद्यस्तु, अय न निर्मातम्त्रतो मृयोऽपि कुल-गण-मह्वेषु तथैवोपतिष्ठनते, तेऽपि तथैवं पाठयन्ति । एतान्यपि द्वादश वर्षाणि चतुर्विशत्या मील्यन्ते जाता पद्त्रियत् । यथैवं पद्त्रियना वैंपरेकोऽपि निर्मातम्त्रनो विद्यस्तु ॥ ५४१८॥ अथैकोऽपि न निर्मातः, कथम् १ इति चेद् उच्यते—

औमादिकारणेहि व, दुम्महत्तेण वा न निम्माओ । काऊण कुलसमायं, कुल थेरे वा उवहंति ॥ ५४१९ ॥

अवमा-ऽशिवादिभिः कारणैरनवरतमपगपग्यामेषु पर्यटतां होमंघन्तया वा नकोऽपि निर्मा-तस्ततः कुलसमवायं कृत्वा [कुलं] कुलस्यविरान् वा सर्वेऽप्युपतिष्ठन्ते नतम्नेरुपमम्पदं श्राह-यितव्याः ॥ ५४१९ ॥ कुत्र पुनः १ इति चेद् उच्यते—

10 पञ्जलएगपिनेखय, उत्रमंपय पंचहा मए ठाणे । छत्तीसाऽतिकंने, उत्रसंपय पत्तुत्रादाए ॥ ५४२० ॥

यः प्रवज्यया एकपाक्षिकन्तम्य पार्थे उपसम्पदं तान् कुळस्यविग प्राह्येयुः । सा च उप-सम्पत् पञ्चधा वक्ष्यमाणनीत्या भवति । तस्यां चोपसम्पदि पट्तिंशद्वपातिकमे प्राप्तायां "सप् ठाणि" ति विमक्तिच्यत्ययात् 'स्वकम्' आत्मीयं स्थानम् 'उपाडाय' गृहीत्वा तिक्पसम्पत्तव्यम् १६॥ ५९२० ॥ इटमेव मावयति—

. गुरुसज्ज्ञिरुओं मज्ज्ञंतिओं व गुरुगुरु गुरुस्स वा णच् । अह्वा कुलिचतो ऊ, पत्र्वजाएगपक्दीओ ॥ ५४२१ ॥

'गुरुसज्ज्ञिरुकः' गुरुणां महाघ्यायी पितृत्यस्थानीयः, 'सज्ज्ञिनिकः' आत्मनः सत्रयचारी आतृस्थानीयः, 'गुरुगुरुः' पितामहस्थानीयो गुरुः, गुरोः सम्बन्धी 'नमा' प्रशिष्य आत्मनो 20 आतृत्यस्थानीयः, पते प्रजज्यया एकपाक्षिका उच्यन्ते । अथवा 'कुरुमत्कः' समानकुरुोद्धवः

सोऽपि प्रवज्ययेकपाक्षिकः । पतेषां समीपे यथाकपमुपसम्पत्तव्यम् ॥ ५१२१ ॥

पन्त्रज्ञाऍ सुएण य, चडमंगुत्रसंपया क्रमणं तु । पुन्त्राहियवीसरिए, पदमासद ततियमंगे उ ॥ ५४२२ ॥

इहेकपाक्षिकः प्रतज्यया श्रुतेन च भवति । नत्र प्रतज्ञेयकपाक्षिकोऽनन्तरमुक्तः, श्रुनैकपा25 क्षिकः—येन सहेकवाचिनिकं सूत्रम् । अत्र चतुर्गद्गी—प्रतज्ञ्ययेकपाक्षिकः श्रुनेन च १ प्रतज्यया न श्रुतेन २ श्रुतेन न प्रतज्ञ्यया ३ न प्रतज्ञ्यया न श्रुतेन १ । एतेषु चामुना क्रमेणोपसम्पत् प्रतिपत्त्रया । "पदमा" इत्यादि, प्रथमतः प्रथममद्गे उपसम्पत्त्र्यम्, नदमावे तृतीये
मक्ते । कुतः ? इत्याह—यतः प्रवीवीतं श्रुतं विस्मृतं सन् तेषु मुखेनेवोज्ञ्वाक्यितुं श्रुक्यते,
श्रुतैकपाक्षिकत्वात् ॥ ५४२२ ॥ अथ पञ्चविधामुपसम्पदमाह—

30 सुय सुइ-दुक्खे खेत्ते, मग्गे विणञ्जोवसंपयाए य । वावीस संशुय वर्यंस दिद्वमद्वे य सब्वे य ॥ ५४२३ ॥ श्रुतोपसम्पत् १ सुख-दुःस्रोपसम्पत् २ क्षेत्रोपसम्पद् ३ मार्गोपसम्पद् ४ विनयोपसम्पत् ५,

१ व हाद्दा वर्षाणि पाठ° कां॰ ॥ २ अप्रैंच ग्रिरोपमाह इचवनरणं कां० ॥

एवमेपा पत्रविधा उपसम्पत् । एतासु पञ्चलप्यामवद्यवहारमाह—"वावीस" इत्यादि, श्रुतोपसम्पदि द्वाविंगतिनीलवद्धानि लम्यन्ते । तद्यथा—माता १ पिता २ त्राता ३ भगिनी ४ पुत्रो ५ दुहिता ६, मातुर्माता ७ मातुः पिता ८ मातुर्माता ९ मातुर्भगिनी १०, एवं पितुर्माता ११ पिता १२ आता १३ भगिनी १४, आतुः पुत्रो १५ दुहिता १६, भगिन्याः पुत्रः १७ पुत्रिका १८, पुत्रस्य पुत्रः १९ पुत्रिका २०, दुहितुः पुत्रः २१ पुत्रिका २२ चेति । 5 एतानि द्वाविंगतिरपि श्रुतोपसम्पदं प्रतिपन्नस्यामवन्ति । सुख-दुःखोपसम्पन्नस्तु एनां द्वाविंगति-मन्यांश्च पूर्वसंस्तुत-पश्चात्संस्तुतान् प्रपोत्र-श्च शुरादीन् रुभते। क्षेत्रोपसम्पत्रस्तु एतान् सर्वानिप वयस्यांध्य लभते । मार्गोपसम्पन्न एतान् सर्वानिष लभते, अपरे च ये केचिद् दृष्टाभाषितास्ता-निष प्रामोति । विनयोपसम्पदं प्रतिपन्नस्तु 'सर्वानिष' ज्ञाता-ऽज्ञात-हप्टा-ऽहप्टान् रूभते, नव-रम्-विनयार्हस्य विनयं प्रयुद्धे ॥ ५४२३ ॥ 10

"सए ठाणे" (५१२०) ति यदुक्तं तस्यायमर्थः—पञ्चविधाऽप्युपसम्पत् सस्मिन् स्थाने प्रतिपत्तच्या । किमुक्तं भवति 2—श्रुतोपसम्पदं प्रतिपित्सोर्थस्य पार्श्वे श्रुतमस्ति तत् तस्य स्रसानम् , सुल-दुःखार्थिनः स्रस्थानं यत्र वैयावृत्यकराः सन्ति, क्षेत्रोपसम्पदर्थिनो यदीये क्षेत्रे भक्त-पानादिकमस्ति, मार्गोपसम्पद्धिनो यत्र मार्गज्ञः समस्ति, विनयोपसम्पद्धिनो यत्र विनयकरणं युज्यते, एतानि खस्थानानि । अथवा खस्थानं नाम-प्रवज्यया श्रुतेन च य एक- 15 पाक्षिकस्तत्र प्रथममुपसम्पत्तन्यम्, पश्चात् कुलेन श्वतेन चैकपाक्षिकस्य पार्धः, ततः श्वतेन गणेन चैकपाक्षिकस्य समीपे, ततः श्रुतेनैकपाक्षिकस्य सन्निधी, ततः प्रत्रज्ययेकपाक्षिकस्य सकारो, ततः प्रवच्यया श्रुतेन वा नेकपाक्षिकस्यापि पार्धे उपसम्पत् प्रतिपत्तव्या ॥

आह—साधर्मिकवात्सल्याराधनार्थं सर्वेणापि सर्वस्य श्रुताध्यापनादि कर्तव्यं ततः किमर्थ प्रथमं प्रत्रज्या-कुलादिभिरासन्नतरेषूपसम्पद्यते ! इत्याह — 20

> सन्वस्स वि कायन्वं, निच्छयओ किं कुलं व अकुलं वा। कालसभावममत्ते, गारव-लजाहि काहिति ॥ ५४२४ ॥

निश्चयतः सर्वेण सर्वस्याप्यविशेषेण श्रुतवाचनादिकमात्मनो विपुरुतरां निर्जरामभिरुपता कर्तन्यम्, किं कुरुमकुरुं वा इत्यादिविचारणया !; परं दुष्पमारुक्षणो यः कारुस्तस्य यः स्तमावः—अनुमावस्तेन 'आत्मीयोऽयम्' इत्यादिकं यद् ममत्वम्, यच गुर्वादिविषयं गौरवं-25 बहुमानबुद्धिः, या च तदीया लज्जा, एतैः मेरिताः सुखेनैव करिप्यन्तीति कृत्वा प्रथमं प्रवज्या-दिभिरासन्नतरेपूपसम्पद्यत इति ॥५४२४॥ गतं ज्ञानार्थं गमनम् । अथ दर्शनार्थं गमनमाह-

कालिय पुन्वगए वा, णिम्माओ जति य अत्थि से सत्ती। दंसणदीवगहेर्ज, गच्छइ अहवा इमेहिं तु ॥ ५४२५ ॥

कालिकश्रुते पूर्वगते वा यद् वा यसिन् काले श्रुतं प्रचरित तसिन् स्त्रेणार्थेन च यदा ३० निर्मातो भवति, यदि च तस्य प्रहण-धारणगक्तिस्तथाविधा समस्ति ततो दर्शनदीपकानि-सम्यादर्शनोज्ज्वालनकारीणि यानि सम्मत्यादीनि शास्त्राणि तेपां हेतोरन्यं गणं गच्छति ॥ ५४२५ ॥ अथवा एभिः कारणैर्गच्छेत्---

## मिक्ख्गा जिं देसे, बोडिय-थिल-णिण्हएहिं संसम्गी। निर्सि पण्णवणं असहमाणें वीमिजिए गमणं॥ ५४२६॥

यत्र देशे 'भिक्षुकाः' बोद्धा बोटिका या निद्धवा वा वहवितापां तत्र म्यली तत्र ये आचार्याः स्थितासेः सार्द्धमाचार्याणां संमिर्गः प्रीतिरित्यर्थः; ते च भिक्षुकाद्यः स्वसिद्धान्तं प्रज्ञापयन्ति, कम चाचार्यो दाक्षिण्येन तर्कप्रन्थाप्रचीणतया वा तृष्णीकस्तिष्ठति, तां च तदीयां प्रजापनामसद्द-मानः कश्चिद् विनेयश्चिन्तयति—अन्यं गणं गत्वा दर्धनप्रमावकानि बाखाणि पठामि येना-मृन् निरुत्तान् करोमि । एवं विचिन्त्य स तथेव गुरुताष्ट्च्छ्य तिर्वसार्जितो गच्छिति ॥ ५१२६ ॥ इटमेव भावयति—

लोए वि अ परिवादो, भिक्ग्बुगमाटी य गाढ चमहिति । विष्यरिणमंति सेहा, ओभामिलंति सहा य ॥ ५४२७ ॥

विष्पारणमान सहा, आभामजात सहा य ॥ ५४२७॥

मिक्षुकादीनां स्विसिद्धान्तं जिर उद्घाट्ट प्रकृपयतामि यदा स्रयो न किमिप हुवते ततो

होकेऽपि च परिवादो जातः—एते ओदनमुण्डा न किमिप जानते, अमी तु सामताः सर्वमवबुध्यन्ते । एवं ते भिक्षुकादयः परिवादं श्रुत्वा गाढतरं जैनजासनं चमढयन्ति, श्रेक्षाश्च
विपरिणमन्ति, श्राद्धाश्च रक्तपटोपासकरपन्नाज्यन्ते—एते श्वेतभिक्षवो वटरिश्ररोमणयश्चाहुका
15 रिणः, यद्यनि सामध्यं ततोऽसाकमुत्तरं प्रयच्छन्तु । अथवा तः भिक्षुकादिमः स्थिकिकाया
माचार्यस्यापि वण्टको निबद्धो वतंते, भाग इत्यर्थः ॥ ५४२७ ॥ ततः—

रसिगद्धो च थलीए, परितित्थयतज्ञणं असहमाणो । गमणं बहुस्सुतत्तं, आगमणं वादिपरिसा छ ॥ ५४२८ ॥

स ञाचार्यस्तस्यां स्त्रिकायां 'रसगृद्धः' निग्ध-मधुराहारलम्पटः सामथ्यं सत्यपि न किञ्चि20 दुत्तरं प्रयच्छिति । एवमादिकां परतीर्थिकत्तर्ननामसहमानः शिव्य ञ्चाचार्यं त्रियिना पृष्ट्वा
'निगितः' अन्यगणगमनं कृतवान् , तत्र च तर्कशास्त्राणि श्रुत्वा यहुश्चतत्वं तस्य सञ्जने, ततो
भ्यः स्वगच्छे आगमनम् , आगतेन च पृत्रेमाचार्या द्रष्ट्याः , नतोऽन्यस्यां वसता स्त्रित्वा या
तत्र वादमार्गकुशला पर्पत् तां परिचितां कृत्वा राजो महाजनस्य च पुरतः परतीर्थिकान्
निष्पिष्टमश्चयाकरणान् करोति ॥ ५४२८॥'

त्रायपरायणक्कविया, जित पहिसेहंति साहु छहं च । अह चिरणुगत्रो अम्हं, मा में पत्रत्तं परिहवेह ॥ ५४२९ ॥

वादे पराजयेन कृपिताः सन्तो यदि ते मिक्षकादय आचार्यस्य तं वण्टं प्रतियेषयन्ति ततः 'साधु' मुन्दरं 'छष्टं च' अमीष्टं जानमिति । अथ तत्र कोऽपि त्र्यात्—एतस्य को दोपः ? चिरमनुगत एपोऽस्माकम्, मा पृत्रेपवृत्तं दातन्त्रमस्य परिद्यापयन ॥ ५४२९ ॥

80 ततः को विधिः ? इत्याह—

25

कारुण य प्पणामं, छेदसुतस्सा दलाह पहिपुच्छं। अण्णत्य वमहि जग्गण, तेमि च णिवेदणं काउं॥ ५४३०॥

१ तमञ्ज किं सन्जायते ? इत्याह इत्यवनरणं कां॰ ॥

गुरोः पदकमलस्य प्रणामं कृत्वा वक्तव्यम् — छेदश्चतस्य प्रतिष्टच्छां मम प्रयच्छत । अत्र चागीतार्थाः शृण्वन्ति ततोऽन्यस्यां वसतौ गच्छावः । एवमुक्तोऽपि यदि तस्या वसतेर्ने निर्ग-च्छति तत्राख्यानिकादिकथापनेन चिरं रात्री गुरवी जागरणं कारापणीयाः, 'तेषां च' अगी-तार्थीनाम् 'वयमाचार्यमेवं नेष्यामः, भवद्भिवों हो न कर्तव्यः' इति निवेदनं कृत्वा गन्तव्यम् ॥ ५४३० ॥ इदमेव न्याचष्टे-Б

सदं च हेतुसत्थं, अहिज्ञओ छेदसुत्त णहं मे।

एत्थ य मा असुतत्था, सुणिज तो अण्णिहं वसिमो ।। ५४३१ ॥ 'शब्दशीसम्' ऐन्द्रादिकं 'हेतुशासं' सम्मत्यादिकम् एवमादिकं शास्त्रमधीयानस्य 'छेदस्त्रं' निश्वीथादिकं स्त्रतोऽर्थतस्तदुभयतो वा मम नष्टं तस्य प्रतिष्टच्छां मे प्रयच्छत । 'अत्र च' वसती 'अश्रुतार्थाः' शैक्षा अपरिणामका वा मा शृणुयुः, ततोऽन्यस्यां वसती वसामः । 10 एवमन्यन्यपदेशेन निष्काशयति ॥ ५४३१ ॥

अथ तस्या वसतेः क्षेत्राद्वा निर्गन्तुं नेच्छति ततोऽयं विधिः---

खित्ताऽऽरिक्खणिवेयण, इयरे पुन्वं तु गाहिया समणा। जग्गविओ सो अ चिरं, जह णिअंतो ण चेतेती ॥ ५४३२ ॥

'आरक्षिकः' दाण्डपाशिकसास्य निवेदनं क्रियते—"सिच" चि असाकं क्षिप्तचिचः साधुः 15 समित तं वयमर्थरात्रे वैद्यसकाशं नेप्यामः, स यदि नीयमानः 'हियेऽहं हियेऽहम्' इत्यारटेत् ततो युष्माभिने किमपि भणनीयम् । 'इतरे' अगीतार्थाः श्रमणाः पूर्वमेव ब्राहिताः कर्तव्याः— वयमाचार्यमेवं नेप्यामः, मा बोळं कुरुध्वम् । स चाचार्यश्चिरमाख्यायिकाः कथापयित्वा जागरितः सन् यदा निर्भरं छुप्तो भवति तदा नीयते यथा नीयमानो न किञ्चित् चेतयति ॥ ५४३२ ॥

> निण्हयसंसग्गीए, बहुसी भण्णंतुवेह सी कुणइ। 20 तुह किं ति वच परिणम, गता-ऽऽगते णीणिओ विहिणा ॥ ५४३३॥

अथ निह्नवानां संसर्गाऽऽचार्यो न निर्गच्छति, बहुको भण्यमानोऽप्युपेक्षां कुरुते, अथवा मूयात्—यद्यहं निह्नवसंसर्ग करोमि ततो भवतः किं दुःखयति व त्रज त्वं यत्र गन्तन्यम्। एवं परिणामं गुरूणां ज्ञात्वा शिष्येण 'गता-ऽऽगतेन' अन्यं गणं गत्वा ज्ञास्त्राण्यधीत्य मूय आगतेन निह्नवान् पराजित्याचार्यः 'विधिना' अनन्तरोक्तेन निष्काशितः कर्तव्यः ॥५४३३॥ 25

एसा विही विसिक्षिएं, अविसिक्षिएं लहुग दोस आणादी। तेसिं पि इंति लहुगा, अविहि विही सा इमा होइ ॥ ५४३४ ॥

एप विधिर्गुरुणा विसर्जिते शिष्ये मन्तव्यः । अविसर्जितस्य तु गच्छतश्चतुरुषु दोषाश्चा-ज्ञादयः। 'तेषामि' प्रतीच्छतां चतुर्रुष्टुकाः। एषोऽविधिरुक्तोऽतो विधिना गन्तव्यम्॥५४३४॥ स चायं विधिर्भवति-30

> दंसणनिते पक्लो, आयरि-उज्झाय-सेसगाणं च । एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्खेण सन्वे वि ॥ ५४३५ ॥

१ °द्राास्त्रं च' पेन्द्रादिकं व्याकरणं 'हेतुशास्त्रं' सम्मत्यादिकं प्रमाणशास्त्रमधी का ॥

ō

10

15

द्रश्निप्रभावकाणां शास्त्राणामयीय निर्गच्छत एकं पक्षमाचार्योपाच्याय-दोषसाघ्नां आप-च्छनकां स्वित । नद्यथा—आचार्यः पञ्च दिवसानाप्टच्छ्यते, यदि न विसर्जयति उत उपा-घ्यायोऽपि पञ्च दिवसान्, दोषसाघवाऽपि पञ्च दिवसान् । अथवा पक्षण सर्वेऽपि प्रच्छ्यन्ते । किसुक्तं भवति ?—दिने दिने सर्वेऽपि प्रच्छ्यन्ते यावत् पक्षः पृणे इति ॥ ५८३५ ॥

एतिबिहिआगतं त्, पहिच्छ अपिहच्छणे भवे छहुगा । अहवा इमेहिं आगत, एगागि(दि) पिहच्छणे गुरुगा ॥ ५४३६ ॥ एगे अपिरणए या, अप्पाहारे य थेरए । गिलाणे बहुरोगी य, मंद्धम्मे य पाहुंड ॥ ५४३७ ॥ एतारिसं विज्ञामझ, विप्पवासो न कप्पई । स्मिन्पिहच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छितं विहिर्झई ॥ ५४३८ ॥ विद्यपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे । नाऊण तस्मभावं, होइ उ गमणं अणापुच्छा ॥ ५४३९ ॥

गाथाचनुष्टयमैपि गतार्थम् (गा० ५३९८-५४०१) ॥ ५४३६ ॥ ५४३७ ॥ ॥ ५४३८ ॥ ५४३९ ॥ गनं दर्शनार्थं गमनम् । अथ चारित्रार्थमाह—

चरित्तद्व दंसें दुविहा, एमणदोसा य इत्थिदोमा य । गच्छम्मि य सीयंने, आयमप्रत्येहिं दोसेहिं ॥ ५४४० ॥

चारित्रार्थं गमनं हिघा—देखदोषरात्मसमुख्यदोषश्च । देखदोषा हितिधाः—एपणादाषाः स्वीदोपाश्च । आत्मसमुख्या अपि हिघा—गुरुदोषा गच्छदोषाश्च । तत्र गच्छो यदि 'आत्मस-मुख्यः' चक्रवारुसामाचारीविनयकरणरुश्चेषेदं प्रांदेत् तत्र पश्चमाप्ट्रच्छन्नान्ते, तत कर्ष्यं १० गच्छेति ॥ ५२४० ॥ इद्मेव व्याचेष्टे—

जहियं एसणरोसा, पुरकम्माई ण तत्य गंतन्त्रं । उद्गपउरो व देसो, जाँहे व चिर्गाइसंकिण्णो ॥ ५४४१ ॥

यत्र देशे पुरःकर्मादय एपणाटोषा भवेयुः तत्र न गन्तव्यम् । यो त्रा उदक्षप्रचुरो देशः सिन्यृतिषयवद् यो वा चरिकादिभिः—परित्रात्रिका-कापालिकी-तचनिकादिमिर्वहुमोहाभिरा-25 कीणो तिषयसत्रापि न गन्तव्यम् ॥५९२१॥ अथाशिवादिभिः कारणेन्तत्र गता सवेयुन्ततः—

> असिनाईहिं गता पुण, तक्कसमाणिया तओ णिति । आयरियमणिते पुण, आपुच्छिड अप्पणा णिति ॥ ५४४२ ॥

अग्निव-दुर्भिक्ष-परचक्रादिमिः कारणेखत्र गता अपि "तक्रजसमाणिय" ति प्राकृते पूर्वापर-निपातस्यातब्रत्वान् समापितनत्कार्थाः, संयमश्रेत्रे यदाऽशिवादीनि स्किटितानि सवन्तीति सावः,

१ °मिप बानहारे व्याख्यातार्थमिति नेह भूयो व्याख्यायते ॥ ५४३६-३५-३८-३९-४०॥ गतं कां० ॥ २ °व्य । गुरुदोपाः-गुरोखारित्र शिथिकीमचनादिस्वणाः, गच्छदोपाः-गच्छस्य सामाचार्या प्रमत्तीमचनादिस्पाः । तत्र गच्छो दां० ॥ ३ °च्छति । गुरोस्तु मीद्नो विधिरप्रेऽमिथास्यते ॥ ५४४० ॥ इद् व्हां० ॥

तदा 'ततः' असंयमक्षेत्रादु 'निर्यन्ति' निर्गच्छन्ति । यद्याचार्याः केनापि प्रतिबन्धेन सीदन्तो न निर्गच्छेयुः ततो ये एको द्वौ बहवोऽसीदन्तत्ते गुरुमाप्टच्छ्य आत्मना निर्गच्छन्ति ॥५४४२॥ तत्र चायं विधि:---

> दो मार्से एसणाए. इत्थि वजेज अद्र दिवसाई। गच्छिम्स होइ पन्स्तो, आयसमुत्थेगदिवसं तु ॥ ५४४३ ॥

एषणायामशुध्यमानायां यतनयाऽनेषणीयमपि गृह्वन् द्वौ मासौ गुरुमापृच्छन् प्रतीक्षते । अथ स्नी-शय्यातरीप्रमृतिका उपसर्गयति आत्मनश्च दृढं चित्तं ततोऽष्टौ दिवसान गरूनाप्रच्छ्य ततस्तत् क्षेत्रं वर्जयेत् । यत्र च गच्छः सीदति तत्र पक्षमाप्टच्छ्य गन्तव्यम् । अथ स्त्रियां स्वयमध्यपपनस्तत ईहरो आत्मसमुत्थे आगाढदोषे एकदिवसमाप्टच्छ्य गच्छति ॥ ५४४३॥

सेजायरिमाइ सएज्झए व आउत्थ दोस उभए वा।

10

आपुच्छइ सन्निहियं. सण्णाइगतं व तत्तो उ ॥ ५४४४ ॥ अथात्मना शय्यातर्यादौ स्त्रियां 'सिज्झकायां वा' प्रातिवेशिमक्यामतीवाध्यपपन्नः. 'उमयं

वा' परस्परमध्यपपन्नं ततो यद्याचार्यः सन्निहितस्तदा तमाप्टच्छ्य गच्छति । अथासन्निहितः संज्ञाभूम्यादौ गत आचार्यस्तदा तत एवानाप्रच्छया गच्छति, अपरं वा सन्निहितसाधं भणति—

मम वचनेन गुरूणामाप्रच्छनं निवेदनीयम् ॥ ५४४४ ॥

15

एयविहिमाग्यं तु. पिडच्छ अपिडच्छणे भवे लहुगा । अहवा इमेहिँ आगय. एगागि(दि) पिडच्छणे गुरुगा ॥ ५४४५ ॥ एगे अपरिणए या, अप्पाहारे य थेरए। गिलाणे बहुरोगी य, मंद्धम्मे य पाहुडे ॥ ५४४६ ॥ एयारिसं विओसज, विष्पवासी ण कष्पई। सीस-पहिच्छा-ऽऽयरिए. पायच्छित्तं विहिज्जई ॥ ५४४७ ॥

20

गाथात्रयमपि गतार्थम् (गा० ५३९८-५४००) ॥ ५४४५ ॥ ५४४६ ॥ ५४४७ ॥ भवेत कारणं येन न एच्छेत्—

बिइयपदमसंविग्गे. संविग्गे चेव कारणागाढे ।

नाऊण तस्स भावं, अप्पणों भावं अणापुच्छा ॥ ५४४८ ॥

द्वितीयपदमत्रोच्यते--आचार्यादिरसंविशो भवेत्, अथवा सविशः परम् अहिदष्टादिक-मागाढकारणमवलम्बय न प्रच्छेत् , 'तस्य वा' गुरोः 'भावं' 'सुचिरेणापि न विसर्जयति' इति रुक्षणं ज्ञात्वा, आत्मीयं च 'भावम्' 'अहमिह तिष्ठन्नवश्यं विनश्यामि' इति ज्ञात्वाऽनाप्टच्छया-Sपि त्रजेत् ॥ ५४४८ ॥ अथ गुरोः चारित्रे सीदतो विधिमाह—

> सेजायरकपद्दी, चरित्तठवणाऍ अभिगया खरिया। सारूविओ गिहत्थो, सो वि उवाएण हायन्त्रो ॥ ५४४९ ॥

30

१ इदमेवान्त्यपदं भावयति इस्रवतरणं का॰ ॥ २ °क्यामात्मसमुत्थदोषवान् जातः, खयमेव तस्यामध्युपपन्न इत्यर्थः, 'उभयं' का॰ ॥ हु॰ १८२

शच्यातरस्य केंह्यसिकायां आचार्यण चारित्रस्य सापना कृता, तां प्रतिसंवत इति मावः, तस्यां चारित्रसापनायां जातायाम्, द्यक्षरिका वा काचिद् 'अमिगता' जातायिवगमोपता आविकेत्यर्थः तस्यामाचार्योऽच्युपपकः, स च चारित्रवर्जितो वेषणरी मवेन्, साकृपिको वा गृहस्यो वा उपल्यणत्वात् सिद्धपुत्रको वा । तत्र मुण्डिनशिराः शुक्रवामः परिणार्या कच्छामय- श्रानोऽमार्यको मिक्षां हिण्डमानः माकृपिक उच्यते । यन्तु मुण्डः मशिकाको वा मुमार्यकः स सिद्धपुत्रकः । एवमेषामन्यतर उपायेन हतंद्यः । कथन् १ इति चेद् उच्यते—पूर्व तावद् गुरवो मण्यन्ते—वयं युप्पद्विरहिता अनाथा अतः प्रमाद गच्छामोऽपरं क्षेत्रम् । एवमुकं यदि नेच्छन्ति ततो यन्यां म प्रतिबद्धः सा प्रज्ञाप्यते—एउ दहनां माधूनानावानः, एनेन विना गच्छस्य ज्ञानादीनां परिहाणिः, अतो मा नम्कृदिकं संसारमात्रने। वर्षय । यदि सा 10स्ति ततः सुन्दरम् । अथ न तिष्ठति तनो विद्या-मज्ञादिमिगवर्त्यते । तदमाव केविवकः ॥ १८४९॥ सुत्रम्—

गणावच्छेइए य गणाद्वक्सम इच्छेजा अण्णं गणं उवसंपिक्तिचाणं विहरित्तए, कप्पति गणावच्छेइयस्स गणावच्छेइयत्तं णिक्खिवित्ता अपणं गणं उवसंप-15 जित्ताणं विहरित्तए। णां से कष्पड़ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव अन्नं गणं उपसंपज्ञिचाणं विह-रिचए; कप्पइ से आउच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पइ जाव विहरित्तए; ते य से णो वितरंति एवं से णा कपड 20 जाव विहरित्तए २१ ॥<sup>‡</sup> आयरिय-उनड्झाए य गणाओ अनक्सम इच्छेजा अन्नं गणं उवसंपज्ञित्ताणं विहरित्तए, कप्पर्ट आय-रिच-उवन्झायस्स आयरिय-उवन्झायत्तं णिक्किवित्ता अण्णं गणं उत्रसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । णो से कप्पड़ 25 अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव अन्नं गणं उवसं-पिनताणं विहरित्तपः कप्यति से आपुच्छिता जाव

१ 'करपस्थिकायां' दुहितरि आचा<sup>2</sup> शं॰ ॥ २ विमानेन चारित्रं तटे स्थापितमिति सात्रः, शं॰ ॥ २ एददनन्दरं प्रन्याग्रम्—२५०० इति शं॰ ॥

विहरित्तए । ते य से वितरंति एवं से कप्पति अझं गणं उवसंपज्जिताणं विहरित्तए; ते य से णो वियरंति एवं से णो कप्पति अझं गणं उवसंप-जित्ताणं विहरित्तए २२॥

अस्य तृत्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निक्षिप्य घ गन्तव्यमिति विशेषः ॥ अथ भाष्यम्—

एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव। नवरं पुण नाणत्तं, ते नियमा हुंति वत्ता उ ॥ ५४५०॥

'एवमेव' मिक्षुवद् गणावच्छेदिकस्य ज्ञान-दर्शन-चारित्रार्थमन्यं गणं गच्छतो विधिर्द्रप्टव्यः। गणिनः—उपाध्यायस्याचार्यस्य चैवमेव विधिः। नवरं पुनरिदं नानात्वम्—नियमात् 'ते' 10 गणावच्छेदिकादयो व्यक्ता एव भवन्ति नाव्यक्ताः॥ ५४५०॥

> एसेव गमी नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायन्वी । नाण इ जो उ नेई, सचित्त ण अप्पिणे जाव ॥ ५४५१ ॥

'एष एव' भिक्षुसूत्रोक्तो गमो निर्मन्थीनामप्यपरं गणमुपसम्पद्यमानानां ज्ञातन्यः । नव-रम्—नियमेनैव ताः ससहायाः । यः पुनः ज्ञानार्थं ता आर्थिका नयति स यावदद्यापि न 15 वाचनाचार्यस्यापयति तावत् सचित्तादिकं तस्यैवाभवति । अर्पितासु पुनर्वाचनाचार्यस्याभाव्यम् ॥ ५४५१ ॥ कः पुनस्ता नयति १ इत्याह—

पंचण्हं एगयरे, उग्गहवज्ञं तु लभति सचित्तं । आपुच्छ अहु पक्खे, इत्थीसत्थेण संविग्गो ॥ ५४५२ ॥

'पश्चानाम्' आचार्योपाध्याय-प्रवर्तक-स्विर-गणावच्छेदकानामेकतरः संयतीर्नयति । तत्र 20 सचित्तादिकं परक्षेत्रावप्रहवर्जं स एव लमते । निर्मन्थी च ज्ञानार्थं व्रजन्ती अष्टौ पक्षानाप्ट-च्छिति—तत्राचार्यमेकं पक्षमाप्टच्छित, यदि न विसर्जयित तत उपाध्यायं वृषमं गच्छं चैव-मेव प्रच्छित, संयतीवर्गेऽपि प्रवर्तिनी-गणावच्छेदिका-ऽभिषेका-शेषसाध्वीर्यथाक्रममेकैकं पक्ष-माप्टच्छिति । ताश्च स्त्रीसार्थेन समं सविभेन परिणतवयसा साधुना नेत्वाः ॥ ५४५२ ॥

सूत्रम्—

25

भिक्खू य गणाओ अवक्रम्म इच्छेजा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव अन्नं गणं संभोगवडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ

१ °क्ताः, ततो योऽव्यक्तस्य विधिरुक्तः सोऽत्र न भवतीति भावः ॥ का॰ ॥

स आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तण् । ते य से वियरंति एवं से कष्पइ जाव विहरित्तणः; ते य से नो वियरेजा एवं से नो कष्पइ जाव विहरित्तणः ते य ए । जत्थुत्तरियं धरमविणयं छभेजा एवं से कष्पइ अन्नं गणं संभोगपिडयाण् उवसंपिजताणं विहरित्तणः; जत्थुत्तरियं धरमविणयं नो छभेजा एवं से नो कष्पइ अन्नं गणं जाव विहरित्तणः २३॥

श्रस्य त्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—सम्मोगः-एकमण्डल्यां ममुद्देशनादिक्षः तत्प्रत्ययं-तिन्निमित्तम् । "जत्थुत्तरियं" इत्यादि, 'यत्र' गच्छे उत्तरं-प्रशानतरं 'धर्मविनयं' म्मारणा-10 वारणादिक्षां धार्मिकीं शिक्षां छमेत एवं "से" नस्य कल्पने श्रन्यं गणमुपसम्पय विद्र्तुम् । यत्रोत्तरं धर्मविनयं नां छमेत एवं "मे" तस्य नो कल्पते उपसम्पद्य विद्र्तुमिति स्त्रार्थः ॥

धय गाप्यम्---

संगोगी वि हु निहिं कारणहिं नाणह दंगण चरिते। संक्रमणे चडमंगी, पहमी गच्छिम्म सीयंने ॥ ५४५३॥

16 सम्मोगोऽपि त्रिभिः कारणिरिज्यते । नयथा—जानार्थं दर्शनार्थं चारित्रार्थं च । नत्र जानार्थं दर्शनार्थं वा यखोपसम्पदं प्रतिपन्नन्तिमन् स्त्रार्थदानादे। सीदित गणान्नरसङ्क्षमणे म एव विधिर्यः पूर्वस्त्रं भणिनः । चारित्रार्थं नु यखोपसम्पन्नन्त्र चरण-करणिकयायां सीदित चनुर्भित्री भवति—गच्छः सीदित नाचार्यः १ श्राचार्यः सीदित न गच्छः २ गच्छोऽप्याचा- याँऽपि सीदित ३ न गच्छो नाष्याचार्यं ४ देति । श्रत्र प्रथमो भक्तो गच्छं सीदित सन्तन्त्यः । २० नत्र च गुरुणा स्वयं वा गच्छस्य नोदना फर्तव्या ॥ ५४५३ ॥

क्यं पुनः स गच्छः सीदेत् ? इत्याह—

पिंडलेह दियतुश्रहण, निक्तिया आदाण विणय सन्झाए। आलोग-ठवण-थत्तह-मास-पडल-सेझानगईमु ॥ ५४५४॥

ते गच्छसाधवः प्रस्युपंक्षणां काले न कुविन्ति, न्युना-ऽतिरिक्तादिदोपेधिपयीयेन वा प्रस्यु26 पंक्षन्ते, गुरु-ग्लानादीनां वा न प्रत्युपंक्षन्ते । निष्कारणे दिवा स्वय्नतंयन्ति । दण्डकादिकं
निक्षिपन्त ब्राददनो वा न प्रत्युपंक्षन्ते, न वा प्रमाशियन्ति, दुष्प्रम्युपंक्षितं दुष्प्रमार्तितं
वा कुविन्ति । यथार्धे विनयं न प्रयुक्तते । साध्याये—स्वर्णकर्णामर्थपंक्ष्पं वा न कुविन्ति,
ब्राक्तिवेद्याध्याये वा कुविन्ति । पाक्षिकादिषु ब्रालोचनां न प्रयच्छन्ति, अथवा "आलोय"
नि "ठाणदिसिपगासणया" (ब्रोचिन् गा० ५६३) इत्यादिकं सप्तविच्यालोकं न प्रयुक्तते,

१ इति । चतुर्थां भद्गः शुक्र एव । आयेषु त्रिषु भद्गेषु विधिष्यच्यते—नव प्रथमी का॰॥

10

15

25

30

सङ्खर्डी वा आलोकन्ते । स्थापनाकुलानि न स्थापयन्ति । 'भक्तार्थ' मण्डल्यां समुद्देशनं न कुर्वन्ति । गृहस्थमाषाभिर्मापन्ते, सावद्यं वा भाषन्ते । पटलकेषु आनीतं मुझते । शय्या-तरपिण्डं मुझते । आदिश्रहणेन उद्गमाद्यगुद्धं गृह्वन्ति ॥ ५४५४ ॥

एतेषु गच्छस्य सीदतो विधिमाह—

चोयावेइ य गुरुणा, विसीयमाणं गणं सयं वा वि । आयरियं सीयंतं, सयं गणेणं च चोयावे ॥ ५४५५ ॥

प्रथमभक्ते सामाचार्या विपीदन्तं गच्छं गुरुणा नोदयति, अथवा खयमेव नोदयति । द्विती-यमक्ते आचार्यं सीदन्तं खयं वा गणेन वा नोदयति ॥ ५४५५ ॥

> दुनि वि विसीयमाणे, सर्यं व जे वा तिहं न सीयंति । ठाणं ठाणाऽऽसङा उ, अणुलोमाईहिँ चोएति ॥ ५४५६ ॥

तृतीयभङ्गे गच्छा-ऽऽचार्यो द्वाविष सीदन्तो स्वयमेव नोदयित, ये वा तत्र न सीदित्ति तैनोंदयित, कि बहुना ! स्थानं स्थानम् 'आसाद्य' प्राप्यानुलोमादिभिर्वचोभिनोंदयित । किमुक्तं भवित !— आचार्योपाध्यायादिकं भिक्षु-क्षुल्लकादिकं वा पुरुषवस्तु ज्ञात्वा यस्य यादशी नोदना योग्या यो वा सरसाध्यो मृदुसाध्यः क्रूरोऽक्रूरो वा यथा नोदनां मृह्णाति तं तथा नोदयेत्॥ १४५६॥ १

मणमाणें भणाविते, अयाणमाणिम्म पत्रखें उक्कोसो ।

लजाएँ पंच तिन्नि व, तुह किं ति व परिणय विवेगी ॥ ५४५७ ॥

गच्छमाचार्यमुभयं वा सीदन्तं स्वयं भणन् अन्येश्च भाणयन्नास्ते । यत्र न जानाति एते भण्यमाना अपि नोद्यमं करिष्यन्ति तत्रोत्कर्षतः पक्षमेकं तिष्ठति । गुरुं पुनः सीदन्तं रुज्जया गौरवेण वा जानन्नि पञ्च त्रीन् वा दिवसानभणन्नि गुद्धः । अथ नोद्यमानो गच्छो गुरुरु-भयं वा भणेत्—तव किं दुःखयित १ यदि वयं सीदामस्ति वयमेव दुर्गतिं गमिष्यामः । 20 एवं विधे भावे तेषां परिणते तेषा 'विवेकः' परित्यागो विधेयः । तत्रश्चान्यं गणं सङ्गामित । तत्र चतुर्भे क्षी—संविद्यः संविद्यं गणं सङ्गामित १ संविद्योऽसंविद्यम् २ असंविद्यः संविद्यम् ३ असंविद्योऽसंविद्यम् १ ॥ ५४५७॥ तत्र प्रथमो भङ्गस्तावदुच्यते—

संविग्गविहाराओ, संविग्गा दुनि एज अनयरे।

आलोइयम्मि सुद्धी, तिविहोब्हिमग्गणा नवरिं ॥ ५४५८ ॥

संविमिविहाराद् गच्छात् संविमो हो 'अन्यतरी' गीतार्था-ऽगीतार्थी संविमे गच्छे समा-गच्छेताम्, स च गीतार्थोऽगीतार्थो वा यतो दिवसात् संविमेस्यः स्फिटितः तिह्नादारभ्य सर्वमप्यालोचयति, आलोचिते च शुद्धः । नवरम्—त्रिविधोपधेः—यथाक्कतादिरूपस्य मार्गणा कर्तव्या ॥ ५४५८ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

गीयमगीतो गीते, अप्पडिबद्धे न होइ उवघातो । अविगीयस्स वि एवं, जेण सुता ओहनिझ्ची ॥ ५४५९ ॥ स संविम्रो गीतार्थो वा स्यादगीतार्थो वा । यदि गीतार्थो व्रजिकादिषु अप्रतिबद्ध आयातः

१ अथ त्रिष्वपि भद्गेषु साधारणं विधिमाह इसवतरणं का॰ ॥

30

ततं उप्घेरपधातो न भवति, न प्रायिधत्तम् । 'अविगीतस्य' अगीतार्थस्यापि चेन जघन्यत औघनिर्युक्तिः श्रुता तस्यापि 'एवमेव' अप्रतिबध्यमानस्य नोपिषरुपहन्यते ॥ ५४५९ ॥ े

> गीयाण विमिस्साण व, दुण्ह वयंताण वहयमाईसु । पिडवन्झंताणं पि हु, उविह ण हम्मे ण वाऽऽरुवणा ॥ ५४६० ॥

'द्वयोः' गीतार्थयोगीतार्थविमिश्रयोनी नैनतोर्निनिनादिपु प्रतिनघ्यमानयोरप्युपिनीपहन्यते, न ना 'आरोपणा' प्रायश्चित्तं भवति । एवमेकोऽनेके ना विधिना समागता यसमृति गणाद् निर्गतास्तत आरभ्याङोचनां ददति ॥ ५१६० ॥ अथ त्रिविधोपिषमार्गणामाह—

> आगंतुमहागडयं, वत्थव्वअहाकडस्स असईए। मेलिति मज्झिमेहिं, मा गारवकारणमगीए॥ ५४६१॥

10 तस्य गीतार्थस्यागीतार्थस्य वा त्रिविध उपिधभेत्रेत्। तद्यथा—यथाक्रतोऽरुपपिकर्मा मपिक् कमी च । वास्तव्यानामप्येवमेव त्रिविध उपिधभेत्रति । तत्र यथाक्रतो यथाक्रतेन सह मीरुयते, अरुपपिकर्मा अरुपपिकर्मणा, सपिकर्मा सपिकर्मणा। अथ वास्तव्यानां यथाक्रतो नास्ति तत आगन्तुकस्य यथाक्रतं वास्तव्यमध्यमैः—अरुपपिकर्मिमः सह मीरुयन्ति । किं कारणम् १ इति चेद् अत आह—मा सोऽमीरितः सन्नगीतार्थस्य 'मदीय उपिधरुत्तमसम्भोगिकोऽतोऽह-15मेव सुन्दरः' इत्येवं गौरवकारणं मवेदिति ॥ ५४६१ ॥

> गीयत्थें ण मेलिजइ, जो पुण गीओ वि गारवं कुणइ। तस्सुवही मेलिजइ, अहिकरण अपचओ इहरा॥ ५४६२॥

गीतार्थो यदि अगौरवी ततस्तदीयो यथाकृतः प्रतिप्रहो वास्तव्ययथाकृताभावेऽह्यपरिकर्मिः सह न मील्यते किन्तु उत्तमसम्भोगिकः क्रियते । यस्तु गीतार्थोऽपि गौरव करोति तस्य यथा- 20 कृतो वास्तव्यालपपरिकर्मिः सह मील्यते । किं कारणम् ! इति चेद् अत आह—''इहर'' ति यदि यथाकृतपरिमोगेन परिभुज्यते तदा केनाप्यज्ञानता अल्पपरिकर्मणा समं मेलितं दृश्चा स गीतार्थः 'अधिकरणम्' असङ्घं कुर्यात्, किमर्थं मदीय उत्कृष्टोपिषरगुद्धेन सह मीलितः ! इति । अश्रत्यो वा श्रेक्षाणां भवेत्, अयमेतेषां सकाग्रादुचततरिवहारी येनोपिषमुत्कृष्टपरिमोगेन परिभुद्धे, एते तु हीनतरा इति ॥ ५४६२ ॥

.एवं खल संविग्गे, संविग्गे संकर्म करेमाणे। संविग्गमसंविग्गे, असंविग्गे यावि संविग्गे॥ ५५६३॥

एवं खल्ल सविमस्य संविमेषु सङ्गमं कुर्वाणस्य विधिरुक्तः । अय संविमस्यासंविमेषु सङ्गा-मतोऽसविमस्य वा सविमेषु सङ्गामतो विधिरुच्यते ॥ ५१६३ ॥

तत्र संवियत्यासंवियसङ्गमणे तावदिमे दोषाः—

सीहगुहं वग्वगुहं, उदिहं व पिल्चगं व नो पिवसे । असिवं ओमोयरियं, भुवं सें अप्पा परिचत्तो ॥ ५४६४ ॥

र एवमेकाकिनो विधिरक्तः। अथ इयोर्जनयोविधिमाह इलक्तरणं वां ॥ २ 'व्रजनोः' संविग्नं गणं समागच्छतोविजि वा ॥

सिंहगुहां व्याघ्रगुहां 'उद्धिं वा' समुद्रं प्रदीप्तं वा नगरादिकं यः प्रविशति, अशिवमव-मौद्र्यं वा यत्र देशे तत्र यः प्रविशति तेन ध्रुवमात्मा परित्यक्तः ॥ ५४६४ ॥

चरण-करणप्पहीणे, पासत्थे जो उ पविसए समणो । जतमाणए पजहिउं, सो ठाणे परिचयइ तिण्णि ॥ ५४६५ ॥-

एवं सिंहगुहादिस्थानीयेषु चरण-करणमहीणेषु पार्श्वस्थेषु यः श्रमणः 'यतमानान्' संविद्यान् 5 'प्रहाय' परित्यज्य प्रविश्वति स मन्दधर्मा 'त्रीण स्थानानि' ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपाणि परित्य-जित । अपि च—सिंहगुहादिप्रवेशे एकभविकं मरणं प्राप्तोति, पार्श्वस्थेषु पुनः प्रविश्वत्रने-कानि मरणानि प्राप्तोति ॥ ५४६५॥ भ

एमेव अहाछंदे, कुसील-ओसन्न-नीय-संसत्ते।

जं तिनि परिचयई, नाणं तह दंसण चरित्तं ॥ ५४६६ ॥

'एनमेव' पार्श्वस्थवद् यथाच्छन्देषु कुशीला-ऽनसन्न-नित्यनासि-संसक्तेषु च प्रविशेतो मन्त-व्यम् । यच्च त्रीणि स्थानानि परित्यजतीत्युक्तं तद् ज्ञानं दर्शनं चारित्रं चेति द्रष्टव्यम् ॥ ५४६६ ॥ गतो द्वितीयमङ्गः । अथ तृतीयमङ्गमाह—

पंचण्हं एगयरे, संविग्गे संकमं करेमाणे।

आलोइए विवेगो, दोसु असंविग्गें सन्छंदो ॥ ५४६७ ॥

15

10

पार्श्वस्था-ऽवसन्न-कुशील-संसक्त-यथाच्छन्दानामेकतरः संविशेषु सङ्गमं कुर्वन् प्रथममालोचनां ददाति, तत आलोचितेऽविशुद्धोपघेर्विवेकं करोति । स च यदि चारित्रार्थसुपसम्पद्यते ततः प्रतीच्छनीयः । यस्तु 'द्वयोः' ज्ञान-दर्शनयोरर्थायासंविश्व उपसम्पद्यते तस्य 'खच्छन्दः' खामिप्रायः, नासौ प्रतीच्छनीय इति मावः । अथवा 'दोस्र असंविग्गे" ति 'असंविशोऽ- संविशेषु सङ्गामति' इति रूपे द्विधाऽप्यसंविशे चतुर्थभेक्षे 'खच्छन्दः' खेच्छा, अवस्तुभूतत्वाद् 20 न कोऽपि तत्र विधिरिति भावः ॥ ५४६७ ॥

पंचेगतरे गीए, आरुभियवते जयंतए तम्मि । जं उविहं उप्पाए, संभोइत सेसमुज्झंति ॥ ५४६८ ॥

तेषां पञ्चानां—पार्श्वस्थादीनामेकतर आगच्छन् यदि गीतार्थस्ततः स्वयमेव महाव्रतान्युचार्या-रोपितव्रतो यतमानः—व्रज्ञिकादावप्रतिबध्यमानो मार्गे यसुपिषसुत्पाद्यति स साम्मोगिकः, 25 "सेससुज्झंति" ति यः प्राक्तनः पार्श्वस्थोपिषरशुद्धस्तं परिष्ठापयन्ति । यः पुनरगीतार्थस्तस्य व्रतानि गुरवः प्रयच्छन्ति, उपिश्च तस्य चिरन्तनोऽभिनवोत्पादितो वा सर्वोऽपि परित्यज्यते ॥ ५४६८॥ तेषु चायमाठोचनाविधः—

> पासत्थाईमंडिऍ, आलोयण होइ दिक्खपभिई तु । संविग्गपुराणे पुण, जप्पभिई चेव ओसण्णो ॥ ५४६९ ॥

30

१ एवं पार्श्वस्थेपु सङ्कामतो भणितम् । अथ यथाच्छन्दादिपु सङ्कामत इद्मेवातिदि-राचाह इसवतरणं को ।। २ °रातो दोषजालं च विशेषतरं मन्त<sup>२</sup> का ॰ ॥ ३ तृतीयभङ्ग एव विधिरोपमाह इसवतरणं का ॰ ॥

यः पार्श्वसादिभिरेव मुण्डितः—प्रवाजितस्तस्य दीखादिनादारम्य आलोचना भवति । यस्तु पूर्वं संविद्यः पश्चात् पार्श्वस्यो जातः तस्य सविद्यपुराणस्य यत्ममृति अवसन्नो जातस्तदिनादारम्या-ऽऽलोचना भवति ॥ ५४६९ ॥

सूत्रम्--

गणावच्छेइए य गणादवक्कम्म इच्छेजा अन्नं गणं 5 संभोगपडियाए उवसंपज्जिताणं विहरित्तए, णो से क-प्पति गणावच्छेइयत्तं अणिक्खिवता संभोगपडियाए जाव विहरित्तए; कप्पति से गणावच्छेइअत्तं णिक्खिः वित्ता जाव विहरित्तए। णो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपु-10 च्छिता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पड़ अन्नं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए; ते य से नो वितरंति एवं से णो कष्पइ जाव विहरित्तए। जस्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से कप्पति अवं गणं सं० जाव विहरि-15 त्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से णो कप्पति जान निहरित्तए २४॥ आयरिय-उवन्झाए य गणादवक्कम्म इच्छेजा अत्रं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए, णो से कप्पनि आयरिय-उवन्झायत्तं अणिक्विवित्ता अण्णं गणं 20 सं० जाव विहरित्तए; कप्पति से आयरिय-उवन्झा-यत्तं णिक्खिवता जाव विहरित्तए। णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पति जाव विहरित्तए; 25

१ तः स पुराणसंत्रियः, गाथायां व्यत्यासेन पूर्वापरिनपातः प्राकृतन्वात्, तस्य यत्य<sup>°</sup>र्वा० ॥

ते य से णो वितरंति एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए । जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से कप्पइ जाव विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए २५॥

अस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्या पूर्ववत् ॥ अथ भाष्यम्—

एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव। णवरं पुण णाणत्तं, एते नियमेण गीया उ ॥ ५४७० ॥

एवमेव गणावच्छेदिकस्य तथा गणिनः—उपाध्यायस्याचार्यस्य च सूत्रं मन्तन्यम् । नवरं पुनरत्र नानात्वम्—एते नियमतो गीतार्था भवन्ति नागीतर्थाः ॥ ५४७० ॥

सूत्रम्—

10

भिक्त्यू य इच्छिजा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दि-सावित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए। ते य से वियरिजा एवं से कप्पइ अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; ते य से नो वियरेजा एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरिय-उव-ज्झायं उद्दिसावित्तए। नो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उद्दिसावित्तए; कप्पति से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं आयरिय-

15

20

उवज्झायं उद्दिसावित्तए २६॥

अस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्-अन्यम् 'आचार्योपाध्यायमुद्देशयितुम्' आचार्यश्रोपा-ध्यायश्चाचार्योपाध्यायम्, समाहारद्वन्द्वः, यद्वा आचार्ययुक्त उपाध्याय आचार्योपाध्यायः, शाकपार्थिववद् मध्यपदलोपी समासः, आचार्योपाध्यायावित्यर्थः, तावन्यावुदेशयितुमात्मन <sup>25</sup> इच्छेत्। ततो नो करूपते अनापृच्छवाचार्यं वा यावद् गणावच्छेदिकं वा इत्यादि प्राग्वद् ष्रष्टव्यम् । तथा न करुपते 'तेषाम्' आचार्यादीनां कारणम् 'अदीपयित्वा' अनिवेद्य अन्यमा-वृ० १८३

चार्योपाध्यायम् 'उद्देशयितुम्' व्यात्मनो गुरुतया व्यवस्थापयितुम् । 🗠 केरणं दीपयित्वा तु करपते । 🗠 एप सुत्रार्थः ॥ व्यय माप्यम्—

> सुत्तम्मि कहियम्मी, आयरि-उन्झाय उहिमाविति । तिण्हऽद्व उहिसिङ्का, णाणे तह दंमण चरित्त ॥ ५४७१ ॥

७ 'स्त्रे' स्त्रार्थ 'आकृष्टे' उक्ते सति निर्मृक्तिविस्तर उच्यते—आचार्यापाध्यायममिनव-सुदेशयन् त्रयाणामर्थायोद्दिशेत् । तद्यथा—ज्ञानार्थं दर्शनार्थं चारित्रार्थं चेति ॥ ५४७१ ॥

नाणे महकप्पसुतं, सिम्सत्ता केह उत्रगए देयं।

तस्सऽह उदिसिसा, सा ख़लु सेच्छा ण जिणवाणा ॥ ५४७२ ॥

ज्ञाने ताबद्रियीयते—केपाखिद्राचार्याणां कुले गण वा महाकरपश्चतमित, तैश्च गण10 संखितिः कृता—योऽस्माकं शिष्यतयोपगच्छति तस्येव महाकरपश्चतं देयं नान्यस्य । तत्र
चोत्सर्गतो नोपसम्पच्यम्, यदि अन्यत्र नास्ति तदा 'तस्य' महाकरपश्चतस्यार्थाय तमप्याचायेमुह्रितेत्, उद्दिदय चार्थाते तन्मिन् पूर्वाचार्याणामेवान्तिकं गच्छन्, न नत्र तिष्ठेत् । कुतः !
इत्याह—सा खञ्च तेपामाचार्याणां सेच्छा, 'न जिनाज्ञा' न हि जिनेरिदं मणितम्—शिष्यतयोपगतस्य श्चतं दातव्यमिति ॥ ५४७२ ॥ अथ दर्शनार्थमाह—

विजा-मंत-निमिनं, हेऊसत्यह दंसणहाए । चरित्तहा प्रव्यगमो, अहव हमे हंति आएसा ॥ ५४७३ ॥

विद्या-मन्न-निमित्तार्थं 'हेतुशास्त्राणां च' गोविन्द्रिनेष्ठिक्तिश्मृतीनामथीय यद् अन्य आचाये उद्दिश्यते तद् दर्शनार्थं मन्तव्यं । चारित्रार्थं पुनरुद्ध्यने 'पृर्वः' प्रागुक्त एव गमो भवति । अथवा तंत्रते 'आदेशाः' प्रकारा भवन्ति ॥ ५९७३ ॥

2) आयरिय-उवन्झाए, खोसण्णोहाविते व कालगते । ओमण्ण छन्विहं खलु, वत्तमवत्तस्स मगगणया ॥ ५४७४ ॥

थाचार्य उपाच्यायो वा थवमन्नः सङ्घातः 'थवधानितो ना' गृहस्तीमृतः काङगतो वा । यदि थवसन्नमृतः पड्विधो भूनेत्—पार्थस्योऽवमग्नः कुर्गाङः संसक्तो नित्यवासी यथाच्छन्दश्चेति । यथ तस्य शिष्य थाचायपद्योग्यः स ध्यक्तोऽज्यक्ता वा भनेत् नन्नयं मागणा ॥ ५२७२ ॥

25 वर्ते ख़ल्ल गीयत्थे, अञ्चले वएण अहव अगीयन्थे । त्रनिच्छ सार पेसण, अहवाऽऽसण्णे सर्य गमणं ॥ ५४७५ ॥

र्थंत्र चत्वारो भङ्गाः—तत्र वयसा व्यक्तः पोडशवार्षिकः श्रुतेन च व्यक्तो गीतार्थः, एप प्रथमो भङ्गः । वयसा व्यक्तः श्रुनेनाव्यक्तः, एपोऽर्थतो द्वित्यः । वयसाऽव्यक्तः श्रुतेन व्यक्तः, खयमर्थतस्तृतीयः । "अञ्बत्ते वएण अहव खगीयस्थि" ति चतुर्थो भङ्गो गृहीतः, स चायम्— १० वयसाऽप्यव्यक्तः श्रुतेन चाव्यक्त इति १ । अत्र प्रथमे भङ्गे द्विधाऽपि व्यक्तस्य 'इच्छा'

थन्यमाचार्थमुहिराति वा न वा । यावजोहिराति तावत् तमवसनीमृतमाचार्थं दूरसं सार्यितुं

१ ॰ एनिष्हान्तर्गतः पाठ भा॰ एव वर्तते ॥ २ तत्र झानार्थे ताचवाह इयवनरणं छा॰ ॥ ३ स्यस्सा श्रुतेन घाष्यको [व्यक्तो चा] भवतीसि अत्र चत्या को॰ ॥

साधुसङ्घाटकं प्रेपयति । ध्रथासक्ते स आचार्यस्ततः स्वयमेव गत्वा नोदयति ॥ ५४७५ ॥ नोदनायां चैवं कारुपरिमाणम्—

एगाह पणग पक्खे, चउमासे वरिस जत्थ वा मिलह । चोएइ चोयवेइ व, णेच्छंतें सर्य तु वद्दावे ॥ ५४७६ ॥

'एकाई नाम' दिने दिने गत्वा नोदयति, एकान्तरितं वा । तथा 'पञ्चाहं' पञ्चानां दिव- क सानामन्ते, एवं पक्षे चतुर्मासे वर्षान्ते वा 'यत्र वा' समवसरणादौ मिलति तत्र स्वयमेव नोदयति, अपरैवी स्वगच्छीय-परगच्छीयैनोंदनां कारयति । यदि सर्वथाऽपि नेच्छिति ततः स्वयमेव तं गणं वर्तापयति ॥ ५४७६ ॥

> उदिसइ व अन्नदिसं, पयावणहा न संगहहाए। जह णाम गारवेण वि, ग्रुएज णिच्छे सयं ठाई॥ ५४७७॥

अथवा स उभयव्यक्तः 'अन्यां दिशम्' अपरमाचार्यमुद्दिशति तच तस्यावसन्नाचार्यस्य 'प्रतापनार्थम्' उत्तेजनार्थं न पुनर्गणस्य सङ्गहोपप्रहिनिमित्तम् । स च तत्र गत्वा भणति—अहमन्यमाचार्यमुद्दिशामि यदि यूयमितः स्थानाद् नोपरमध्वे । ततः स चिन्तयेत्—अहो ! अमी मिय जीवत्यिप अपरमाचार्य प्रतिपद्यन्ते, मुञ्जामि पार्श्वस्थताम् । यदि नामैवं गौरवेणापि पार्श्वस्थत्वं मुञ्जेत् ततः सुन्दरम् , अथ सर्वथा नेच्छत्युपरन्तुं ततः स्वयमेव गच्छाधिपत्ये तिष्ठति 15 ॥ ५४७७ ॥ गतः प्रथमो भङ्गः । अथ द्वितीयमाह—

सुअवत्तो वतवत्तो, भणइ गणं ते ण सारितुं सत्तो । सारेहि सगणमेयं, अण्णं व वयामों आयरियं ॥ ५४७८ ॥

यः श्रुतेन न्यक्तो वयसा पुनरन्यक्तः स खयं गच्छं वर्तापियतुमसमर्थः तमाचार्यं भणति — अहमप्राप्तवयस्त्वेन त्वदीयं गणं सारियतुं न शक्तः, अतः सारय खगणमेनम्, अहं पुनरन्यस्य 20 शिप्यो भविष्यामि, अथवा अहमेते वाऽन्यमाचार्यं व्रजामः, उद्दिशाम इत्यर्थः ॥ ५४७८ ॥

आर्यार्य-उवन्झायं, निच्छंते अप्पणा य असमत्थे। तिगसंवच्छरमद्धं, कुल गण संघे दिसावंधो॥ ५४७९॥

एवंभणित आचार्य उपाध्यायो वा यदि नेच्छति संयमे स्थातुम्, स चात्मना गणं वर्ता-पियतुमसमर्थः, ततः कुळसत्कमाचार्यमुपाध्यायं वा उद्दिशति । तत्र त्रीणि वर्षाणि तिष्ठति, तं 25 चाचार्यं सारयति । ततः 'त्रयाणां वर्षाणां परतः सचित्तादिकं कुळाचार्यो हरति' इति कृत्वा गणाचार्यमुद्दिशति । तत्र संवत्सरं स्थित्वा सङ्घाचार्यस्य दिग्वन्धं प्रतिपद्य 'वर्षार्द्धं' वण्मासान् तत्र तिष्ठति ॥ ५४७९ ॥ कुळाद् गणं गणाच सङ्घं सङ्गामन्नाचार्यमिदं भणति—

सिचादि हरंती, कुलं पि नेच्छामों जं कुलं तुव्मं। वचामो अन्नगणं, संघं व तुमं जह न ठासि ॥ ५४८०॥

यत् त्वदीयं कुछं तदीया आचार्या असाकं वर्षत्रयादुई सचिचादिकं हरन्ति अतः कुछमपि नेच्छामः, यदि त्वमिदानीमपि न तिष्ठसि ततो वयं गणं सह्वं वा त्रजामः ॥ ५४८० ॥ एवं पि अठायंते, ताहे तू अद्धपंचमे वरिसे । स्यमेव घरेह गणं, अणुलोमेणं च सारेह ॥ ५४८१ ॥

एवमद्वेषञ्चेषवेषैः पूर्वाचार्यो नोदनािनः प्रतािषतोऽपि यदि न तिष्टति तत एतावता कार्यन स श्रुतव्यक्तो वयसाऽपि व्यक्तो जात इति कृत्वा ख्रयपेव गणं धारयित । यत्र च पृवीचार्य पर्यित तत्र अनुछोमवचनैम्त्येव सारयित ॥ ५४८१ ॥

अहव जह अतिथ थेरा, सना परियद्धिकण तं गच्छं ।
 दुइओवनसरिसगो, नस्म उ गमओ मुणयच्यो ॥ ५४८२ ॥

श्रथवा यदि तस्य श्रुतध्यक्तस्य स्थितिरानं गच्छं परिवर्तयितुं शक्ताः मन्ति ततः कुछ-गण-सञ्जेषु नोपतिष्ठते किन्तु स स्वयं सूत्रार्थो शिष्याणां ददाति, स्थितरास्तु गच्छं परिवर्त-यन्ति । एवं च द्विधाच्यक्तसदृशस्य गमा जातत्र्यो भवति ॥ ५४८२ ॥

10 गतो द्वितीयमङ्गः । अथ तृतीयमङ्गमाह—

वत्तवश्रो उ अगीश्रो, जह थेरा तत्य केंद्र गीयन्था। तसंतिगे पढंती, चोप्ह स असह अण्णत्य ॥ ५४८३ ॥

यो वयया व्यक्तः परमगीनार्थः, तस्य च गच्छे यदि केऽपि स्वविरा गीतार्थाः सन्ति ततः 'तेषां' स्वविराणामन्तिके पठन् गच्छमपि परिवर्तयति, अवस्वाचार्यं चान्तराऽन्तरा नोद-१६ यति । तेषां गीतार्थस्वविगणाममावे गणं गृहीत्वाऽन्यत्रोषसम्पर्यते ॥ ५१८३ ॥

गतस्तृतीयो मङ्गः । अथ चतुर्थमङ्गमाह—

नो पुण उमयअवनो, बङ्गावग अमह सो उ उहिमई। सुन्दे वि उहिसंता, मानुणं उहिमंति हुमे ॥ ५४८४ ॥

यः पुनः रमयथा-श्रुतेन वयमा चार्यकानस्य यदि स्यविगः पाठथितारा विद्यन्ते अपर 20 च गच्छवर्तापकास्त्रतोऽसावपि नान्यमुह्छिति । स्यविराणाममावे स नियमादन्यमाचार्यमुह् श्रुति । 'सर्वेऽपि' महत्त्वनुष्टयवर्तिनोऽप्यन्यमाचार्यमुह्थिन्तोऽपन् मुनवा रहिशन्ति ॥ ५१८० ॥

> संविरगमगीयत्थं, असंविरगं खलु नहेत्र गीयत्थं । असंविरगमगीयत्थं, उद्दिसमाणस्य चडगुरुगा ॥ ५४८५ ॥

१० संविद्यमगीतार्थे असंविद्यं गीतार्थे असंविद्यमगीतार्थे चेति जीनप्याचार्यत्वेनोहिशतश्चतुर्गु-रुकाः । एते च यथाक्रमं कालेन तपना तदुमयेन च गुम्काः कर्तस्याः ॥ ५१८५ ॥

· अत्रैव प्रायध्यितवृद्धिमाह—

तद्यथा---

सत्तरतं तत्रो होह, तत्रो छेत्रो पहावई । छेदेण छिण्णपरियाप, तत्रा मृत्रं तत्रो हुगं ॥ ५४८६ ॥

एतानयोग्यानुहिच्यानावर्तमानस्य प्रथमं मसगत्रं दिने दिने चतुर्गुम, द्विनीयं समगत्रं पह्
छम्च, तृतीयं पह्नुस्, चतुर्थं चतुर्गुस्कच्छेदः, पञ्चमं पह्छ्युकः, पष्टं पद्गुस्कः, तेत एकदिवसे

१ तत एवं हिचन्यारिंगना दिवसंगंतेखयश्चन्यारिंगदिवसे मूळम्, चनुश्चन्यारिंग्ऽन-षस्थाप्यम्, पञ्चचन्यारिंग दिवसे पाराश्चिकम्। यथवा पदलशुकतपाँ शं०॥

Б

10

15

मूलम्, द्वितीयेऽनवस्थाप्यम्, तृतीये पाराश्चिकम् । अथवा पङ्गुरुकतपोऽनन्तरं प्रथमत एव सप्तरात्रं पङ्गरुकच्छेदः, तैतः मूला-ऽनवस्थाप्य-पाराश्चिकानि पाग्वत् । यद्वा तपोऽनन्तरं पेञ्च-कादिच्छेदः सप्त सप्त दिनानि भवति, शेषं पूर्ववत् । एवं प्रायश्चित्तं विज्ञाय संविमो गीतार्थ उद्देष्टव्यः ॥ ५४८६ ॥ तत्रापि विशेषमाह—

छट्टाणविरहियं वा, संविग्गं वा वि वयइ गीयत्थं। चउरो य अणुग्धाया, तत्य वि आणाइणो दोसा ॥ ५४८७ ॥ षद्भिः स्थानैर्वक्ष्यमाणैर्विरहितमपि संविशं गीतार्थं यदि 'सदोपं' काथिकादिदोषसिहतं 'वदति' आचार्यत्वेन उद्दिशति तदा चत्वारोऽनुद्धाताः । तत्राप्याज्ञादयो दोषाः ॥ ५४८७॥ इदमेव व्याच्छे-

> छट्टाणा जा नियगो, तन्त्रिय काहियाइता चउरो । ते वि य उद्दिसमाणे, छद्वाणगयाण जे दोसा ॥ ५४८८ ॥

'पट्टस्थानानि नाम' पार्श्वस्थोऽवसन्नः कुशीरुः संसक्तो यथाच्छन्दो नित्यवासी चेति, एतैः षङ्गिर्विरहिता ये 'काथिकादयः' काथिक-प्राक्षिक-मामाक-सम्प्रसारकाख्या चत्वारस्तानप्युद्दिश-तस्त एव दोषा ये पट्स्थानेषु-पार्श्वस्थादिषु गतानां-प्रविद्यानां भवन्ति ॥ ५४८८ ॥

एष सर्वोऽप्यवसने आचार्ये विधिरुक्तः । अथावधावित-कालगतयोर्विधिमाह—

ओहाविय कालगते, जाधिच्छा ताहि उदिसावेह। अन्वत्ते तिविहे वी, णियमा पुण संगहद्वाए ॥ ५४८९ ॥

अवधाविते कालगते वा गुरौ 'त्रिविधेऽपि' प्रथमभद्गवर्जे भद्गत्रयेऽपि योऽव्यक्तः स यदा इच्छा भवति तदाऽन्यमाचार्यमुद्देशयति । अथवा 'त्रिविधेऽपि' कुळसत्के गणसत्के सङ्घसत्के च आचार्योपाध्याये आत्मन उद्देशं कारयति । स चान्यक्तत्राद् नियमात् सङ्घहोपम्रहार्थमेवो- 20 दिशति ॥ ५४८९ ॥ आचार्य गृहीमूतमवसन्नं वा यदा पश्यति तदेत्थं भणति-

ओहाविय ओसने, भणइ अणाहा वयं विणा तुन्हे । कम सीसमसागरिए, दुप्पडियरगं जतो तिण्हं ॥ ५४९० ॥

अवधावितस्यावसन्तस्य वा गुरोः 'क्रमयोः' पादयोः शीर्षमसागारिके प्रदेशे कृत्वा भणति—भगवन् ! अनाथा वयं युष्मान् विना, अतः प्रसीद, भूयः संयमे स्थित्वा सना-25 थीकुरु डिम्मकल्पानसान् । शिष्यः पुच्छति—तस्य गृहीमृतस्य अचारित्रिणो वा चरणयोः कथं शिरो विधीयते ! गुरुराह--- 'दुष्प्रतिकरं' दुःखेन प्रतिकर्तुं शक्यं यतस्रयाणाम्, तद्यथा—माता-पित्रोः खामिनो धर्माचार्यस्य च । यदुक्तम्—"तिण्हं दुप्पिडयारं समणा-उसो !—अम्मा-पियस्स मिहस्स धम्मायरियस्स य" (स्थानाङ्गे स्था० ३ उ० १) इत्यादि । तत एवमवसन्नेऽवधाविते वा गुरौ विनयो विधीयते ॥ ५४९० ॥ किञ्च-30

जो जेण जिम्म ठाणिम्म ठाविओ दंसणे व चरणे वा ।

१ ततः सप्तरात्रचतुष्टयानन्तरं मूला का । २ पञ्चक-दशक-पञ्चदशकादिच्छेदाः सप्त सप्त दिनानि भवन्ति, शे का ।। ३ पष्टी-सप्तम्योर्थं प्रत्यभेदाद् अव का ।।

ं सो तं तओ चुतं तम्मि चेव काउं भवे निरिणो ॥ ५४९१ ॥

यः 'येन' आचार्यादिना यसिन् स्थाने स्थापितः, तद्यथा—दर्शने वा चरणे वा, 'सः' शिप्यः 'तं' गुरुं 'ततः' दर्शनात् चरणाद्वा च्युतं 'तत्रेन' दर्शने चरणे वा 'कृत्वा' स्थापयित्वा 'निर्ऋणः' ऋणमुक्तो भवति, कृतप्रत्युपकार इत्यर्थः ॥ ५४९१ ॥

अथ "कप्पइ तेसिं कारणं दीवित्ता" इत्यादिस्त्रावयवं व्याचिधे—

तीसु वि दीवियकञ्जा, विसञ्जिता जद्द य तत्थ तं णित्थ ।

'त्रिष्विप' ज्ञान-दर्शन-चारित्रेषु व्रजन्तो भिक्षप्रभृतयः 'दीपितकार्याः' पूर्वोक्तविधिना निवे-दितस्वप्रयोजना गुरुणा विसर्जिता गच्छन्ति । यदि च 'तत्र' गच्छे 'तद्' अवसन्नतादिकं कारणं नास्ति तत उपसम्पद्यते, नान्यथेति ॥

10 सूत्रम्---

15

20

25

गणावच्छेइए य इच्छिजा अन्नं आयरिय-उवन्झायं उिह्सावित्तए, नो से कप्पइ गणावच्छेइयत्तं अनि-विखवित्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उिह्सावित्तए; कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खिवित्ता अन्नं आय-रिय-उवन्झायं उिह्सावित्तए। नो से कप्पइ अणा-पुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवन्झायं उिद्सावित्तए; कप्पइ से आपु-च्छित्ता जाव उिद्सावित्तए। नो से कप्पति तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उिद्सा-वित्तए; कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं जाव उिद्सावित्तए २७॥

आयरिय-उवन्झाए इच्छिजा अन्नं आयरिय-उव-न्झायं उद्दिसावित्तए, नो से कप्पइ आयरिय-उव-न्झायत्तं अनिक्खिवत्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उद्दिसावित्तए; कप्पइ से आयरिय-उवन्झायत्तं निक्खिवत्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उद्दिसावि-त्तए। णो से कप्पति अणापुन्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवन्झायं

उदिसावित्तए; कप्पति से आपुच्छितां आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्झायं उदिसावित्तए। ते य से वितरित एवं से कप्पति जाव उदिसावित्तए; ते य से णो वियरित एवं से नो कप्पइ जाव उदिसावित्तए। णो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्झायं उदिसा-वित्तए; कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता जाव उदिसावित्तए २८॥

सूत्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत् ॥ अथ भाष्यम्--

णिक्खिवय वयंति दुवे, भिक्खू किं दाणि णिक्खिवत् ॥ ५४९२ ॥ १० ''निक्खिवय वयंति दुवे'' इत्यादि पश्चार्द्धम् । 'द्वौ' गणावच्छेदिक आचार्योपाध्यायश्च यथाक्रमं गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निक्षिण्य व्रजतः । यस्तु भिक्षुः स किमिदानीं निक्षिपतु १ गणामावाद् न किमिप तस्य निक्षेपणीयमस्ति, अत एव सूत्रे तस्य निक्षेपणं नोक्तमिति भावः ॥ ५४९२ ॥ अथ गणावच्छेदिका-ऽऽचाँ।र्ययोगणनिक्षेपणे विधिमाह—

दुण्हऽहाए दुण्ह वि, निक्लिवणं होइ उज्जमंतेसु । सीअंतेसु अ सगणो, वच्चइ मा ते विणासिजा ॥ ५४९३ ॥

'द्वयोः' ज्ञान-दर्शनयोरशीय गच्छतोः 'द्वयोरिप' गणावच्छेदिका-ऽऽचै।र्थयोः स्तगणस्य निक्षेपणं ये 'उद्यच्छन्तः' संनिद्या आचार्यास्तेषु भवति । अथ सीदन्तस्ते ततः 'सगणः' स्त्रैगणं गृहीत्वा त्रजति न पुनस्तेषामन्तिके निक्षिपति । कुतः श् इत्याह—मा 'ते' शिष्यास्तत्र मुक्ता विनश्येयुः ॥ ५४९३ ॥ इदमेव भावयति—

वत्तिम जो गमो खल्ल, गणवच्छे सो गमो उ आयरिए। निक्लिवणें तिमम चत्ता, जम्रिहिसे तिमम ते पच्छा॥ ५४९४॥

यो गम उभयन्यक्ते भिक्षाबुक्तः स-एव गणावच्छेदिके आर्चीर्ये च मन्तन्यः। नवरम्— गणनिक्षेपं कृत्वा तो आत्मद्वितीयो आत्मतृतीयो वा व्रजतः। तत्र खगच्छ एव यः सविमो गीतार्थे आचार्यादिस्तत्रात्मीयसाधृत् निक्षिपति। अथासविमस्य पार्थे निक्षिपति ततः ते 25 साधवः परित्यक्ता मन्तन्याः, तसाद् न निक्षेपणीयाः किन्तु येन तेन प्रकारेणात्मना सह नेतन्याः। ततो यमाचार्यं स गणावच्छेदिक आचार्यो वा उद्दिशति तस्मिन् 'तान्' आत्मीय-साधृत् पश्चाद् निक्षिपति, यथा अहं युष्माकं शिष्यस्तथा इमेऽपि युष्मदीयाः शिष्या इति

१ °चार्योपाध्याययोर्ग ° कां ।॥ २ °चार्योपाध्याययोः स्व ° कां ।॥ ३ स्वकीयगण-सहित एव व्रज्ञ ° कां ।॥ ४ °चार्योपाध्याये च म ॰ का ।॥ ५ °चार्योपाध्यायो वा का ।॥

भावः ॥ ५४९४ ॥ इदमेवाह—

जह अंप्यगं तहा ते, नेण पहुष्यंतें ते ण घेत्तच्या । अपदृष्यंते गिण्हह, संघाडं मृतु सच्ये या ॥ ५४९५ ॥

यथा थात्मानं तथा तानिष साधून् निवेदयि । 'तेनािष' आचार्येण पूर्यमाणेषु साधुषु 'ते' ग्रितीच्छकाचार्यसाथवो न ग्रहीत्व्याः, तस्य तान् प्रत्यप्यति । थ्य वास्तव्याचार्यस्य साथवो न पूर्यन्ते तत एकं सङ्घाटकं तस्य प्रयच्छित, तं मुक्तवा दोषानात्मना गृहाित । थ्य वास्त-व्याचार्यः सर्वथैवासहायस्ततः सर्वानिष गृहाित ॥ ५०९५ ॥

> सहु असहुस्स वि तेण वि, वेयावचाह सच्च कायच्चं । ते तेसि अणाएसा, वावारेटं न कप्यंति ॥ ५४९६ ॥

10 'तैनापि' प्रतीच्छकाचार्यादिना तस्याचार्यस्य महिष्णोरसहिष्णोत्री वैयावृत्यादिकं सर्वमपि कर्तव्यम्। 'तैऽपि' साधवः 'तेषां' आचार्याणामादेशमन्तरण व्यापार्यितुं न कर्यन्ते॥ ५४९६॥

॥ गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतं समाप्तम् ॥

## विष्व सम व न प्रकृत स्

स्त्रम्--

15

20

भिक्खू य रातो वा वियाछे वा आहच्च वीसुं भिजा, तं च सरीरगं केइ वेयावचकरे भिक्खू इच्छिजा एगंते वहुफासुए पएसे परिटुविचए, अश्थि याइं थ केइ सागारियसंतिए उवगरणजाए अचिचं परिहर-णारिहे, कष्पइ से सागारिकडं गहाय तं सरीरगं एगंते वहुफासुए पएसे परिटुविचा तत्थेव उवनि-विखवियन्वे सिया २९॥

अस्य सम्बन्धमाह-

तिहिँ कारणहिँ अनं, आयरियं टिह्सिस नहिँ दुण्णि । भुनुं तह्ए पगयं, वीमुंमणसुत्तनोगोऽयं ॥ ५४९७ ॥

25 'त्रिभिः कारणः' अवसमतादिभिरन्यमाचार्यमुहिशोदित्युक्तम् (गा० ५१७१)। तत्राघे 'हे' अवसम्ना-ऽवधावितस्थणं मुक्ता 'तृतीयेन' काल्यतरूपेण कारणेन प्रकृतम्, तिह्नियो विधिरनेनाभिषीयत इति भावः। एप विष्वरम्यनम्बनस्त्रस्य 'योगः' सम्बन्धः॥ ५१९७॥ अह्वा संजमजीविय, भवग्गहणजीवियाउ विगए वा।

१ अहर्ग तह एते, नामा॰ ॥ २ अत्र "आई" द्वाञ्चर्य वास्याक्यरे ॥ ३ विस्संभण दामा॰ ॥ ४ प्रकारान्तरेण सम्बन्धमाह इत्रवरणं कां॰ ॥

अण्णुदेसी बुत्ती, इमं तु सुत्तं भवचाए ॥ ५४९८ ॥

अथवा संयमजीविताद् भवप्रहणजीविताद्वा विगतेऽन्यस्याचार्यस्य उद्देशः पूर्वसूत्रे उक्तः। इदं तु सूत्रं भवजीवितपरित्यागविषयमारभ्यते ॥ ५४९८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—भिक्षुः चश्रब्दाद् आचार्योपाध्यायो वा रात्री वा विकाले वा ''आहच्च'' कटाचिद् 'विष्वग् भवेतं' जीव-शरीरयोः पृथग्भावमाभुयात्, ब्रियत इत्यर्थः । तच्च शरीरकं 'कश्चिद्' वैयावृत्यकरो भिश्चरिच्छेत् 'एकान्ते' विविक्ते 'बहुपाशुके' कीटिकादिसत्त्वरहिते प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । अस्ति चात्र किश्चित् सागारिकसकं 'अचित्तं' निर्जीवं 'परिहरणाहं' परिभोगयोग्यमुपकरणजातम्, वहनकाष्ठमित्यर्थः । कल्पते ''से'' तस्य भिक्षोस्तत् काष्ठं 'सागारिककृतं' 'सागारिकस्येव सत्कमिदं नासाकम्' इत्येवं गृहीत्वा तत् शरीरमेकान्ते बहुपाशुके प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । तच्च परिष्ठाप्य यतो गृहीतं तत् काष्ठं तत्त्र-10 वोपनिक्षेप्तव्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्मुक्तिविस्तरः—

पुन्वि दन्वोलोयण, नियमा गन्छे उवक्रमनिमित्तं । भत्तपरिण्ण गिलाणे, पुन्तुग्गहों थंडिलस्सेव ॥ ५४९९ ॥

यत्र साधवो मासकरपं वर्षावासं वा कर्जुकामास्तत्र पूर्वमेव तिष्ठन्तः द्रव्यस्य—वहनकाष्ठा-देरवलोकनं नियमाद् गच्छवासिनः कुर्वन्ति । किमर्थम् १ इत्याह—उपक्रमः—मरणं तत् 16 कस्यापि संयतस्य भवेदित्येवमर्थम् । तच्च मरणं कदाचिद् भक्तपरिज्ञावतो भवेत् , कदाचित् तु ग्लानस्य, उपलक्षणिसदम् , तेनाग्रुकारेण वा मरणं भवेत् , ततः पूर्वमेव महास्थण्डिलस्य वहनकाष्ठादेश्च 'अवग्रहः' प्रस्थपेक्षणं विधेयम् ॥ ५४९९ ॥ अथ द्वारगाथात्रयमाह—

पिंडलेहणा दिसा णंतए य काले दिया व राओ य । जग्गण-बंधण-छेयण, एयं तु विहिं तिहं कुजा ॥ ५५०० ॥ कुसपिंडमाइ णियत्तण, मत्तग सीसे तणाइँ उवगरणे । काउस्सग्ग पदाहिण, अन्भुद्धाणे य वाहरणे ॥ ५५०१ ॥ काउस्सग्गे सन्झाइए य खमणस्स मग्गणा होइ । वोसिरणे ओलोयण, सुभा-ऽसुभगइ-निमित्तद्वा ॥ ५५०२ ॥

वहनकाष्ठस्य खण्डिलस्य च प्रथमत एव प्रत्युपेक्षणं विधेयम् । "दिस" ति दिग्मागो 26 निरूपणीयः । "णंतए य" ति औपप्रहिकानन्तकं मृताच्छादनार्थं गच्छे सदैव धारणीयम्; जातिप्रधानश्चायं निर्देशः, ततो जधन्यतोऽपि त्रीणि वस्ताणि धारणीयानि । "काले दिया व राओ अ" ति दिवा रात्रौ वा कालगते विषादो न विधेयः । रात्रौ च स्थाप्यमाने मृतके जागरणं बन्धनं छेदनं च कर्तव्यम् । एवं विधि तत्र कुर्यात् ॥

तथा नक्षत्रं विलोक्य कुश्रप्रतिमाया एकस्या द्वयोवी करणमकरणं वा । "नियत्तिण" ति 50 येन प्रथमतो गताः न तेनैव पथा निवर्तनीयम् । मात्रके पानकं गृहीत्वा पुरत एकेन साधुना

१ °त्' विष्कम्भमायु° का ॰ । "शाहच' कयाई 'वीसुं' प्रथम् 'मेजा' भवेयुः, प्रथक् घरीराजीवी मियत इत्थर्थः" इति चूर्णो विशेषचूर्णो च ॥ २ किम् १ इ॰ मो ॰ डे॰ ॥

प् १८४

15

गन्तज्यम् । यसां दिजि प्रामस्ततः शीर्षं कर्तज्यम् । तृणानि समानि प्रसर्गायानि । 'उप-करणं' रलोहरणादिकं तस्य पार्थं धारणायम् । अत्रिविपरिष्ठापनायाः कायोत्सर्गः स्वण्डिले स्वितैनं कर्तज्यः । निवर्तमानैः प्रादक्षिण्यं न त्रिवेयम् । श्रवस्य चाभ्युत्याने वसत्यादिकं परि-त्यजनीयम् । यस च संयतस्य 'ज्याहरणं' नामग्रहणं स करोति तस्य छोचः कर्तज्यः ॥

 गुरुसकाशमागतैः कायोत्सर्गो विघेयः । साव्यायकस्य क्षपणस्य च मार्गणा कर्तव्या ।
 उच्चारादिमात्रकाणां व्युत्सर्वनं कर्तव्यन् । अपरेऽहि तस्यावछोकनं शुमा-ऽशुमगतिज्ञानार्थं निमित्तप्रहणार्थं च विघेयमिति द्वारगाधात्रयसमासार्थः ॥ ५५०० ॥ ५५०१ ॥ ५५०२ ॥

अधेतदेव विवरीपुराह—

वं द्व्यं यणमसिणं, वावारवरं च चिह्नए बलियं। वेणुमय दारुगं वा, तं वहणद्वा पलोयंति ॥ ५५०३ ॥

यद् द्रव्यं वेणुनयं दारुकं वा वनमञ्जं 'व्यापार्मुक्तम्' अवहमानकं 'वलीयः' दृहतरं सागारिकस्य गृहे तिष्ठति तत् काल्गतस्य वहनार्थं प्रथममेव प्रलोक्त्यन्ति, महास्यण्डिलं च प्रस्युपेक्षणीयम् ॥ ५५०३ ॥ अथ न प्रस्युपेक्षन्ते तत इमे दोषाः—

> अत्थंडिलिम्म काया, पत्रयणघाओ य होइ आसण्णे । छङ्घावण गहणार्ड, परुग्गहे तेण पहिल्ला ॥ ५५०४ ॥

अखण्डिले परिष्ठापयन् पट् कायान् निराधयति । प्रवचनवातश्च यानादेरासन्ने परिष्ठाप-यतो मवति । परावयहे च परिष्ठापयतः छद्योपनं मवेत् । छद्योपनं नाम—ते वछाद्रिप साधु-पार्श्वादन्यत्र तं द्यवं परित्यावयेयुः । ब्रह्मणा-ऽऽक्रपंणादयो दोषा मवेयुः । ततो महास्यण्डिल-मवस्यं प्रागेव प्रसुपेक्षेत् ॥ ५५०१ ॥ गतं प्रसुपेक्षणाद्वारम् । अथ दिन्हारमाह—

20 दिस अवरद्भिखणा दिन्तवणा य अवरा य दिन्तवणापुट्या । अवरुत्तरा य पुट्या, उत्तर पुट्युत्तरा चेव ॥ ५५०५ ॥

प्रथमम् 'अपरदक्षिणा' निर्ऋती दिग् निरीक्षणीया, तदमावे दक्षिणा, तस्या अमावेऽपरा, तदमाती 'दक्षिणपूर्वा' आमेर्या, तद्रहामे 'अपरोत्तरा' वायवी, तस्या अमावे पूर्वी, तदमावे चत्रा, तदमावे चत्रपूर्वी ॥ ५५०५ ॥

25 सम्प्रति प्रथमायां दिश्चि सत्यां शेषिष्ठश्च परिष्ठापने दोषानाह—

समाही य मत्त-पाण, उवकरणें तुमंतुमा य कलही य । मेदो गेलनं वा, चरिमा पुण कहूए अर्णां ॥ ५५०६ ॥

प्रथमायां दिशि शवस्य परिष्ठापने प्रचुराज-पान-वज्ञञामतः समाधिर्मवति । तसां सत्यां यदि दक्षिणस्यां परिष्ठापयन्ति तदा मक्त-पानं न रुमन्ते, अपरत्यामुम्बरणं न प्रामुवन्ति, अवद्क्षिणपूर्वस्यां तुमन्तुमा परस्यरं साधूनां मवति, अपरोत्तरस्यां करूहः संयत-गृहस्या-ऽन्यती- धिकः समं मवति, पृवेस्यां गणमेदश्चारित्रमेदो वा मवेत्, उत्तरस्यां ग्जनत्वम्, 'वरमा' पृवेतिरा सा कृतमृतकपरिष्ठापना अन्यं साबुमाकपिति, मारयतीत्यर्थः ॥ ५५०६ ॥

आसन्न मन्स द्रे, वाघातद्वा तु यंडिले तिनि ।

30

खेतुदय-हरिय-पाणा, णिविद्वमादी व वाघाए ॥ ५५०७ ॥

प्रथमायामपि दिशि त्रीणि खण्डिलानि प्रत्युपेक्षणीयानि—ग्रामादेरासन्ने मध्ये दूरे च । किमर्थे पुनस्त्रीणि प्रत्युपेक्ष्यन्ते ? इत्याह—न्याघातार्थम् , न्याघातः कदाचिद् भनेदित्यर्थः । स चायम्—क्षेत्रं तत्र प्रदेशे कृष्टम् , उदकेन वा मावितम् , हरितकायो वा जातः , त्रस-प्राणिभिन्नी संसक्तं समजनि, प्रामो वा निविष्टः , आदिप्रहणेन सार्थो वा आवासितः । एव- । मादिको न्याघातो यदि आसन्नस्थण्डिले भवति तदा मध्ये परिष्ठापयन्ति , तत्रापि न्याघाते दूरे परिष्ठापयन्ति । अथ प्रथमायां दिशि विद्यमानायां द्वितीयायां तृतीयायां वा प्रत्युपेक्षन्ते तत्रश्चर्युरुक्तः ॥ ५५०७॥ एते च दोषाः—

एसणपेळ्ळण जोगाण व हाणी भिण्ण मासकप्पी वा । भत्तोवधीअभावे, इति दोसा तेण पढमिम्म ॥ ५५०८ ॥

मक्त-पानालाभाद् उपघेरलाभाच एषणाप्रेरणं कुर्युः । अथैषणां न प्रेरयेयुः ततः 'योगानाम्' आवश्यकव्यापाराणां हानिः । अपरं वा क्षेत्रं गच्छतां मासकल्पो भिन्नो भवेत् । एवमादयो दोषा भक्तोपध्योरभावे भवन्ति ततः प्रथमे दिग्मागे महास्थण्डिलं प्रत्युपेक्षणीयम् ॥ ५५०८॥

एमेव सेसियासु वि, तुमंतुमा कलह भेद मरणं वा।

जं पावंति सुविहिया, गणाहिवो पाविहिति तं तु ॥ ५५०९ ॥ 15

यथा द्वितीयायां तृतीयायां च दोषा उक्ता एवमेव 'शेषास्पि' चतुर्थ्यादिषु यत् तुमन्तु-माकरणं करुहं गणभेदं मरणं वा सुनिहिताः प्राप्त्रवन्ति तद् गणाधिपः सर्त्रमपि प्राप्स्यति । अथ प्रथमायां व्याघातस्ततो द्वितीयायामपि प्रस्तुपेक्षणीयम् । तस्यां च स एव भक्त-पानलाम-लक्षणो गुणो भवति यः प्रथमायामुक्तः । अथ द्वितीयस्यां निद्यमानायां तृतीयायां प्रस्तुपेक्षनते ततः स एव प्रागुक्तो दोषः, एवमष्टमी दिशं यावद् नेतन्यम् । अथ द्वितीयस्यां व्याघातस्तत-20 स्तृतीयस्यां प्रस्तुपेक्षणीयम्, तस्यां च स एव गुणो भवति । एवमुत्तरोत्तरदिक्ष्विप भावनीयम् ॥ ५५०९॥ गतं दिग्द्वारम् । अथ णन्तकद्वारमाह—

वित्थारा-८ऽयामेणं, जं वत्थं लब्भती समतिरेगं। चोक्ख सुतिगं च सेतं, उवक्रमद्वा धरेतव्वं ॥ ५५१०॥

विस्तारेणायामेन च यद् वैस्नप्रमाणमर्द्धतृतीयहस्तादिकं तृतीयोद्देशके भणितं ततो यद् 25 वस्त्रं समितरेकं रूभ्यते । कथन्मृतम् ? "चोक्खं" धविरुतं 'शुचिकं नाम' सुगन्धि 'श्वेतं' पाण्डुरम् । एवंविधं जीवितोपक्रमार्थं गच्छे धारयितव्यम् ॥ ५५१० ॥

गणनाप्रमाणेन तु तानि त्रीणि भवन्ति, तद्यथा---

अत्थुरणद्वा एगं, विइयं छोद्धमुवरि घणं बंघे । उकोसयरं उवरिं, बंघादीछादणद्वाए ॥ ५५११ ॥

एकं तस्य मृतकस्याध आस्तरणार्थं द्वितीयं पुनः प्रक्षिप्योपरि घनं वधीयात् । किमुक्तं भवति !—द्वितीयेन तद् मृतकं प्रावृत्योपरि दवरकेण घनं वध्यते । तृतीयम् 'उत्क्रष्टतरम्'

१ वस्त्रस्य प्रमाणं यथाक्रममर्घतृतीयहस्तचतुष्ट्यस्त्रः तृतीयोद्दे<sup>० का०</sup>॥

अतीवोज्ज्वरं बन्घादिच्छादनार्थं तदुपरि स्थापनीयम् । एवं लघन्यतस्रीणि वस्राणि प्रहीतव्यानि । उत्कर्षतस्तु गच्छं ज्ञात्वा वहून्यपि गृह्यन्ते ॥ ५५११ ॥

एतेसिं अगार्हणे, चउगुरु दिवसम्मि विष्णिया दोसा । रत्ति च पिडच्छंते, गुरुगा उद्घाणमादीया ॥ ५५१२ ॥

'एतेपास्' एवंविधानां त्रयाणां वस्ताणामग्रहेंणे चतुर्गुरु पायिश्वतम् । मिलनवस्तपादृते च तिसान् दिवसतो नीयमाने 'दोपाः' अवर्णवादादयो वर्णिताः । अथतदोपमयाद् 'रात्री परिष्ठापियष्यामि' इति बुद्धा मृतकं प्रतीक्षापयित ततश्चतुर्गुरुका उत्थानादयश्च दोपाः ॥ ५५१२ ॥ कथं पुनरवर्णवादादयो दोपाः दिल्याह—

उन्ह्याइए अवण्णो, दुविह णियत्ती य मइलवसणाणं । तम्हा तु अहत कसिणं, घरेंति पक्लस्स पडिलेहा ॥ ५५१३ ॥

"उज्झाइए" मिलनकुचेले तिसान् नीयमानेऽवर्णो भवति — अहो ! अभी वराका मृता अपि शोगां न रुमन्ते । मिलनवस्त्राणां च दर्शने द्विविधा निवृत्तिर्भवति, सम्यक्तवं प्रवृत्यां च ब्रहीतुकामाः प्रतिनिवर्तन्ते । शुचि-श्वेतवस्त्रदर्शने तु लोकः प्रशंसति — अहो ! शोमनो धर्म इति । यत एवं तसाद् 'अहतम्' अपरिमुक्तं 'कृत्सं' प्रमाणतः प्रतिपूर्णं वस्त्रत्रिकं धार-

15 णीयम् । पक्षस्य चान्ते तस्य प्रत्युपेक्षणा कर्तव्या, दिवसे दिवसे प्रत्युपेक्ष्यमाणं हि मलिनी-भवेत् ॥ ५५१३ ॥ गतं णन्तकद्वारम् । अथ ''दिवा रात्रौ वा कालगतः'' इति द्वारमाह—

> आसुकार गिलाणे, पचक्खाए व आणुपुन्त्रीए । दिवसस्स व रत्तीइ व, एगतरे होजऽवक्रमणं ॥ ५५१४ ॥

आशु-शीव्रं संजीवस्य निर्जीवीकरणमाशुकारः, तरकारणत्वाद् अहि-विप-विश्चिकावयोऽ-20प्याशुकारा उच्यन्ते, तैः 'अपक्रमणं' मरणं कस्यापि भवेत् । 'ग्लानत्वेन वा' मान्धेन कोऽपि ब्रियेत । 'आनुपूर्व्यो वा' शरीरपरिकर्मणाक्रमेणै मक्ते प्रत्याख्याते सति कश्चित् काल्धमें गच्छेत् । एवं दिवस-रजन्योरेकतरस्मिन् काले जीविताद्पक्रमणं मवेत् ॥ ५५१९ ॥

एत य कालगयम्मि, मुणिणा सुत्त-ऽत्थगहितसारेणं । न विसातो गंतन्त्रो, कातन्त्र विघीय नोसिरणं ॥ ५५१५ ॥

25 'एवम्' एतेन प्रकारेण कालगते सति साधौ सूत्रा-ऽर्थगृहीतसारेण मुनिना न विषादो गन्तव्यः, किन्तु कर्तव्यं तस्य कालगतस्य विधिना व्युत्सर्वनम्॥५५१५॥ कथम् १ इत्याह—

आयरिओ गीतो वा, जो व कडाई तिह भवे साह । कायच्चो अखिलविही, न तु सोग भया व सीतेजा ॥ ५५१६ ॥

यस्तत्राचार्योऽपरो वा गीतार्थो यो वा अगीतार्थोऽपि 'क्वतादिः' ईद्दरो कार्ये क्वतकरणः 80आदिशब्दाद् धेर्यादिगुणोपतः साधुर्भवति तेनासिलोऽपि विधिः कर्तव्यः, न पुनः श्रोकाद् भयाद्वा तत्र 'सीदेत्' यथोक्तविधिविधाने प्रमादं कुर्यात् ॥ ५५१६ ॥

किमालम्ब्य शोक-भये न कर्त्तव्ये ! इत्याह—

सब्वे वि मरणधम्मा, संसारी तेण कासि मा सोगं।

नं चडप्पणो वि होहिति, किं तत्थ भयं परगयम्मि ॥ ५५१७ ॥

सर्वेऽपि संसारिणो जीवा मरणधर्माण इत्यालम्ब्य शोकं मा कार्षाः। यच मरणमात्मनोऽपि कालक्रमेण भविष्यति तत्र 'परगते' परस्य सञ्जाते किं नाम भयं विधीयते ? न किञ्चिदित्यर्थः 5 ॥ ५५१७॥ गतं ''दिवा रात्रो वा'' इति द्वारम्। अथ जागरण-वन्धन-च्छेदनद्वारमाह—

जं वेलं कालगतो, निकारण कारणे भवें निरोधो ।

जग्गण वंधण छेदण, एतं तु विहिं तहिं कुजा ॥ ५५१८ ॥

दिवा रजन्यां वै। यस्यां वेलायां कालगतस्तस्यामेव वेलायां निष्काशनीयः । एवं निष्कारणे उक्तम् । कारणे तु निरोधोऽपि भवेत् । निरोधो नाम-कियन्तमपि कालं प्रतीक्षाप्यते । तत्र 10 च जागरणं बन्धनं छेदनं 'एतम्' एवमादिकं विधिं वक्ष्यमाणनीत्या क्रुयीत् ॥ ५५१८ ॥

कैः पुनः कारणैः स प्रतीक्षाप्यते ! इत्याह-

हिम-तेण-सावयभया, पिहिता दारा मैहाणिणादो वा । ठवणा नियगा व तहिं, आयरिय महातवस्सी वा ॥ ५५१९ ॥

रात्री दुरिषसहं हिमं पतित, स्तेनभयात् श्वापदभयाद्वा न निर्गन्तुं शक्यते । नगरद्वाराणि 16 वा तदानीं पिहितानि । 'महानिनादो वा' महाजनज्ञातः स तत्र ग्रामे नगरे वा । 'स्थापना वा' तत्र ग्रामादौ ईदशी व्यवस्था, यथा—रात्रो मृतकं न निष्काशनीयम् । 'निजका वा' संज्ञात-कास्तत्र सन्ति ते भणन्ति—असाकमनापृच्छया न निष्काशनीयः । आचार्यो वा स तत्र नगरेऽतीव छोकविख्यातः । 'महातपस्ती वा' प्रमृतकालपालितानशनो मासादिक्षपको वा । एतैः कारणै रजन्यां प्रतीक्षाप्यते ॥ ५५१९॥ दिवा पुनरेभिः कारणैः प्रतीक्षापयेत्— 20

णंतक असती राया, वऽतीति संतेषुरो पुरवती तु । भीति व जणणिवहेणं, दार निरुद्धाणि णिसि तेणं ॥ ५५२० ॥

'णन्तकानां' शुचि-श्वेतवस्त्राणाममावे दिवा न निष्काश्यते । राजा वा सान्तःपुरः पुरपित्वी नगरम् 'अतियाति' प्रविश्वाति 'जननिवहेन वा' महता भट-भोजिकादिवृन्देन नगराद् निर्गच्छति ततो द्वाराणि निरुद्धानि, तेन निश्चि निष्काश्यते । एवं दिवाऽपि प्रतीक्षापणं 25 भवेत् ॥ ५५२०॥ अत्र चायं विधिः—

वातेण अणकंते, अभिणवग्रुकस्स हत्थ-पादे उ । कुर्व्वतऽहापणिहिते, ग्रह-णयणाणं च संपुडणं ॥ ५५२१ ॥

वातेन यावद् अद्यापि शरीरकम् आक्रान्तं—खब्धं न भवति तावद् अभिनवजीवितमुक्तस्य हस्त-पादान् 'यथाप्रणिहितान्' प्रगुणतया लम्बमानान् कुर्वन्ति, मुख-नयनानां च 'सम्पुटनं' ३० सम्मीलनं कुर्वन्ति ॥ ५५२१ ॥ जागरणादिविधिमाह—

१ वा "जं वेलं" ति विभक्तिव्यत्ययाद् यस्यां का॰ ॥ २ महाणणातो वा तामा॰ । "महाण-णादो व ति महायणणादो वा सो" इति चूर्णौ विशेषचूर्णौ च ॥

जितृणिहुवायक्कपला, ओरस्सवली य मचजुना य । कतकरण अप्यमादी, अमीरुगा जागरंति तर्हि ॥ ५५२२ ॥

जितनिद्रा उपायकुगर्छाः 'श्रीरसवितः' महापराक्रमाः 'सत्त्वयुक्ताः' वैर्यसम्पन्नाः कृत-करणा अप्रमादिनोऽमीरुकाश्च ये साधवस्त तत्र तटानी वाग्रति ॥ ५५२२ ॥

> जागरणड्डाएँ तर्हि, अन्नेसि वा वि तत्थ धम्मकहा। मुत्तं धम्मकहं वा, मधुरगिरो उचयदेणं॥ ५५२३॥

जागरणार्थं तत्र तेरन्योन्यं 'अन्येषां वा' श्राद्धादीनां धर्मकथा कर्तव्या । स्वयं वा स्त्रं 'धर्मकथां वा' धर्मप्रतिवद्धामास्यायिकां मधुरगिर उच्चश्रव्देन गुणयन्ति ॥ ५५२३ ॥

अय बन्धन-च्छेदनपदे च्याख्याति-

10 कर-पायंगुहे दोरेण वंधिउं पुत्तीए ग्रहं छाए । अक्लयंदहे खणणं, अंगुलिविचे ण वाहिरतो ॥ ५५२४ ॥

'कर-पादाङ्गुष्टान्' कराङ्गुष्टद्वयं पादाङ्गुष्टद्वयं च दवरकेण बद्धा मुख्योतिकया मुखं छाद-येत्, एतद् बन्धनमुच्यते । तथा अक्षतदेहे तन्मिन् ''अंगुळीविचे'' अङ्गुळीमध्ये चीरैंक 'खननम्' ईपत्काळनं कियते न वाह्यतः, एतत् छेदनं मन्तस्यम् ॥ ५५२२ ॥

अण्णाद्दुसरीरं, पंता वा देवतञ्चय उद्वेजा ।

परिणामि डव्यहरथेण बुन्झ मा गुन्झगा ! मुन्झ ॥ ५५२५ ॥

एवमिष कियमाणे यदि 'अन्याविष्टश्ररीरः' सामान्येन व्यन्तराधिष्टितदेहः 'शान्ता वा' शत्यनीका काचिद् देवता 'अत्र' अवसर तत्कछेवरमनुप्रविद्योत्तिष्टेन् ततः 'परिणामिनीं' कायिकी "उव्वहर्यणं" ति वामहस्तेन गृहीत्वा तत् कडेवरं सेचनीयम्। इदं च वक्तव्यम्— 20 बुध्यस्त बुध्यस्त गुद्धक ! 'मा मुद्ध' मा प्रमादीः, संन्तारकाद् मा उत्तिष्टति मावः ॥ ५५२५॥

विचासेख रसेख व, मीमं वा अइहास ग्रंचेखा । अमिएण मुविहिएणं, कायच्य विहीय वोसिरणं ॥ ५५२६ ॥

अन्याविष्टितं तत् कडेवरं 'वित्रासयेत्' विकरालक्षं दर्शयित्वा मापयेद् 'रसेद्वा' आरार्टि मुखेद् 'भीमं वा' रोमहर्पननकं अष्टदासं मुखेत् तथापि नत्रामीतेन सुविहितन 'विविना' 25 पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन च व्युत्सर्वनं कर्तव्यम् ॥ ५५२६॥

गतं जागरणादिद्वारम् । अथ कुञ्जपतिमाद्वारमाह---

दोणिण य दिवङ्कृखेचे, द्व्ममया पुर्तगऽत्य कायव्वा । समखेचिम्म य एक्को, अवह अमिए ण कायव्वो ॥ ५५२७ ॥

कालगते सित संयते नक्षत्रं विलोक्यते । यदि न विलोक्यित तत्तव्यतुर्गुरु । ततो नक्षत्रे 30 विलोकिते यदि सार्वक्षेत्रं तदानीं नक्षत्रम् , सार्द्धक्षत्रं नाम-पञ्चचत्वारिंग्रन्मुह्तंमोग्यं सार्द्ध-दिनमोग्यमिति यावत् , तदा दर्ममयो हो पुत्रको कर्तव्यो । यदि न करोति तदाऽपरं साञ्च-

१ °छा इति इयमपि प्रकटार्थम्, 'र्था' का॰ ॥ २ एतर्नन्तर छां॰ ग्रन्थात्रम्—४००० इति वर्तते ॥ ३ °रकप्रदेशे 'र्य' छां॰ ॥ ४ °त्तछऽत्थ तामा॰ ॥

द्वयमाकर्षति । तानि च सार्द्धक्षेत्राणि नक्षत्राणि षड् भवन्ति, तद्यथा—उत्तराफाल्गुन्य उत्तरा-षाढा उत्तराभद्रपदाः पुनर्वस् रोहिणी विशाला चेति । अथ समक्षेत्रं-त्रिंशन्सुहूर्तभोग्यं यदा नक्षत्रं तत एकः पुत्तरुकः कर्तव्यः 'एष ते द्वितीयः' इति च वक्तव्यम् । अकरणेऽपरमेक-माकर्षति । समक्षेत्राणि चामूनि पञ्चदश्च अश्विनी कृत्तिका मृगशिरः पुष्यो मधाः पूर्वी-फाल्गुन्यो हस्तश्चित्रा अनुराधा मूळं पूर्वाषाढाः श्रवणो धनिष्ठाः पूर्वभद्रपदा रेवती चेति । । अथापार्छक्षेत्रं—पञ्चदशसहूर्तभोग्यं तद् नक्षत्रम् अभीचिर्वा तत एकोऽपि पुत्तळको न कर्तन्यः । अपार्द्धक्षेत्राणि चामूनि पह- शतिभपग् भरणी आर्द्रा अक्षेषा खातिज्येष्ठा चेति ॥ ५५२७ ॥

अथ निवर्तनद्वारमाह-

थंडिलवाघाएणं, अहवा वि अतिच्छिए अणामोगा। भिक्जण उवागच्छे, तेणेव पहेण न नियत्ते ॥ ५५२८ ॥

10

तत्र नीयमाने स्थण्डिलस्योदक-हरितादिभिन्यांघातो भवेत , अनाभोगेन वा स्थण्डिलमति-कान्तं भवेत्, ततः 'अमित्वा' प्रदक्षिणामकुर्वाणा उपागच्छेयुः, तेनैव पथा न निवर्तेरन् ॥ ५५२८ ॥ जह तेणेव मगोण नियत्तंति तो असमायारी, कयाइ उहेज्जा, सो य जओ चेव उद्वह तओ चेव पहावह, तत्थ जओ गामो ततो धाविज्जा (आव० पारि० निर्यु० गा० ४७ हारि० टीका पत्र ६३५-२) तत एवं कर्तव्यम्-15

वाघायिम ठवेउं, पुन्वं व अपेहियम्मि थंडिल्ले ।

तह णेति जहा सें कमा, ण होंति गामस्स पिंडहुत्ता ॥ ५५२९ ॥

स्रीण्डलस्य ज्याघाते पूर्वं वा स्थण्डलं न प्रत्युपेक्षितं ततस्तद् मृतकमेकान्ते स्थापयित्वा खण्डिलं च प्रत्युपेक्ष्य तथा अमियत्वा नयति यथा तस्य 'क्रमौ' पादौ प्रामं प्रति अभिग्रुखौ न भवतः ॥ ५५२९ ॥ अथ मात्रकद्वारमाह-20

सुत्त-ऽत्थतदुभयविक, पुरतो घेत्तूण पाणग क्वसे य । गच्छति जइ सागरियं, परिद्ववेऊण आयमणं ॥ ५५३० ॥

स्त्रा-ऽर्थ-तदुभयवेदी मात्रकेऽसंस्रष्टपानकं 'कुशांश्च' दर्भान् 'समच्छेदान्' परस्परमसम्ब-द्धान् हस्तचतुरङ्गुरुपमाणान् गृहीत्वा पृष्ठतोडैनपेक्षमाणः 'पुरतः' अम्रतः स्थण्डिलाभिमुखो गच्छति । दर्भाणाममाने चूर्णानि केशराणि वा गृह्यन्ते । यदि सागारिकं ततः शबं परिष्ठाप्य 25 'आचमनं' हस्त-पादशौचादिकं कर्तव्यम् । आचमनग्रहणेनेदं ज्ञापयति—यथा यथा प्रवचनो-ह्वाहो न मवति तथा तथा अपरमि विधेयम् ॥ ५५३० ॥ अथ शीर्षद्वारमाह---

जत्तो दिसाएँ गामो, तत्तो सीसं तु होइ कायन्वं। उद्वेतरक्खणद्वा, अमंगलं लोगगरिहा य ॥ ५५३१ ॥

यस्यां दिशि शामस्ततः शीर्षं शवस्य प्रतिश्रयाद् नीयमानस्य परिष्ठाप्यमानस्य च कर्त-30 व्यम् । किमर्थम् ? इत्याह—उत्तिष्ठतो रक्षणार्थम्, यदि नाम कथित्रदुत्तिष्ठते तथापि प्रति-

१ पूर्वप्रत्युपेक्षितस्य स्थण्डिलस्य व्याघातेऽथवा पूर्वे स्थण्डिलं न प्रत्युपेक्षितं विस्मृ-तमित्यर्थः ततस्तद् मृत° कां॰ ॥ २ °ऽनवलोकमानः 'पु° का॰ ॥

श्रयामिमुर्खं नागच्छतीति सावः । अपि च—यस्यां दिशि श्रामखद्मिमुर्खं पादयोः कियमा-णयोरमङ्गलं भवति, लोकश्च गर्हो कुर्यात्—अहो ! अभी श्रमणका एतदपि न नानन्ति यद् श्रामामिमुर्खं शवं न कियते ॥ ५५३१ ॥ अथ तृणादिद्वारमाह—

> ज्ञसम्रुद्धिएण एकेणं, अन्त्रोच्छिण्णाऍ नत्य धाराए । संथार संथरिजा, सन्त्रत्य समो य कायन्त्रो ॥ ५५३२ ॥

यदा स्वण्डिलं प्रमार्नितं मर्वति तदा कुशमुष्टिनेकेनात्र्यवच्छित्रया घारया संखारकं संखरेत्, स च सर्वत्र समः कर्तत्र्यः ॥ ५५३२ ॥ विषमे एते दोषाः—

> विसमा जित होख तणा, उविर मन्झे तहेव हेट्टा य । मरणं गेलचं वा, तिण्हं पि उ णिहिसे तत्य ॥ ५५३३ ॥

10 'विषमाणि' तृणानि यदि तसिन् संखारके उपरि वा मध्ये वाऽधन्ताहा भवेयुः तदा त्रयाणामपि मरणं ग्लानत्वं वा निर्दिशेत् ॥ ५५३३॥ केयां त्रयाणाम् ? इत्याह—

> उनीरं आयरियाणं, मन्त्रे नसमाण हेट्टि मिक्खणं । तिण्हं पि रक्खणहा, सन्त्रत्य ममा य कायन्त्रा ॥ ५५३४ ॥

उपरि विपमेषु तृणेषु आचार्याणा मध्ये वृषमाणामयस्ताद् मिक्षूणां मरणं ग्लानत्वं वा १६मवेत्, अतस्रयाणामपि रक्षणार्थं सर्वत्र समानि तृणानि कर्तव्यानि ॥ ५५३८ ॥

जत्य य नित्य तिणाई, चुण्णेहिं तत्य केसरेहिं वा। कायच्वोऽत्य ककारो, हेड्ड तकारं च वंघेजा॥ ५५३५॥

यत्र तृणानि न सन्ति तत्र चूर्णैर्वा नागरकेशरैंचीऽत्र्यत्रच्छित्रया धारया ककारः कर्तव्यः तस्याधन्त्रात् तकारं च वधीयात्, क्त इत्यर्थः । चूर्णानां केशराणां चामावे प्रलेपकादिमिरिप 20 क्रियते ॥ ५५३५ ॥ अथोपकरणद्वारमाह—

चिवहा उवगरणं, दोसा तु मवे अचिवकरणम्मि । मिच्छत्त सो व राया, कुणति गामाण वहकरणं ॥ ५५३६ ॥

परिष्ठाप्यमाने चिहार्थं यथानातमुपकरणं पार्धं स्थापनीयम् । तद्यया—रनोहरणं मुसपो-तिका चोल्पट्टकः । यदि एतद् न स्थापयन्ति ततश्चतुर्गुरु । आज्ञादयश्च दोषाः चिह्नस्थाकरणे 25 मवन्ति । 'स ना' काल्पतो मिण्यात्वं गच्लेत् । राजा वा जनपरम्पर्या तं ज्ञात्वा 'कश्चिद् मनुष्योऽमीमिरपद्रावितः' इति बुच्चा कृषितः प्रत्यासन्त्वर्तिनां द्विज्याद्ग्नां यामाणां वैषं कृर्यात् ॥ ५५३६ ॥ अथेतदेव मावयति—

> उनगरणमहाजाते, अकरणें उज्जेणियिक्खुदिइंतो । लिंगं अपेच्छमाणो, काले नहरं तु पाडेचि ॥ ५५३७ ॥

20 यथानातमुपकरणं यदि तस्य पार्थं न कुर्वन्ति ततोऽसी देवलोकगतः प्रयुक्ताविः 'अहम-नेन गृहिलेक्नेन परिलेक्नेन वा देवी नातः' इति मिथ्यातं गच्छेत् । उद्घिनीभिक्षुदृष्टान्त-श्रात्र भवति, स चावदयकटीकातो मन्तव्यः (आव० हारि० टीका पत्र ८१२-१) । यस १ °मीभिरेतक्रामवास्तव्यरप<sup>2</sup> कां॰ ॥ २ चघकरणं कुर्यात्, विनाद्यमित्यर्थः ॥ ग्रं॰ ॥

वा त्रामस्य पार्श्वे परिष्ठापितः तत्र तत्पार्श्वे लिङ्गमपश्यन् लोको राजानं विज्ञपयेत्। स च 'केनाप्यपद्मावितोऽयम्' इति मत्वा कालेन प्रतिवैरं पातयति, वैरं निर्यातयतीति भावः ॥ ५५३७ ॥ कायोत्सर्गद्वारमाह—

उद्घाणाई दोसा, हवंति तत्थेव काउसग्गम्म । आगम्मवस्सयं गुरुसमीव अविहीय उस्सग्गो ॥ ५५३८ ॥ 'तत्रैच' परिष्ठापनभूमिकायां कायोत्सर्गे कियमाणे उत्थानादयो दोषा भवन्ति, अत उपा-

श्रयमागम्य गुरुसमीपेऽविधिपरिष्ठापनिकायाः कायोत्सर्गः कर्तव्यः ॥ ५५३८ ॥

प्रादक्षिण्यद्वारमाह—

जो जहियं सो तत्तो, णियत्तइ पयाहिणं न कायव्वं। उद्घाणादी दोसा, विराहणा बाल-बुह्वाणं ॥ ५५३९ ॥

शवं परिष्ठाप्य यो यत्र भवति स ततो निवर्तते, पादक्षिण्यं न कर्तव्यम् । यदि कुर्वन्ति तत उत्थानादयो दोषा बाल-बृद्धानां च विराधना भवति ॥ ५५३९ ॥ अधाभ्यत्थानद्वारमाह---

> जह प्रण अणीणिओ वा, णीणिजंती विविचिओ वा वि । उद्वेज समाइद्वो, तत्थ इमा मग्गणा होति ॥ ५५४० ॥

यदि पनः स कालगतोऽनिष्काशितो वा निष्काश्यमानो वा 'विविक्तो वा' परिष्ठापितो 16 व्यन्तरसमाविष्ट उत्तिष्ठेत ततस्तित्रेयं मार्गणा भवति ॥ ५५४० ॥

> वसिंह निवेसण साही, गाममज्झे य गामदारे य। अंतर उज्जाणंतर. णिसीहिया उद्गिते वोच्छं ॥ ५५४१ ॥

वसतौ वा स उत्तिष्ठेत्, 'निवेशने वै।' पाटके 'साहिकायां वा' गृहपद्भिरूपायां प्राममध्ये वा प्रामद्वारे वा प्रामोद्यानयोरन्तरा वा उद्याने वा उद्यान-नैषेधिक्योरन्तरा वा 'नैषेधिक्यां वा' 20 शबपरिष्ठापनभूम्याम्, एतेषु उत्थिते यो विधिस्तं वक्ष्यामि ॥ ५५४१ ॥

प्रतिज्ञातमेव करोति-

उवस्सय निवेसण साही, गामद्धे दारें गामी मोत्तव्वी। मंडल कंड हेसे, णिसीहियाए य रजं तु ॥ ५५४२ ॥

तत् कडेवरं नीयमानं यदि वसतावुत्तिष्ठति तत उपाश्रयो मोक्तव्यः । अथ निवेशने उत्ति-25 ष्ठति ततो निवेशनं मोर्क्तव्यम् । साहिकायामुत्थिते साहिका मोक्तव्या । शाममध्ये उत्थिते ग्रामार्ड्ड मोक्तव्यम् । श्रामद्वारे उत्थिते ग्रामो मोक्तव्यः । श्रामस्य चोद्यानस्य चान्तरा यदि उत्तिष्ठति तदा विषयमण्डलं मोक्तन्यम् । उद्याने उत्थिते 'कण्डं' देशखण्डं मण्डलाद् बृहत्तरं परित्यक्तन्यम् । उद्यानस्य नैषेधिकयाश्चान्तराले उत्तिष्ठति देशः परिहर्तन्यः । नैषेधिकयाम्रत्थिते राज्यं परिहरणीयम् ॥ ५५४२ ॥ एवं तावन्नीयमानस्योत्थाने विधिरुक्तः । परिष्ठापिते च तस्मिन् 30 गीतार्था एकस्मिन् पार्श्वे मुहूर्ते प्रतीक्षन्ते, कदाचित् परिष्ठापितोऽप्युतिष्ठेत् तत्र चायं विधिः-

वचंते जो उ कमो, कलेवरपवेसणम्मि वोचत्थो ।

१ काले कियत्यपि गतेऽवसरं लब्ध्वा वैरं पाº का॰ ॥ २ वा' उपाश्रयवद्धपाटº का॰ ॥ मृ० १८५

## णवरं पुण णाणत्तं, गामहारिम वोद्वव्वं ॥ ५५४३ ॥

'व्रजतां' निर्गच्छतां कडेवरस्योत्थाने यः कमो मणितः स एव विपर्यस्तः कडेवरस्य परि-ष्ठापितस्य भ्यः प्रवेशने विज्ञेयः। नवरं पुनरत्र नानात्वं श्रामद्वारे वोद्धव्यम्, तत्र वैपरीत्यं न भवति किन्तु तुल्यतैवेति मावः। तथा चात्र बृद्धसम्प्रदायः—

- निसीहियाए परिष्ठिविक्षो जइ उद्वेचा तत्थेव पडिज्ञा ताहे उवस्सको मोत्तवो । निसीहियाए उज्जाणस्स य अंतरा पडइ निवेसणं मोत्तवं । उज्जाणे पडइ साही मोत्तवा । उज्जाणस्स य गामस्स य अंतरा पडइ गामद्धं मोत्तवं । गामहारे पडइ गामो मोत्तवो । गाममज्झे पडइ मंडलं मोत्तवं । साहीए पडइ देसखंडं मोत्तवं । निवेसणे पडइ देसो मोत्तवो । वसहीए पडइ रजं मोत्तवं ॥
- 10 अत्र निर्गमने प्रवेशने च प्रामद्वारोत्थाने ग्रामत्याग एवोक्त इति ग्रामद्वारे तुरुयतैव न वैपरीत्यम् ॥ ५५४३ ॥ अथ परिष्ठापितो द्यादिवारान् वसर्ति प्रविश्चति ततोऽयं विधिः—

विद्यं वसिंहमितिते, तगं च अण्णं च मुचते रखं। तिप्यमितिं तिन्नेव उ, मुयंति रज्जाइँ पविसंते ॥ ५५४४॥

निर्यृहो यदि द्वितीयं नारं नसति प्रविश्वति तदा तचान्यच राज्यं मुच्यते, राज्यहय-15 मित्यर्थः । अथ 'त्रिप्रमृतीन्' त्रीन् चतुरो बहुशो वा नारान् नसति प्रविश्वति तदा त्रीण्येव राज्यानि मुर्ज्वति ॥ ५५४४ ॥

> असिवाई वहिया कारणेहिं, तत्थेव वसंति जस्स जो उ तवो । अभिगृहिया-ऽण्भिगृहितो, सा तस्स उ जोगपरिवृही ॥ ५५४५ ॥

यदि वहिरिण्जवादिभिः कारणैर्न निर्गच्छिन्ति ततस्त्रत्रैव वसतां यस्य यत् तपोऽभिगृहीत20 मनिभगृहीतं वा तेन तस्य वृद्धिः कर्तन्या, सा च योगपरिवृद्धिरिभवीयते । किमुक्तं
भवति ?—ये नमस्कारप्रत्यास्यायिनस्ते पौरुपीं कुर्तन्ति, पौरुपीप्रत्यास्यायिनः पूर्वार्द्धं कृत्वा
शक्तो सत्यामाचान्छं पारयन्ति, शक्तरमावे निर्विकृतिकमेकासनकं यावद् द्यासनकमिष ।

यदाह चृणिकृत्-

सइ सामत्ये आयंविलं पारिति, असइ निन्तीयं एकासणयं, असमत्या सवीइयं पि ति । 25 एवं पूर्वार्द्धप्रत्याख्यानिनश्चतुर्थम् , चतुर्थप्रत्याख्यातारः पष्टम् , पष्टपत्याख्यायिनोऽप्टमम् , एवं विस्तरेण विमापा कर्तव्या ॥ ५५४५ ॥

एवं योगपरिवृद्धि कुर्वतामापि यदि कटाचिदुत्याय आगच्छेत् तदाऽयं विधिः— अण्णाद्द्वसरीरे, पंता वा देवतऽत्य उद्विजा । काईय उन्वहत्येण, भणेज मा गुन्झया ! ग्रुन्झा ॥ ५५४६ ॥

30 गैतार्था (गा० ५५२५)॥ ५५२६॥ अय व्याहरणहारमाह— गिण्हह् णामं एगस्स दोण्ह अहवा वि होझ सब्वेसि ।

१ °ञ्चति नाधिकानीति ॥ ५५४४ ॥ अथाशिवादिकारणं भणित्वा वहिर्न निर्गच्छन्ति ततोऽयं विधिः—असि° कां॰ ॥ २ व्यास्यातार्था नां॰ ॥

खिप्पं तु लोयकरणं, परिण्ण गणमेद बारसमं ॥ ५५४७ ॥

एकस्य द्वयोः सर्वेषां वा साध्नामसौ नाम गृहाति 'मवेत्' कदाचिद्प्येवं तदा तेषां लोचः कर्तव्यः । "परिण्ण" ति प्रत्याख्यानं—तपः, तच्च 'द्वाद्यम्' उपवासपञ्चकरूपं ते कारापणीयाः । अथ द्वाद्यं कर्तुं कश्चिद्सहिष्णुनं शकोति ततो द्यमपष्टमं पष्टं चतुर्थं वा काराप्यते । गणमेदश्च कियते, गच्छान्निगत्य ते पृथग् भवन्तीति भावः ॥ ५५१७॥

अथ कायोत्सर्गद्वारमाह—

चेइघरुवस्सए वा, हायंतीतो थुतीओं तो विति । सारवणं वसहीए, करेति सन्वं वसहिपालो ॥ ५५४८ ॥ अविधिपरिद्ववणाए, काउस्सम्मो य गुरुसमीविम्म । मंगल-संतिनिमित्तं, थओ तओ अजितसंतीणं ॥ ५५४९ ॥

चैत्यगृहे उपाश्रये वा परिहीयमानाः स्तुतीस्ततः 'ब्रुवते' भणन्ति । यावच तेऽचापि नागच्छन्ति तावद् वसतिपालो वसतेः 'सारवणं' भमार्जनं तदादिकं सर्वभिष कृत्यं करोति । अविधिपरिष्ठापनानिमित्तं च गुरुसमीपे कायोत्सर्गः कर्तव्यः । ततो मङ्गलार्थं शान्तिनिमित्तं चाऽजितशान्तिस्तवो भणनीयः ।

अत्र चूणि:—ते साहुणो चेह्यघरे वा उवस्सए वा ठिया होजा । जह चेह्यघरे तो 15 परिहायंतीहि थुईहि चेऱ्याइं वंदिचा आयरियसगासे इरियावहियं पडिक्रमिउं अविहिपरि- हावणियाए काउस्सगां करिति । ताहे मंगल-संतिनिमित्तं अजियसंतिथओ । तओ अने वि दो थए हायंते कहुंति । उवस्सए वि एवं चेव चेह्यवंदणवर्जा ॥

विशेपचृणिः पुनिरित्थम्—तओ आगम्म चेइयघरं गच्छंति । चेइयाणि वंदित्ता संति-निमित्तं अजितसंतिथओ परियष्टिज्ञइ तिन्नि वा थुईओ परिहायंतीओ कड्डिजंति । तओ 20 आगंतुं आयरियसगासे अविहिपरिष्टावणियाए काउस्सग्गो कीरइ ॥ ५५४८ ॥ ५५४९ ॥ (अन्थामम्—४००० । सर्वेषं० ३७८२५)

अथ क्षपण-साध्यायमार्गणाद्वारमाह—

खमणे य असन्झाए, रातिणिय महाणिणाय णितए वा । सेसेस णित्य खमणं, णेव असन्झाह्यं होइ ॥ ५५५० ॥

यदि 'रालिकः' आचार्यादिः अपरो वा 'महानिनादः' लोकविश्वतः कालगतो भवति, 'निजका वा' सज्ञातकास्त्रत्र तदीयाः सन्ति ते महतीमधृतिं कुर्वन्ति, तत एतेपु क्षपणमस्ताध्यायिकं च कर्तव्यम् । 'शेषेपु' साधुषु कालगतेषु क्षपणमस्ताध्यायिकं च न भवति ॥ ५५५० ॥

व्युत्सर्जनद्वारमाह---

उचार-पासवण-खेलमत्तगा य अत्थरण क्रस-पलालादी।

30

25

१ त्रन्थात्रम्—४००० ॥ छ ॥ कल्पवृत्तितृतीयरांडं समाप्तम् ॥ छ ॥ त्रन्थात्रं एवं समत्र १२५४० ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ ग्रुमं भवतु कल्याणमस्तु ॥ लेखकपाठकयोः । लिपितं ॥ छ ॥ ॥ श्री ॥ छ ॥ श्री ॥ ॥ ४ ॥ छ ॥ श्री ॥ मो० ॥

मंथारया बहुविधा, उन्झंति अणणगेरुने ॥ ५५५१ ॥

यानि तस्रोचार-प्रथवण-खेळमात्रकाणि ये चानरणार्थे छुद्य-प्रज्ञादिनया बहुविवाः संसारकातान् सर्वानिष उच्चिन "अणवनेळ्व" नि यद्यन्यस्य रह्यतः नान्ति, अयापराऽति रह्यनः कश्चिद्रनि तननदर्थे नानि मावकार्दानि व्रियन्त इति सावः ॥ ५५५१ ॥

अहिगरणं मा होहिति, करेंद्र मंथारगं विकरणं तु ।

यच्छ्रबहि विगिचंती, जो छेबइनम्म छिनो वि ॥ ५५५२ ॥

''छेबहको'' अधिवगृहीतः स यदि मृतः तदा येन संनारकेण स नीतः तं विकर्ण कुर्वन्ति, खण्डग्रः कृत्वा परिष्ठापयन्तीत्यर्थः । कुतः है हत्याह—अविकरणं गृहस्तेन गृहीने प्रान्तदेवतया वा पुनरप्यानीने सवेत् तद् ना सृदिति कृत्या विकर्णाकियते । यश्च तदीय 10 उपविरपरो वा तेन खबपुषा छुन्नतं सबेनिय परिष्ठाययन्ति ॥ ५५५२ ॥

असिनम्मि णरिय न्नमणं, जोगनिनई। य णेन उस्तरगो । उनयोगढं तुलितं, णेन अहाजायकरणं तु ॥ ५५५३ ॥

अगिवे मृतस्य अपणं न कर्तव्यम्, योगबृद्धिम्तु क्रियते । न चाविविर्गरष्टारनायाः कायोत्सर्गः क्रियते । उपयोगाद्धां चान्तर्मुहूर्नमानां नोखियन्त्रा यथाजानं तस्य नेव कर्तव्यम् । १६ क्रिमुक्तं मवति !—अग्निवमुतस्य समीपं यथाजानं न स्गप्यते, अनो देवकोकं गनो यावदुपयुक्तो मवति जावत् तर्वायं वर्षः प्रतिश्रय एव प्रनीकाष्यने येन प्रतिश्रयस्तिनं सं वपुद्देष्ट्वा 'संयनोऽहममृतम्' इति जानीते ॥ ५५५३ ॥ अयावकोक्रनद्वारमाह—

अवरज्ञुगस्य च ननो, मुत्त-ऽत्यविसारएहिं थेरेहिं । अवस्रोवण कायस्त्रा, सुमा-ऽसुभगर्ना-निमित्तद्वा ॥ ५५५३ ॥

20 नतोऽत्य काळातस्य 'अपरेखुः' हितीय दिवसे नत्रा-ऽर्यविद्यारदेः स्वितेरः शुना-ऽशुन-गति-निमित्तत्रानार्थमवळोकनं कर्तव्यम् ॥ ५५५२ ॥ क्रेयम् १ इन्याह्—

र्च दिसि विगैष्टिनो खड, देहेणं अक्खुएँग संचिक्छे । तं दिसि सित्रं बदंती, सुच-उत्यविसारया त्रीन ॥ ५५५५ ॥

यसां दिशि म शिवादिमिराक्रियेतीऽङ्कतेन देहेन सन्दिष्टन् तसां दिशि मृत्रा-ऽर्थविशारग्र 25 वीराः <sup>वि</sup>शिवं' सुमिशं सुन्तविहारं च बदन्ति ॥ ५५५५ ॥

> जित दिवसे मंचिक्छति, तित वरिसे घात्रगं च केंमं च । विवरीए विवरीतं, अकड्डिए सच्विहें उदिनं ॥ ५५५६ ॥

'यति' यात्रतो दिवसान् यसां दिशि अञ्चदंद्शिष्ठति 'तिनि' तावन्ति वर्षाणि तसां दिशि त्रातं च वेसं च सवति । ४ क्रातं नाम-सुमिक्ष्य्, वेसं हु-यन्त्रहाशुपद्धवासावः । ४ अ व्यथ क्षतंद्दः सङ्खादः ततः 'विपरीने' क्षतंद्देहं विपरीतं यन्त्रव्यम्, वसां दिशि क्षतंद्रहो

१ तत्र गतिः शुमा-ऽशुमन्वरूपा पश्चादमियान्यते, निमिन्तं शुमा-ऽशुमं ताबदाह इट-वत्तर्गं छ० ॥ २ "गहियं म्लु. सरीरमं अक्त्वतं तु सं<sup>०</sup> तका० ॥ ३ शिवं वदन्ति । शिवं नाम—सुमिक्षं सुन्विद्दारं चेति ॥ ५५५५॥ छा० ॥ ४ <sup>५६०</sup> एतदन्त्रणेतः तरु छा० एव वर्ततं ॥

नीतस्तस्यां दुर्भिक्षादिकं भवतीति भावः । अथ नान्यत्राकृष्टः किन्तु तत्रैवाक्षतस्तिष्ठति ततः सर्वत्र 'उदितं' सुभिक्षं सुखिवहारं च द्रष्टव्यम् ॥ ५५५६॥ एतद् निमित्तं कस्य गृद्यते ? इत्याह—

खमगस्साऽऽयरियस्सा, दीहपरिण्णस्स वा निमित्तं तु । सेसे तधडणाधा वा. ववहारवसा इमा य गती ॥ ५५५७ ॥

क्षपकस्य आचार्यस्य वा 'दीर्घपरिज्ञावतो वा' प्रभूतकालपालितानशनस्येदं निमित्तं यही-5 तन्यम् । 'शेषे' एतद्यतिरिक्ते तथा वाऽन्यथा वा भवेत् , न कोऽपि नियमः । न्यवहार-वशाचेयं गीतः प्रतिपत्तव्या ॥ ५५५७ ॥

> थलकरणे वेमाणितों, जोतिसिओ वाणमंतर समस्मि । गड्डाऍ भवणवासी, एस गती से समासेणं ॥ ५५५८ ॥

यदि तस्य शरीरकं स्थले कृतं-शिवादिभिरारोपितं तदा वैमानिकः सञ्जात इति मन्तव्यम् । 10 सममूभागे नीतस्य ज्योतिष्केषु व्यन्तरेषु वा उपपातो ज्ञेयः । गर्तायां नीते भवनवासिषु गत इति अवैमन्तव्यम् । एषा गतिः समासेन तस्याभिहिता ॥ ५५५८ ॥

व्याख्यातास्तिस्रोऽपि द्वारगाथाः । अथात्रैव प्रायश्चित्तमाह---

एकेकिम उ ठाणे, हंति विवचासकारणे गुरुगा। आणाइणी य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५५५९ ॥

एवां प्रत्यपेक्षणादीनामेकैकस्मिन् स्थाने विपर्यासं कुर्वतां चत्वारो गुरुकाः, आज्ञादयश्च दोषाः, संयमा-ऽऽत्मविराधना च द्रप्टव्या ॥ ५५५९ ॥

एतेण सुत्त न गतं, सुत्तनिवातो तु द्व्व सागारे। उडुवणिम वि लहुगा, छडुणें लहुगा अतियणे य ॥ ५५६० ॥

यद एतद द्वारकदम्बकमनन्तरं व्याख्यातम् एतेन सूत्रं न गतं किन्तु सामाचारीज्ञापनार्थं 20 सर्वमेतदुक्तम् । किं पुनस्तर्धत्र सूत्रे प्रकृतम् श इत्याह—सूत्रनिपातः पुनः सागारिकसत्के वहनकाष्ठरुक्षणे द्रव्ये भवँति । रात्री कारुगते यदि वहनकाष्ठानुज्ञापनाय सागारिकमुत्थापयन्ति तदा चतुर्रुघु अरहष्ट्रयोजनादयश्च दोषाः तस्मान्नोत्थापनीयः किन्तु यदि एकोऽपि कश्चिद् वैयादृत्यकरः समर्थस्तद् वोढुं ततः काष्ठं न गृह्यते । अथासमर्थस्ततो यावन्तः शक्नुवन्ति तावन्तः तेन काष्ठेन वहन्ति । अथ वहनकाष्ठं तत्रैव परिष्ठाप्यागच्छन्ति तदापि चतुर्रुघु, अप-25 रेण च गृहीतेऽधिकरणम् , सागारिको वा तद् अपश्यन् 'एतैः शबवहनार्थं नीत्वा तत्रैव परि-त्यक्तम्' इति मत्वा प्रद्विष्टः व्यवच्छेद-कटकमर्दादिकं कुर्यात्, तस्मादानेतव्यम् । यदि पुनरानीय तेन गृहीतेनैव अतिगमनं-प्रवेशं कुर्वन्ति तदाऽपि चतुरुषु ॥ ५५६० ॥

एते च दोषाः---

मिञ्छत्तऽदिन्नदाणं, समलावण्णो दुगुंछितं चेव ।

30

15

१ गतिः शुभा-ऽगुभखद्भपा प्रति॰ का॰ ॥ २ °वगन्त॰ मो॰ छे॰ ॥ ३ °पां महास्यण्डिल-प्रत्युपेक्षणा-दिग्भागग्रह-णन्तकधारणादीनां द्वाविशतेः स्थानानामेकै॰ का॰ ॥ ४ °वति । फथम् १ इत्याह—''उट्टवणस्मि वि'' इत्यादि, रात्रौ का॰ ॥

**a**0

दिय रातों आसितात्रण, बोच्छेओ होति वसहीए ॥ ५५६१ ॥
सागारिकस्तत् काष्ठं प्रवेद्यमानं दृश मिश्यातं गच्छेत्, एने भणन्ति—असाकमदत्तस्यादानं न कल्पते; यथेतदलीकं नथा अन्यद्रप्यलीकमेव । अथवा त्र्यान्—समला अमी,
अस्यिसर्ज्ञकानामप्युपरिवर्तिनः; एवमवर्णा म्यात् । 'जुगुप्तिनं वा' जुगुप्तां म कुर्यात्—
कम्तकमृद्वा सम गृहमानयन्ति । ततो दिवा रात्री वा साधृनां "आसियावणं" निष्काग्रनं
कुर्यात्, वसतेश्च व्यवच्छेदं 'नातः परं ददामि' इत्येकस्यानेकपां वा कुर्यात् ॥ ५५५६१ ॥
यत एते दोषा अतोऽयं विधिः—

अइगमणं एगेणं, अण्णाएँ पतिहुवंति तत्थेव ।

णाए अणुलोमण तस्स वयण वितियं उद्घाण असिवे या ॥ ५५६२ ॥
एकेन साधुना प्रथमम् 'अतिगमनं' प्रवेशनं कार्यम्, यदि मागारिको नाद्याप्युत्तिष्ठने तत एवमज्ञाते काष्ट्रमानीय यतो गृहीतं तत्रैव प्रतिष्ठापयन्ति । अय सागारिक उत्यिनन्त्रतन्त्रसाप्त्र निवेद्यते—य्यं प्रयुष्ठा इति कृत्वा नासामिस्त्र्यापिताः, रात्रां नाद्युः कारुगतः युष्पदीय-काष्ट्रेन निष्काशितः, साम्प्रतं तदानीयतां उत परिष्ठाप्यताम् ! । एवमुक्ते यद् अमे। मणित तत् प्रमाणम् । अय तः पूर्वमज्ञायमानः स्थापितं सागारिकण च पश्चात् कथमपि ज्ञातं ततः । कृषितस्यानुरोमनं विधेयम् । अय प्रज्ञाप्यमानस्थापि तम्य वस्यमाणं वचनं भवति तदा गुरुभिः स साधुनिष्काशनीय इति शेषः । द्वितीयपैदे उत्थितोऽसो ग्रामः अशिवगृहीतो वाऽसे। तत-स्त्रैव परिष्ठापयेत्, न सागारिकस्य प्रत्यपयेत् ॥ ५५६२ ॥ अय सागारिकवचनं दर्शयिति—

जह नीयमणापुच्छा, आणिज्ञति किं पुणो घरं मज्झ । दुगुणो एसऽवराघो, ण एस पाणालओ भगवं ! ॥ ५५६३ ॥

20 यदि असाकमनाष्ट्रच्छ्या नीतं ततः किमर्थमिदानीं पुनरिष मदीयगृहमानीयने ? एप हिगु-णोऽपराघः, न चैप भगवन् ! मदीय आवासः पाणानां—मातङ्गानामालयो यदेवं मृनकोपकरण-भन्नानीतम् ॥ ५५६३ ॥ एवमुक्ते गुरुमिर्वकत्र्यम्—

> किमियं सिइम्मि गुरू, पुरतो तस्सेत्र णिच्छुमति तं त्। अनिनाणंताण कयं, अम्ह वि अण्णे वि णं वेंति ॥ ५५६४ ॥

25 किमिदं वृत्तान्तजातमभृत् । ततः श्रेषसाव्विमः श्रव्यातरेण वा गुरूणां शिष्टम् — अमुकेन साधुना धनाष्ट्रच्छ्या काष्टं नीतम् । ततो गुरवः 'तस्येन' श्रव्यातरस्य पुरतः 'तं' सावुं 'किम-नाष्ट्रच्छ्या नयसि ?' इति निर्भर्त्य केतवेन निष्काशयन्ति । अन्येऽपि साववः ''ण''मिति तं श्रच्यातरं त्रुवते — असाकमप्यविज्ञानतामेवममुना कृतम्, धन्यया ज्ञानन्तो वयमपि कर्तुं न दद्म इति ॥ ५५६१ ॥

वारेति अणिच्छुभणं, इहरा अण्णाएँ ठाति चसहीए । मम णीतो णिच्छुमई, ऋइतव कुरुहेण वा वितिओ ॥ ५५६५ ॥ यदि सागारिकः 'वारयति' 'मा निष्काग्रयत, नवं मृयः करिप्यति' इति ततः 'अनिष्का-

१ °पद्मत्र भवति, कथम् १ इति अत आह—"उट्टाण" चि उन्थि का॰ ॥

शनं' न निष्काश्यते । 'इतरथा' अवारयति सागारिकेर्डन्यस्यां वसतौ तिष्ठति । द्वितीयश्च साधुः 'कैतवेन' मातृस्थानेन भणति—मम निजको यदि निष्काश्यते ततोऽहमपि गच्छामि । सागारिकेण वा समं कोऽपि कल्हयति ततः सोऽपि निष्काश्यते, स च तस्य द्वितीयो भवति ॥५५६५॥

## ॥ विष्वग्भवनप्रकृतं समाप्तम् ॥

अ धिकरण प्रकृत स्

5

सूत्रम्-

भिक्खू य अहिकरणं कहु तं अहिगरणं अविओसवित्ता नो से कप्पइ गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए
वा निक्खिमत्तए वा पिविसित्तए वा, विहया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा णिक्खिमत्तए वा पिविसितए वा, गामाणुगामं वा दूइजित्तए, गणातो वा
गणं संकिमत्तए, वासावासं वा वत्थए। जत्थेव
अप्पणो आयरिय-उवज्झायं पासेजा बहुस्सुयं बब्भागमं तस्संतिए आलोइजा पिडकिमिजा निंदिजा
गरिहजा विउद्देजा विसोहेजा अकरणयाए अब्भुदिजा आहारिहं तवोकम्मं पायिच्छत्तं पिडवजेजा।
से य सुएण पद्विए आईअव्वे सिया, से य
सुएण नो पट्टिवए नो आदिइतव्वे सिया, से य
सुएणं पद्ववेजमाणे नो आइयइ से निजूहियव्वे
सिया ३०॥

15

20

10

अस्य सम्बन्धमाह--

केण कयं कीस कयं, णिच्छुव्मऊ एस किं इहाणेती। एमादि गिहीतुदितो, करेज कलहं असहमाणो॥ ५५६६॥

केनेदं वहनकाष्ठानयनं कृतम् १ कस्माद्वा कृतम् १ निष्काश्यतामेषः, किमर्थमिहानयति १; एवमादिभिर्वचोभिर्गृहिणा तुदितः-व्यथितः कश्चिदसहमानः कल्हं कुर्यात् । अत इदम्धि-25 कर्णसूत्रमारभ्यते ॥ ५५६६ ॥

१ °के उपकरणं स्वकीयं गृहीत्वाऽन्य° का ।।

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याच्या—'भिक्षः' प्रागुक्तः, चशव्दाद् उपाच्यायादिपरिप्रदः, 'अधिकर्णं' करुई कृत्या नो कर्पने नस्य नदिधकरणमञ्जवश्रमञ्ज गृह्पतिकुरुं भक्ताय वा पानाय वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टुं वा, 🗠 वैहिर्विचारमुमे। वा विहारमुमें। वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टुं वा, ⊳ प्रामानुष्रामं वा 'होतुं' विहतुंम्, गणाहा गणं सङ्क्षितुम्, वर्षावानं वा 5 वस्तुम् । किन्तु यत्रेवात्मन आचार्यापाच्यायं पर्येन् ; कथम्मृतम् <sup>१</sup> 'बहुश्रुतं' छेद्य्रन्यादिकुग्रछं 'बह्मगमम्' अर्थतः प्रमृतागमम् ; तत्र तन्यान्तिकः 'आछोचयेन्' स्वाग्राधं वचमा प्रकटयेत , 'प्रतिकामेन' मिथ्यादुप्कृतं तद्विषये दचान्, 'निन्चान्' आत्ममाक्षिकं जुगुप्सेत, 'गर्हेन' गुरू-साक्षिकं निन्धान् । इह च निन्दनं गर्हणं वा तास्त्रिकं तदा भवति यदा तस्तरणतः प्रति-निवर्तते तत आह—'व्यावर्तत' तमाद्रपगवपदाद् निवर्तत । व्याष्ट्रचावि कृतात् पापात् 10तदा मुच्यते यदाऽऽत्मनो विशोधिर्मवति तत आह—आत्मानं 'विशोधयेन्' णपमछम्फेटनना निर्मेछीक्रयात् । विश्रुद्धिः पुनरपुनःकरणतायामुगपद्यते नतन्त्रामेवाह्—अक्रग्णता—अक्रग्णीयता तया अम्युत्तिष्टेत् । पुनरकरणतया अम्युत्यानेऽपि विद्योघिः प्रायश्चित्तपत्त्या भवति दत बाह्—'यथाईं' यथायोग्यं तपःकमं प्रायश्चित्तं प्रतिपंचत । 'तच्च' प्रायश्चित्तमाचार्येण 'श्रुतेन' श्रुतानुसारेण यदि 'प्रसापिनं' पद्चं तदा 'आदानद्दं' प्राबं 'साद्द' भवेन् , अय 10 श्रुतेन न प्रसापितं तदा नादात्रव्यं न्यात्, 'म च' आछोचको यदि श्रुनेन प्रसाप्यमानमपि तन् प्रायिक्षत्तं 'नाददाति' न प्रतिपद्यते तनः सः 'नियृहितज्यः' 'अन्यत्र शोधिं हुरुत्र' इति निषेषनीयः सादिति सुत्रार्थः ॥ अय माप्यविन्तरः—

> अचियचक्रलपनेसे, अतिभूमि अणसणिजपडियेहे । अवहारऽमंगलुचर, समावजियच मिच्लचे ॥ ५५६७ ॥

20 कथमविकरणमुत्यनम् १ इत्यन्तां जिज्ञासायामिनवीयने—क्विति हुन्हे सायवः प्रवि-श्रन्तोऽपीतिकराः तत्राज्ञानतामनामोगाद्वा प्रवेशे स गृहपतिगक्ताशेद्वा हृन्याद्वा, नाश्चरप्यमह्-मानः प्रत्याकोदोत् तत्तोऽविकरणमुत्यवत । एवमिनम्मि प्रविष्टे, अनेपणीयमिकाया वा प्रति-पेत्रे, श्रेक्षस्य वा संज्ञातकस्यापहारे, यात्राप्रसित्तस्य वा गृहिणः सार्श्व दृष्टाऽमङ्गक्रनिति प्रतिपत्ते। समयविचारण वा प्रत्युत्तरं दातुमसमर्थे गृहस्थे, खमावेन वा काऽपि सार्थो 'अचियन' अनिष्टे १८ हप्टे, अमिग्रहमिथ्याद्वर्षयी सामान्यतः सार्था अवकोकितं अविकरणमुत्यवेत ॥ ५५६७॥

पिंदसेय पिंदसेयो, भिक्त वियार विद्वार गाम वा । दोसा मा होज वह, वम्हा आलोयणा सोवी ॥ ५५६८ ॥

भगविद्धः प्रतिषिद्धम्—न वर्तते साब्नामिषकरणं कर्तुम् । एवंत्रिये प्रतिषेत्रे मृयः प्रति-पेषः क्रियते—कदाचित् तद् अविकरणं गृहिणा समं इतं सवेत्, इत्वा च तन्मिन् अनुर-20 शिक्ते मिक्षायां न हिण्डनीयम्, विचारम्मो विद्यारम्मे वा न गन्तव्यम्, श्रामानुश्रामं वा न विद्यतेव्यम् । क्रुतः १ इत्याह्—मा 'बह्वः' वन्यन-कटकमदाद्यो दोषा भवेषुः । तसात् तं

१ प्राव्हान्तर्गतः पाठः सा॰ एव वर्तते ॥ २ एवमेसिः प्रकारीः गृहिणा सममिवकरणे उत्पन्ने सित विविमाह इजवतरां कां॰ ॥

गृहस्थमुपशमय्यं गुरूणामन्तिके आलोचना दातच्या । ततः शोधिः प्रतीच्छनीया ॥ ५५६८॥ इदमेव भावयति-

> अहिगरण गिहत्थेहिं, ओसार विकडूणा य आगमणं। -आलोयण पत्थवणं, अपेसणे होति चउलहुगा ॥ ५५६९ ॥

गृहस्थैः सममधिकरणे उत्पन्ने द्वितीयेन साधुना तस्य साधोरपसारणं कर्तव्यम् । अथ नाप-5 सरति ततः "विकहुणा य" ति बाहौ गृहीत्वाऽऽकर्षणीयः, इदं च वक्तन्यम्—न वर्तते मम त्वया साधिकरणेन समं भिक्षामिटतुम् अतः प्रतिश्रयोपरि निवर्तावहे । एवमुक्तवा प्रतिश्रयमा-गम्य गुरूणामालोचनीयम् । ततो गुरुभिरुपशमनार्थं वृपभास्तस्य गृहस्यस्य मुले प्रेपणीयाः । यदि न प्रेषयन्ति तदा चतुर्लघ् ॥ ५५६९ ॥

> आणादिणो य दोसा, वंधण णिच्छमण कडगमहो य । चुग्गाहण सत्थेण व, अगणुवगरणं विसं वारे ॥ ५५७० ॥

आज्ञादयश्च दोपाः । स च गृहस्यो येन साधुना सहाधिकरणं जातं तस्य अनेकेपां वा साधूनां वन्धनं निष्काशनं वा कुर्यात् । 'कटकमदों नाम' सर्वानिप साधून् कोऽपि व्यपरोपयेत् । ध्युद्राहणं वा लोकस्य कुर्यात्—नास्त्यमीपां दत्ते परलोकफलम्, यद्वा अमी संज्ञां न्युतरहज्य विकिरन्ति न च निर्छेपयन्ति । खङ्गादिना वा शस्त्रेण साधूनाहन्यात्, अभिकायेन वा प्रतिश्रयं 16 दहेत्, उपकरणं वा अपहरेत्, विष-गरादिकं वा दद्यात्, भिक्षां वा वारयेत् ॥ ५५७० ॥

तच वारणमेतेष स्थानेष कारयेत-

रजे देसे गामे, णिवेसण गिहें णिवारणं कुणति । जा तेण विणा हाणी, इन्ह गण संघे य पत्थारो ॥ ५५७१ ॥

राज्ये सकलेऽपि निवारणं कारयेत्—एतेपां भक्तमुपिं वसितं वा मा दवात् । एवं देशे 20 श्रामे निवेशने गृहे वा निवारणं करोति । ततो या 'तेन' भक्तादिना विना परिहाणिः तां वृप-भान अप्रेपयन गुरुः प्रामोति । अथवा यः प्रभवति स कुरुख गणस्य सङ्घस्य वा 'प्रस्तारं' विस्तरेण विनाशं कुर्यात् ॥ ५५७१ ॥

एयस्स णित्थ दोसो, अपरिक्लियदिक्लगस्स अह दोसो ।

पशु कुजा पत्थारं, अपभू वा कारवे पशुणा ॥ ५५७२ ॥ गृहस्थि धन्तयति—'एतस्य साधोर्नास्ति दोपः किन्तु य एनमपरीक्ष्य दीक्षितवान् तस्यायं दोपः, अतस्तमेव घात्यामि' इति विचिन्त्य प्रमुः खयमेव प्रसारं कुर्यात् । अप्रमुरिप द्रव्यं राजकुले दत्त्वा प्रमुणा कारापयेत् ॥ ५५७२ ॥ यत एते दोषाः—

तम्हा खलु पहुचणं, पुन्वं वसभा समं च वसभेहिं। अणुलोमण पेच्छामी, णेंति अणिच्छं पि तं वसभा ॥ ५५७३ ॥

तसाद् वृषभाणां तत्र प्रस्थापनं कर्तव्यम् । "पुन्वं" ति येन साधुनाऽधिकरणं कृतं तं त्तावद् न प्रेषयन्ति यावद् वृषमाः पूर्वं प्रज्ञापयन्ति । किं कारणम् ? उच्यते—स गृहस्यस्तं हृष्ट्वा कदाचिदाह्न्यात् । अथ ज्ञायते 'नाह्निष्यति' ततो वृपभैः समं तमि भेपयन्ति । तत्र 40 96 E

Ľ,

गताश्चानुक्छवचोिमः 'अनुलोर्मनं' प्रगुणीकरणं तस्य कुर्वन्ति । अथासो गृहस्वो त्र्यात्— आनयत तावत् तं कल्हकारिणं येनैकवारं पश्यामः पश्चात् क्षमिप्ये न वा । ततो वृषमाखद-मिप्रायं ज्ञात्वा तं साधुं गृहिणः समीपमानयन्ति । अथासो साबुर्नेच्छति ततो वलादिष वृप-मास्तं तत्र नयन्ति ॥ ५५७३ ॥ ते च वृषमा ईदृशगुणयुक्ताः प्रस्थाप्यन्ते—

तस्तंत्रंचि सुद्दी वा, पगता ओयस्तिणो गहियतका । तस्तेत्र सुद्दीसहिया, गमेंति त्रसमा तमं पुन्तं ॥ ५५७४ ॥

तस्य-यृहिणः संयतस्य वा सम्यन्थिनः सुहृदो वा ते भवेयुः, 'प्रगताः' छोकपसिद्धाः 'श्रीजिस्तनः' वर्षीयांसः 'गृहीतवाक्याः' आदेयवचसः, ईट्टगा वृपमाः 'तस्येव' गृहिणः सुहृद्धिः सिहताः 'तकं' गृहस्यं पूर्व 'गमयन्ति' प्रज्ञापयन्ति ॥ ५५७४॥ कथम् १ इत्याह—

io सी निच्छुव्मति साहू, आयरिए तं च जुज्जिस गमेतुं। नाऊण वत्युभावं, तस्स जती णिति गिहिमहिया ॥ ५५७५ ॥

थेन साधुना त्वया सह कलहितं स माधुराचार्यः साम्प्रतं निष्काश्यते, असादीयं च वंचो गुरचो न सुष्टु शृण्वन्ति, अत आचार्यान् गमयितुं त्वं 'युज्यसे' युक्तो भवसि । एवमुक्ते यद्याचार्यं गमयित सामयित च ततो रूष्टम् । अथ शृते—पश्यामन्तावत् तं कल्हकारिणम्; 15 ततो ज्ञात्वां वस्तुनः—गृहस्यस्य भावं—'किमयं हन्तुकामस्त्रमानाययित ? उत क्षामयितुकामः ?' एवमिमायं ज्ञात्वा तस्य ये युह्दस्तीर्गृहिमिः सहिता यत्यस्तं साधुं तत्र नयन्ति ॥ ५५७५॥

अथासी गृही तीत्रकपायतया नोपज्ञाम्यति ततस्तस्य साघोगेच्छस्य च रक्षणार्थमयं विधिः—
वीसं उंवस्सए वा, ठवेंति पेसंति फहुपतिणो वा ।

देंति सहाते सन्धे, च णेंति गिहिते अणुवसंते ॥ ५५७६ ॥ 20 'विष्वग्' अन्यसिन्छपाश्रये तं साधुं स्थापयन्ति, अन्यग्रामे वा यः स्पर्द्धकपतिस्तस्यान्तिके प्रेपयन्ति । निर्गच्छतश्च तस्य सहायान् ददति । अथ मासकस्यः पूर्णस्ततः सर्वेऽपि 'निर्यन्ति' निर्गच्छन्ति ॥ ५५७६ ॥ एप गृहस्थेऽनुपन्नान्ते विविः । अथ गृहस्थ उपन्नान्यति न साधु-

स्तदा तस्येदं मायश्चितम्—

अविओसियम्मि लहुगा, मिक्ख वियारे य वसहि गामे य । गणसंक्रमणे मण्णति, इहं पि तत्थेव वचाहि ॥ ५५७७ ॥

25 गणसंक्रमणे भण्णाते, इहं पि तत्थेव वचाहि ॥ ५५७७ ॥ अधिकरणेऽज्यवगमिते यदि मिल्लां हिण्डते, विचारमृपि विहारमृपि वा गच्छति, वसतेनिर्गत्यापरसाधुवसितं गच्छति, ग्रामानुगमं विहरति; एतेषु सर्वेषु चतुरुंषु । अथापरं गणं सङ्गामित ततस्तैरन्यगणसाधुमिर्मण्यते—इहापि गृहिणः क्रोधनाः सन्ति ततस्तैत्र व वज्ञ ॥ ५५७७ ॥ इदमेव मुख्यक्तमाह—

इह वि गिही अविसहणा, ण य वोच्छिण्णा इहं तुह कसाया।
... अनेसिं पाऽऽयासं, जणइस्सिस वच तत्थेव ॥ ५५७८॥

''इहाँपि' श्रामे गृहिणः 'अविपहणाः' क्रोधनाः सन्ति, न चेहः संमागतस्य तव कपाया ध्यवच्छित्राः, अतः 'अन्येपामपि' असादादीनामायासं जनयिष्यसि तसात् तत्रेव वर्ज ॥ ५५७८॥

सिद्धम्मि न संगिण्हति, संकंतम्मि उ अपेसणे लेघुगा । 🔁 गुरुगा अजयणकहणे, एगतरपतोसतो जं च ॥ ५५७९ ॥

्र अनुपरान्ते साधी गणान्तरं सङ्गान्ते मूळाचार्येण साधुसङ्घाटकस्तत्र प्रेषणीयः । तेन च सङ्घाटकेन 'शिष्टे' कथिते सति द्वितीयाचार्यों न सङ्गृह्णीयात् । अथ मूलाचार्यः सङ्घाटकं न मेषंयति तदा चतुर्रुघु । सङ्घाटको यद्ययतनया कथयति ततश्चतुर्गुरु । अयतनाकथनं नाम⊸ष्ट वह्रजनमध्ये गत्वा भणति-एष निर्धर्मा गृहिभिः सममधिकरणं कृत्वा समायातः, सकले-नापि गच्छेन भणितो नोपशान्तः । एवमयतनया कथिते स साधुरेकतरस्य-गृहिणः 'साधु-सङ्घाटकस्य मूलाचार्यस्य वा प्रद्वेषतो यत् करिष्यति तन्निष्पन्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५५७९ ॥

तसादयं विधिः-

उवसामितो गिहतथो, तुमं पि खामेहि एहि वचाहि। दोसा हु अणुवसंते, ण य सुन्झति तुन्झ सामइगं ॥ ५५८० ॥

पूर्व गुरूणामेकान्ते कथयित्वा ततः स्वयमेकान्ते स भण्यते — उपशामितः स गृहर्सः एँहि त्रजामः, त्वमपि तं गृहस्थं क्षामय, अनुपशान्तस्येह परत्र च बहवो दोषाः, समभावः सामायिकं तचैवं सकषायस्य भवतः 'न शुद्धाति' न शुद्धं भवति । एवमेकान्ते भणितो यदि नोपशाम्यति ततो गणमध्येऽप्येवमेव भणनीयः ॥ ५५८० ॥ ततोऽपि कश्चित्रोपशाम्येत् 15 प्रत्युत खचेतिस चिन्तयेंत् 'तस्य गृहिणो निमित्तेनेहाप्यवकाशं न छमे' ततः-

> तमतिमिरपडलभूतो, पावं चितेइ दीहसंसारी। पावं ववसिजकामे, पिन्छत्ते मग्गणा होति ॥ ५५८१ ॥

कृष्णचतुर्दशीरजन्यां भाखरद्वव्याभावस्तम उच्यते, तस्यामेव च रात्री यदा रजो-धूम-धूमिका भवति तदा तमस्तिमिरं भण्यते, यदा पुनस्तस्यामेव रजन्या रजःप्रभृतयो मेघदुर्दिनं च 20 भवति तदा तमस्तिमिरपटलम्भिधीयते । यथा तत्रैवान्धकारे 'पुरुषः किञ्चिदपि न पश्यति एवं यातीव-तीवतर-तीवतमेन कषायोदयेनान्धीभूतैः स तमस्तिमिरपटलभूतो भण्यते, भूतशब्दस्ये-होपमार्थवाचकत्वात् । एवम्भूतश्चेह-परलोकहितमपश्यन् दीर्घससारी तस्य गृहस्थस्गोपरि 'पापम्' 'ऐश्वर्याद् जीविताद्वा अंशयिष्यामि' इति रूपं चिन्तयति । एवं च पापं कर्तुं व्यवसिते तस्मि-नियं प्रायश्चित्ते मार्गणा भवति ॥ ५५८१ ॥ 25

वचामि वचमाणे, चउरो लहुगा य होंति गुरुगा य।

उगिगणिमि य छेदो, पहरणें मूलं च जं जत्थ ॥ ५५८२ ॥ - 'त्रजामि, तं गृहस्थं न्यपरोपयामि' इति सङ्गल्पे चतुरुंघवः । पदमेदादारस्य पथि त्रजत-श्चतुर्गुरवः । यष्टि-लोष्टादिकं प्रहरणं मार्गयति षड्लघवः । प्रहरणे लञ्चे गृहीते च पङ्गरवः । उद्गीणें प्रहारे छेदः । प्रहारे पतिते यदि न मियते ततश्छेद एव । अय मृतस्ततो मूलम् । 80 यच यत्र परितापनादिकं सम्भवति तत् तत्र वक्तव्यम् ॥ ५५८२ ॥ एते चापरे दोषाः---

१ °ित तस्स साम ताभा वना ॥ २ °तः सन् कृत्यमकृत्यं वा नं किमपि पदयति सं र्तम का ॥ ३ पापं व्यवसितुकामें कर्तुमनसि तसि का ॥

तं चेत्र णिद्धवेती, वंद्यण णिद्धव्मण कहनमदो य । आयरिए गच्छम्मि य, क्कुल गण संवे य पत्थारो ॥ ५५८३ ॥

स गृह्सः 'तं' संयतं वधार्थमागतं दृष्टां कटाचित् तंत्रेव 'निष्टापयति' व्यापादयति, अपेषाणवां बन्धापयति, अप्राम-नगरादेवां निर्द्धाटयति, कटकमदेन वा मृद्राति, अपवा ध 'कटकमदेः' एकस्य रूष्टः सर्वमिष गच्छं व्यापादयति, यथा पालकः स्कन्दकाचार्यगच्छम्। अथवा बन्धन-निष्काशनादिकमाचार्यस्यापर्गच्छस्य वा करोति। तथा कुचसमवायं कृत्वा कुचस्य बन्धनादिकं कुर्यान्, एवं गणस्य वा सङ्घस्य वा। एप प्रम्तारः ॥ ५५८२ ॥

एवंपकाकिनो प्रजन आरोपणा दापाश्च भणिताः । अय सहायमहितसारोपणामाह—

संजतगणे गिहिगणे, गामे नगरे व दंस रखं य।

वहनति रायकुछिम्म य, जा जिह आरोत्रणा मिणिया ॥ ५५८४ ॥ वहनः संयताः संयत्राणः तं सहायं गृहाति । एवं गृहिगणं वा सहायं गृहाति । स च गृहिगणो प्रामं या नगरं वा देशो वा राज्यं वा मनेत्, प्रामादिवान्त्रज्ञनसपुदाय इत्यर्थः । एतेषां वा संयत्रादीनां चेऽविषतयन्तान् वा सहायत्वेन गृहानि, अन्यहा रानकुछं गृहीत्वा गच्छति, यथा कालकाचार्येण शुकराज्ञ सन्द्रम् । अत्र चकाकिनो या 'यत्र' सङ्करादावारोषणा मिणीता संवेहापि इष्टव्या ॥ ५५८४ ॥ एतदेव व्याचर्षे—

संजयगणी तद्धिवो, गिही तु गाम पुर देस रखे दा। एनेसि चिय अहिदा, एगतरज्ञतो उभयतो दा॥ ५५८५॥

'स्यतगणः' प्रतीतः । तेषां—संयतानामिष्यः तद्विषः, श्राचार्य इत्ययेः । ये तु गृहिणसे प्राम-पुर-देश-राज्यवास्त्रत्याः एतेषामिष्यतयो वा भवेषुः । तत्र प्रामाधिपतिः—मोगिकादिकः, 20 पुराधिपतिः—श्रेष्टी कोष्टपाळी वा, देशाधिपतिः—देशारिक्षको देशव्यापृतको वा, राज्याधिपतिः— सहामग्री राजा वा । एतेषामैकतरेणोसयेन वा युक्तो अजति ॥ ५५८५ ॥

तत्रेयं प्रायश्चित्रमार्गणा-

तिहैं वर्चने गुरुता, दोसु तु छछहुत गहणे छग्गुरुता । उत्मिणि पहरणें छेदो, मुठं जे जत्य वा पंथे ॥ ५५८६ ॥

26 'संयतगणेन तर्विपेन वा रमयेन वा महाहं अज्ञामि' इति सङ्कणे चतुर्छेषुं । परमेर्मार्गे कृत्वा तत्र अज्ञत्थतुर्गुरु । पहरणस्य मार्गणे दर्शने च द्वयोरिप पह्छषु । पहरणस्य महणे पहुरु । उद्गीणे पहरणे छेदः । प्रहार दर्त मृत्रम् । 'यद् वा' परिजापनादिकं पृथिन्यादिविनाशनं 'यत्र' पि आमे वा करोति तिलिप्यन्तमि मन्तन्त्रम् । तथा गृहस्ववर्गेऽपि 'आमेण वा आमाविपतिना यावद् राज्येन वा राज्यविपतिना वा रमयेन वा सह अज्ञामि' इति सङ्कर्पे अ चतुर्गुरु । पथि गच्छतः प्रहरणं च गृहतः पद्छषु । गृहीते पहुरु । जोपं प्रावन् । एवं मिन्नोः प्रायक्षित्रमुक्तम् ॥ ५५८६ ॥

र १००० एतर्न्सर्गतः पाठः भा॰ कां॰ एव वसंते ॥ ६ श्रु, एतकार्याद् व्याख्यातम् । एक् कां॰ ॥

## एसेव गमी णियमा, गणि आयरिए यं होति णीयच्यो । नवरं पुण नाणत्तं, अणवहुप्पो य पारंची ॥ ५५८७ ॥

एष एव गमो नियमाद् 'गणिनः' उपाध्यायस्य आचार्यस्य चशब्दाद् गणावच्छेदिकस्य वा मन्तव्यः । नवरं पुनरत्र नानात्वम्-अधस्तादेकैकपदहासेन यत्र भिक्षोर्मूलं तत्रोपाध्यास्यानव-स्थाप्यम्, आचार्यस्य पाराञ्चिकम् ॥ ५५८७ ॥ तपोर्हे च प्रायश्चित्तमित्थं विशेषयितन्यम्—5

भिक्खस्स दोहि लहुगा, गणवच्छे गुरुग एगमेगेणं। उज्झाए आयरिए, दोहि वि गुरुगं च णाणत्तं ॥ ५५८८ ॥

भिक्षोरेतानि पायश्चित्तानि 'द्वाभ्यामप' तपः-कालभ्यां लघुकानि, गणावच्छेंदिकस्यैक-तरेण तपसा कालेन वा गुरुकाणि, उपाध्यार्थस्याचार्थस्य च 'द्वाभ्यामपि' तपः-कालाभ्यां गुरु-काणि । एतद् 'नानात्वं' विशेषः ॥ ५५८८ ॥

काऊण अकाऊण व, उवसंत उवद्वियस्स पिञ्जतं। सत्तेण उ पट्टवणा, असुत्तें रागी व दोसी वा ॥ ५५८९ ॥

गृहस्थस्य प्रहारादिकमपकारं कृत्वाऽकृत्वा वा यदि उपशान्तः-निवृत्तः प्रायश्चित्तपत्तिपत्त्यर्थे चालोचनाविधानपूर्वकमपुनःकरणेनोपस्थितस्तदा प्रायिधत्तं दातन्यम् । कथम् ! इत्याह— सूत्रेण प्रायश्चित्तं प्रस्थापनीयम् । असूत्रोपदेशेन तु प्रस्थापयतो रागो वा द्वेषो वा भवति, 15 प्रमृतमापन्नस्य स्वरुपदाने रागः स्तोकमापन्नस्य प्रभृतदाने द्वेषः ॥ ५५८९ ॥

एवं राग-द्वेषाभ्यां प्रायश्चित्तदाने दोषमाह-

्थोनं जित आवण्णे, अतिरेगं देति तस्स तं होति । सुत्तेण उ पद्ववणा, सुत्तमणिच्छंतें निज्जहणा ॥ ५५९० ॥

स्तोकं प्रायश्चित्तमापन्नस्य यदि अतिरिक्तं ददाति ततो यावताऽधिकं तावत् 'तस्य' प्राय-20 श्चित्तदाद्वः प्रायश्चित्तम् आज्ञादयश्च दोषाः, अयोनं ददाति ततो यावता न पूर्वते तावद् आत्मना प्राप्तोति, अतः सूत्रेणै प्रस्थापना कर्तन्या । यस्त्र सूत्रोक्तं प्रायुक्षितं नेच्छति स वक्तव्यः - अन्यत्र शोधि कुरुष्व । एषा निर्यूहणा भण्यते ॥ ५५९० ॥

अस्या एव पूर्वाई न्याचष्टे-

जेणऽधियं ऊणं वा, ददाति तावतिअमप्पणा पावे । अहवा सत्तादेसा, पावति चतुरी अणुग्वाता ॥ ५५९१ ॥ \_

'येन' यावता अधिकं ऊनं वा ददाति तावद् आत्मना प्रामोति । अथवा स्त्रादेशादृना-ऽतिरिक्तं ददानश्चतुरोऽनुद्धातान् मासान् प्रामोति । तचेदं निशीथदशमोद्देशकान्तर्गतं स्त्रम्—

जे उग्धाइए अणुग्धाइयं देइ जे अणुग्धाइए उग्धाइयं देइ से आवज्जह चाउम्मासियं परि-॥ ५५९१ ॥ अथ द्वितीयपदमाह— 30 हारहाणं अणुग्वाइयं (सू० १७-१८)।

बितियं उप्पाएउं, सासणपंते असन्हे पंच वि पयाई।

१ नेयव्वो ताभा । ॥ २ °ण, तुराब्दोऽवधारणे, सूत्रेणैव प्रायश्चित्तस्य प्रस्थापना कर्त्तव्या, नासत्रेण। यस्त कां॰ ॥

10

20

23

आंगाँहें कारणस्मि, रायनैयारिए जनणा ॥ ५५९२ ॥

हितीयपदं नाम-अधिकरणसुत्यादयेद्रि । मः 'शासनयान्तः' प्रवचनप्रत्यनीकः 'अस-ध्यश्च' न यथा तथा शासितुं शक्यते ततन्त्रेन सममधिकगणमुत्याच शिक्षगं कृतंत्र्यम् । तत्र च स्वयमसमर्थः सेयत-प्राम-नगर-देश-राज्यस्थणानि पञ्चामि पदानि महायतया गृहीयान्। इक्षागाढे कारणे राजमंसारिका—राजान्तरसायना नामित यननया द्वर्यात् । तथाहि—यदि रानाऽतीव प्रवचनप्रान्तः अनुविष्ट्यादिभिरनुङ्कोपाँयनीपशास्यति तननं राज्ञानं संस्टियिता तहंशजमन्यवंशजं वा मद्रकं राजानं स्वापयेत् ॥ ५५९२ ॥

ं यंश्च तं रफेटयति स ईंद्रग्रगुणयुक्तो मयति—

विज्ञा-शोरस्यवली, तेयसळढी महायळढी वा ।

उप्पादेउँ सामति, अतिपंतं कारकक्षा वा ॥ ५५९३ ॥ यो विद्यावलेन युक्तो यया आयखपुटः, ऑग्सन वा वलन युक्तो यया बाह्यवर्षा, नेनो-छट्या वा सङ्घिको यथा ब्रह्मदृत्तः सम्भृतमये, महायङ्घित्रुको वा यथा हरिकेश्वरणः। ई्डग्रोऽचिक्र्यणमुत्राय 'अतिपान्तम्' अनीवप्यचनप्रत्यनीकं शान्ति, 'कालिकाचार्य इव' यथा कालकाचार्यो गर्दमिष्टराज्ञानं द्यासिववान् । कथानकं सुप्रतीवलाल लिम्बर्ते ॥ ५५९३ ॥

॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम् ॥

### प रिहा रिक प्रकृत सू

परिहारकष्पट्टियस्स णं भिक्ग्बुस्स कष्पइ आचरिय-उनज्झाएणं तद्दिवसं एगगिहंसि पिंडवायं द्वावि-त्तए, तेण परं णो से कपड़ असणं वा पाणं वा खाइमं वा साहमं वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा। कप्पइ से अन्नयरं वेयावडियं करित्तए, तं जहा-उट्टावणं वा निसिक्षावणं वा तुपहावणं वा उच्चार-पासवण-खेल-सिंघाणविधिचणं वा विसाहणं वा करित्तए। अह पुण एवं जाणिजा-छिन्नावाएस पंथेसु आउरे झिंझिए पित्रासिए, तवस्ती हुन्तरे क्रिंदेते मुच्छिज वा पवडिज वा एवं से कप्पह - असणं वा ४ दाउं वा अणुष्यदाउं वा ३१ ॥

१ क्लायों मा॰ श

अस्य सम्बन्धमाह-

पंच्छित्तमेव पगतं, सहुस्स परिहार एव नं उ सुद्धो । तं वहतो का मेरा, परिहारियसुत्तसंबंधो ॥ ५५९४ ॥

प्रायश्चित्तमेवानन्तरसूत्रे प्रकृतम्, तच 'सहिष्णोः' समर्थस्य प्रथमसंहननादिगुणयुक्तस्य परिहारतपोरूपमेव दातन्यम्, न पुनः शुद्धतपोरूपम्, अतः 'तत्' परिहारतपो वहतः 'का प्रमर्थादा' का सामाचारी ई इति । अस्यां जिज्ञासायामिदं परिहारिकसूत्रमारभ्यते । एप सम्बन्धः ॥ ५५९४ ॥

वीसुंभणसुत्ते वा, गीतो वल्वं च तं परिद्वप्या । चोयण कलहम्मि कते, तस्स उ नियमेण परिहारो ॥ ५५९५ ॥

ं अथवा 'विष्यग्भवनस्त्रे' म्रणस्त्रे गीतार्थः 'वलवांश्च' प्रथमसंहननयुक्तः 'तद्' मृतकं 10 परिष्ठाप्य काष्ठमानयन् गृहस्थेन नोदितो यदि कल्हं करोति तदा तस्य नियमेन परिहारो दातन्यः, तस्य च विधिरनेनाभिधीयते ॥ ५५९५ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—परिहारकर्षियतस्य भिक्षोः करुपते आचार्योपाध्यायेन 'तिह्वसम्' इन्द्रमहाद्युत्सविदेने एकसिन् गृहे 'पिण्डपातं' विपुलमवगाहिमादिभक्तलामं दापियतुम् । ततः परं ''से" तस्य नो करुपते अञ्चनं वा पानं वा खादिमं वा खादिमं 18
वा दातुमनुप्रदातुं वा । तत्र दातुं एकञः, अनुप्रदातुं पुनः पुनः । किन्तु करुपते ''से" तस्य
परिहारिकस्यान्यतरद् वैयादृत्यं कर्तुम् । तद्यथा—उत्थापनं वा निपादनं वा त्वय्वतीपनं वा
उच्चार्-प्रश्रवण-खेल-सिङ्घानादीनां च विवेचनं वा—परिष्ठापनं 'विशोधनं वा' उच्चारादिखरिण्टतोपकरणादेः प्रक्षालनं कर्तुम् । अथ पुनरेवं जानीयात्—'छिन्नापातेषु' व्यवच्छित्रगमा-ऽऽगमेषु पथिषु 'आतुरः' ग्लानः 'झिन्झितः' वुसुक्षार्तः 'पिपासितः' तृपितो न शकोति विवक्षितं 20
प्रामं प्राप्तम्, अथवा प्रामादाविष तिष्ठता सः 'तपस्ती' पष्टा-ऽष्टमादिपरिहारतपःकर्म कुर्वन् 'दुर्वलो भवेत्, ततो भिक्षाचर्यया क्लान्तः सन् मूर्च्छेद्वा प्रपतेद्वा, एवं ''से" तस्य करुपते
अश्चनादिकं दातुमनुपदातुं वा । एप सूत्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविस्तरः—

कंटगमादीस जहा, आदिकाडिले तहा जयंतस्स्।

अवसं छलणाडऽलोयण, ठवणा जुत्ते य वीसग्गो ॥ ५५९६ ॥

ननु स भगवान् 'प्रमादो न कर्तव्यः' इत्युपदेशेन संयमाध्यनि गच्छन् कथं परिहारकत्वं प्राप्तः ! इति उच्यते — यथा क्रिकाकाकीणं मार्गे उपयुक्तस्यापि कण्टको लगति, आदिशव्दाद् विप्रमे वा यथोपयुक्तोऽप्यागच्छन् प्रपति, क्रुतप्रयत्तो वा यथा नदीवेगेन हियते, सुविक्षि- 'तोऽपि यथा खङ्गेन लाव्छ्यते; एवं कण्टकादिस्थानीयमादिकडिछम् — आद्यगहनं यद् उद्गमो- स्पादनैपणारूपं ज्ञानादिरूपं वा तत्र यतमानस्याप्यवस्यं कस्यापि च्छलना भवति, छितेन ३० चावस्यमालोचना वातव्या । ततो यः संहनना-ऽऽगमादिभिर्गुणैर्युक्तः — सहितस्तस्य 'स्यापना' परिहारतपः प्रायश्चित्तदानं कर्तव्यम् । तत्र चायं विधः — प्रशस्तेषु द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावेषु

१ 'सी' चतुर्थ-पष्टा-प्रम-दशंम-हादशलक्षणं परि<sup>०</sup> का॰ ॥

Б

तस्य सामोनिविष्ठतपःक्रमेसमासये दोषसावृनां च मयजननार्थं सक्तेनापि गच्छेन 'व्युत्सर्गः' कायोत्सर्गः कर्तन्यः । तत्राचार्यो मणति—"एतम्स साबुत्स निव्वसगानिमिन् द्यपि काड-स्समं जाव वासिरामि" तत्रश्चतुर्विद्यतिन्त्रवमनुष्रेक्ष्य "नमो श्ररिहंताणं" इति मणिला चतुर्विद्यतिन्त्रवं मुखेनोचार्यं भणति ॥ ५५९६ ॥

> ्रस तर्व पहिवलति, ण किंचि आलवित मा ण आलवहा । अत्तदृचितगस्सा, वावातो मे ण कायव्यो ॥ ५५९७ ॥

'एपः' आत्मित्रशुद्धिकारकः परिहारतपः यतिपद्यते अतो न किञ्चिद् युन्मानाञ्पति, अत्र ''सत्सामीप्ये सहहा'' (सि० है० ५-१-१) इति स्कृण मित्रप्यद्र्ये वर्तमाना, ठतो नारुष्यतीत्ययः; यूयमपि ''णं'' एनं माऽऽल्यत । एप युष्मान् स्त्रा-ऽर्णे अर्रारोदन्तं ना न रिष्ट्यिते, यूयमप्येनं मा प्रच्छत । एतमन्येष्विप परिवर्तनादिपदेषु मावनीयम् । इत्यमात्माये-चिन्तकत्यासं भ्यानस परिहारतपस्त्र व्यायातः ''में' मबद्धिनं कर्तव्यः ॥ ५५९७ ॥

अय यानि पदानि तेन साञ्चमिश्च परम्यरं परिहर्तत्र्यानि वानि दर्शयति— आकावण पडिपुच्छण, परियहुद्वाण वंदणग मचे । पडिलेहण मंघाडग, मचदाण संग्रंजणा चेव ॥ ५५९८ ॥

15 'श्रान्यनं' सम्मापणमनेन युम्माकं न कर्तव्यं युम्मामिर्ण्यस्य न विषेषम्। एवं मृत्रा-ऽर्थयोः द्यरीरवार्तीया वा प्रतिप्रच्छनम्, पृत्रीवीतस्य श्रुतस्य परिवर्तनम्, काल्ण्यणनिमित्तं ''उद्याणं'' नि स्त्यापनम्, रात्री सुप्तोत्यित्तंवन्द्रनककरणम्, स्तल्कायिका-संज्ञामात्रकाणां समर्पणम्, स्प-करणस्य प्रस्तुपेश्रणं मिक्षा-विचारात्री गच्छतां सङ्घाटकेन मवनम्, भक्तस्य वा पानकस्य वा दानम्, एकमण्डस्यां वा सम्-एकीम्य मोर्जनं न कर्तव्यम्॥ ५५९८॥
20 अथ क्षत्रीन्ति तत इदं प्रायक्षित्तम्—

संघाडगाओ जाव उ, लहुओ मास्रो दसण्ह उ प्याणं। लहुगा य मर्जेंद्राणे, मंसुंजण होंवऽणुग्वाता॥ ५५९९॥

प्तेषामाल्यनादीनां दशानां पदानां मध्यादाल्यनादारम्य यावत् सङ्घाटकपदं तावद् अष्टानां पदानां करणे गच्छसावृतां प्रत्येकं मासल्ह । अय मर्कदानं कुवैन्ति तत्रश्चतुर्वेष्ठ । एकमण्डल्यां २५ सम्सुन्नते तत्रकेषामेव चलागेऽनुद्धाना मासाः ॥ ५५९९ ॥ परिद्यारकस्य द्दं प्रायश्चित्तम्—

> अहुष्दं तु पदाणं, गुरुशो परिहारियस्य माम्रो उ । मचपदाणे संग्रुंजणे य चडरो अशुरवाया ॥ ५६०० ॥

पारिहारिकस्याष्टानां पदानां सङ्घादकान्तानां करणे मासगुरु । मक्तपदानं सम्मोजनं वा कृतंत्रश्रत्वारो मासा अनुद्धाताः ॥ ५६०० ॥ इमे च दोषाः—

१ 'तिस्त्रम' दे ॥ २ 'तिस्त्रं मु हे ॥ ३ 'जनं-सम्मोजनं भवद्विरनेन सार्घ न कर्त्तव्यानि, एयोऽपि भवद्विः सार्घ न करिष्यतीति ॥ ५५६८॥ अथ छं ॥ ४ 'च-याणे छं । तामा । एत्य अनुमारेनेन मा । दिस्ता । इत्यतां दिनपी ५॥ ५ 'च-याने कु मा । 'क-पानदानं कु छं ॥

क्षुन्वंताणेयाणि उ, आणादि विराहणा दुवेण्हं पि । देवय पमत्त छलणा, अधिगरणादी य उदित्रव्यि ॥ ५६०१ ॥

'एतानि' आलपनादीनि कुर्वतामाज्ञादयो दोषाः, विराधना च 'द्वयोरिप' पारिहारिक-गच्छसाधुवर्गयोर्भवति । प्रमत्तस्य च देवतया छलनम् । अन्येन वा साधुना अणितः— 'किमित्यालपनादीनि करोषि !' एवं 'उदिते' भणिते सति अधिकरणादयो दोषा भवन्ति 5 ॥ ५६०१ ॥ अथ "कृष्पइ० एगगिहंसि" इत्यादि सूत्रं व्याख्यानयति—

विडलं व मत्त-पाणं, दहूणं साहुवज्जणं चेव । नाऊण तस्स मावं, संघाढं देति आयरिया ॥ ५६०२ ॥

सङ्ख्यामुत्सवे वा विपुर्छं भक्त-पानं साधुभिरानीतं दृष्ट्वा तिद्वपय ईपद्मिरुवो भवेत्, 'साधुवर्जनां च' 'साधुभिः खदुश्चरितैः परित्यक्तोऽहम्' इत्येवं मनित चिन्तयेत्। एवं ज्ञात्वा 10 तदीयं भावमाचार्याः सङ्घाटकं ददित ॥ ५६०२ ॥ अथेदमेवं भावपदं न्याचष्टे—

भावो देहावत्था, तप्पडिवद्धो व ईसि भावो से । अप्पातित हयतण्हो, वहति सुहं सेसपछित्तं ॥ ५६०३ ॥

भावो नाम 'देहावस्था' देहस्य दुर्वलता 'तत्प्रतिवद्धो वा' विपुलमक्त-पानविषय ईषद्र 'भावः' अभिलापः तस्य सङ्जातः, ततश्च यथाभिलिषताहारेणाप्यायितो हततृष्णश्च सन् सुखेनैव 18 शेषं प्रायश्चित्तं वहतीति मत्वा सङ्घाटको दीयते ॥ ५६०३ ॥

अमुमेवार्थमन्याचार्थपरिपाट्या किश्चिद् विशेषयुक्तमाह—

देहस्स तु दोबछं, भावो ईसिं व तप्पडीवंधो । अगिलाएँ सोहिकरणेण वा वि पावं पहीणं से ॥ ५६०४ ॥

देहस्य दौर्वल्यम् ईपद्वा मनोज्ञाहारविषयपतिबन्धः, एप माव उच्यते । यद्वा अग्लान्या 20 शोधिकरणेन पापं तस्य प्रक्षीणप्रायम् एवंविधं भावमाचार्या जानीयुः ॥ ५६०४ ॥

कथं पुनरेतद् जानन्ति ! इति उच्यते —

आगंतु एयरो वा, भावं अतिसेसिओ सें जाणिज्ञा । हेऊहि व से भावं, जाणित्ता अणतिसेसी वि ॥ ५६०५ ॥

आगन्तुकः 'इतरो वा' वास्तव्यः 'अतिशयी' नवपूर्वधरादिरविद्यानादियुक्तो वा स 25 एवंविधं भावं "से" तस्य जानीयात् । अथवा अनतिशयज्ञान्यिप वाद्येराकारादिभिहेंद्रिमिस्तस्य भावं जानीयात् ॥ ५६०५ ॥ ततः—

सक्तमहादी दिवसी, पणीयभत्ता व संखडी विप्रुला। धुवलंभिग एगघरं, तं सागकुलं असागं वा ॥ ५६०६ ॥

शक्रमहादेदिवसो यदा सङ्घातस्त्रदा तं कापि श्राद्धगृहे नयन्ति, प्रणीतमक्ता वा काचिद् 30 विपुला सङ्घाडिस्तत्र वा विसर्जयन्ति । तच 'घ्रुवलम्मिकम्' अवश्यसम्भावनीयलाममेकमेव गृहं विद्यते । इदं च श्रावकगृहमश्रावकगृहं वा भवेत् उमयत्रापि गुरवः स्तर्थं प्रथमतो गच्छन्ति,

१ एतदनन्तरं प्रन्थायम्—४५०० का॰ ॥ २ °व निर्युक्तिगाथागतं भा<sup>०</sup> काँ॰ ॥ प्र॰ १८७

तं च परिहारिकं हुवते—आर्थ! समागन्तत्र्यमसुऋगृहे पत्रऋगुहाझ त्वयेति । तदन्तत्र पाप्तस त्रिपुरमवगाहिमादिकं येकं दापयन्ति । अयासी तत्र गन्तुं न द्यकोति तदो माननानि गृहीता स्वयमानीय गुग्वो ददति ॥ ५६०६ ॥

एतावता "कप्पद् आगरि-चवज्ञाएणं तद्विमं एगगिहंसि विद्वायं द्वावितए" इति उस्त्रं व्याख्यातं मन्तव्यम् । अय "तेण परं नो से कप्पद्" द्वादि स्त्रं व्याख्याति—

भत्तं वा पाणं वा, ण दिति परिहारियस्य ण करेंति । कारणें उद्ववणादी, चोयग गोणीय दिइंतो ॥ ५६०७ ॥

यक्तं वा पानकं वा ततः परं परिहारिकत्य निम्कारणे न प्रयच्छिन, न वा किमण्याच-पनादिकं कुवेन्ति । 'कारणे तु' यदा उत्यानादिकं कर्तुं श्रीगदेहतया न छक्तोति तत उत्याप-10 नादिकं कारयन्ति । अत्र नोदकः प्राह—िकं प्रायिश्वतं राजदण्ड इवावगेन वोद्ययं येनेद-श्रीमवस्थां प्राप्तस्थापि मक्त-पानमानीय न दीयते !। स्रीराह—गोद्यान्तोऽत्र क्रियते—यण नवप्राद्यपि या गोस्त्यातुं न छक्तोति तां गोप उत्यापयित अर्थां च चारिचरणायं नयति, या तु गन्तुं न छक्तोति तस्या गृहं आनीय प्रयच्छिति । एवं पारिहारिकोऽपि यत् कर्तुं छक्तोति तत् कार्यते, यत् पुनस्त्यानादिकं कर्तुं न छक्तोति तद् अनुपारिहारिकः कराति ॥ ५६०७॥ 10 कर्यं पुनरसी करोति ! इत्याह—

> रहेज निसीएला, भिक्लं हिंडल मंडनं पेहे। इतियपियर्वघवस्म व, करेड् इयरो वि तृसिणीओ ॥ ५६०८ ॥

स परिद्यारिकत्वपसा छान्नो त्रवीति—टिच्छेयं निपीदेयं मिट्टां हिण्डेयं माण्डकं प्रन्युरेशे-यम्; एवसुक्तेऽनुपारिद्यारिक रखापनादिकं सर्वमिन करोति । क्यम्? इन्याह—यण प्रिय-20 वान्त्रवस क्रिपेदः कश्चिद् वस्तुर्यत् करणीयं तत् नृष्णीकः करोति, एवम् 'इन्सेऽपि' अनुस-रिद्यारिकः सर्वमिप नृष्णीकमावेन करोति ॥ ५२०८ ॥ अय मिलाहिण्डनादी विविमाह—

णीणेति पवेसेति व, सिक्त्वगए उन्गई नउन्गहियं। रक्खित य रीयमाणं, उक्तिवह करे य पहाए॥ ५६०९॥

मिक्षां गतस्य पारिहारिकस्य 'अवग्रहें' यतिग्रहें तेन—पारिहारिकेण गृहीन्द्रमनुपारिहारिकः 25 पात्रवन्वाद् निष्काश्यति तत्र वा प्रवेशयति, 'रीयमाणं च' पर्यटन्तं श्वान-गवाशुपद्रवात् प्रपत्रनादेवी रक्षति, भाण्डपस्यपेक्षणायामशक्तस्य 'करो' हम्तावनुर्गरहारिक दक्षिगति येन स्वयमेव प्रस्तुपेक्षते ॥ ५६०९ ॥

थाह—यदि नामाञ्चल्यांई कलाइसा मिझाहिण्डनादिकं विघाण्यते ! इलाह— एवं तु असहमाची, विरियायारी य होति अशुचिण्गो ।

र मक्ष्यं दा? मो० छै॰ ॥ २ "बोद्गो मगति—ई। चहुनिस्ति । बहुन्ति से निस्त होहिते । एयाऽप्रगिष्टो गोणिदिष्टुंतं बरेति—स्वा गोर्ण पबुनिष्टा कति ण टहनिस्ति मस्त छुवाए, त्वा से विक्रुविस्तो मरेस्य । चंद्रमर्शनितं च कमास्कण्ट्राए विशे बन्धिनते, स्वयस्त्रसम्बाद्या कर्णे ॥" इति स्वूर्णो विशेषसूर्णो च ॥

भयजणणं सेसाण य, तवो य सप्पुरिसचरियं च ॥ ५६१० ॥

'एवं' यथाशक्ति कुर्वतस्त्रस्याशठमावो भवति, वीर्याचारश्चानुचीणों भवति, 'शेषाणामिप' साधूनां भयजननं कृतं भवति, तपः सम्यगनुपालितं भवति, सत्पुरुपचरितं च कृतं भवति ॥ ५६१०॥ अथ ''छिन्नावाप्सु पंथेसु'' इत्यादि सूत्रं व्याचेष्टे—

> छिण्णावात किलंते, ठवणा खेत्तस्स पालणा दोण्हं। असहुस्स मत्तदाणं, कारणें पंथे व पत्ते वा ॥ ५६११ ॥

5

छिन्नापातेऽध्विन गच्छन् परिहारिको यदि बुभुक्षया तृपा च क्वान्तो ग्रामं प्राप्तं न शक्तोति ततोऽनुपारिहारिको भक्त-पानं गृहीत्वा तत्थान्तरग्रामे ददाति । अथवा स भगवान् अनिगृहि-तबल-वीर्यो विहर्मामे भिक्षां पर्यटति, तत्र हिण्डित्वा तपःक्वान्तो यदा न शक्तोत्थागन्तुं तत आगन्तुमसमर्थे तिस्मन् क्षेत्रस्य स्थापना कर्तव्या, मूलग्राम एव स हिण्डते न विहर्भिक्षाचर्या 10 गच्छतीत्थर्थः । ''पालणा दोण्हं'' ति 'द्वयोरिष' पारिहारिका-ऽनुपारिहारिकयोः पालना कर्तव्या । कथम् १ इत्याह—"असहुस्त मत्तदाणं कारणे'' ति यदि स पारिहारिकः स्वप्रामेऽि हिण्डितुं न शक्तोति ततोऽनुपारिहारिको हिण्डित्वा तस्य प्रयच्छिति अनुपारिहारिकस्तु मण्डलीतः समु-हिशति; अथानुपारिहारिकोऽिष ग्लानत्वेनासिहिष्णुर्भिक्षां गन्तुं न शक्तोति तत एवंविधे कारणे द्वयोरिष गच्छसत्काः साधवः प्रयच्छिन्तः एवं द्वाविष पालितो—अनुकिष्तो भवतः । एवं 15 स्थानस्थितानां यतना मणिता । सम्प्रति पूर्णे मासे वर्षावासे वा ग्रामानुग्रामं विहरतां ''पंथे व पत्ते व'' ति पथि वा ग्रामे प्राप्तानां वा यतनाऽभिषीयते ॥ ५६११ ॥

्र उनयंति डहरगामं, पत्ता परिहारिए अपावंते । तस्सऽद्वां तं गामं, ठविति अनेमु हिंडंति ॥ ५६१२ ॥

पथि त्रजन्तो डहरं-रुघुतरं श्रामं प्राप्ताः अ पैरिहारिकश्चाद्यापि न प्राप्तोति ततस्तस्यार्थं 20 तं श्रामं स्थापयन्ति । स्वयं तु गच्छसाधवोऽन्येषु श्रामेषु भिक्षां हिण्डन्ते ॥ ५६१२ ॥

वेलड्वाते द्रिम्म य गामे तस्स ठाविउमदं । अदं अडंति सो वि य, अद्भमडे तेहिं अडिते वा ॥ ५६१३ ॥

अथ यावत् ते गच्छन्ति तावदन्यग्रामेषु वेळाया अतिपातो भवति दूरे वा स ग्रामस्ततः 'तस्यैव' मूलग्रामस्यार्द्धं > परिहारिकस्यार्थाय स्थापियता द्वितीयमर्द्धं स्वयमटन्ति । एवं तावत् 25 पथि वर्तमाने पारिहारिकं भणितम् । यत्र तु साधवः पारिहारिकश्च समकमेव प्राप्तास्तत्राप्यर्द्धे मामे साधवो हिण्डन्तेऽद्धे पारिहारिकः । अथ साधूनामर्द्धे पर्यटतां न पूर्यते ततस्तैः सर्वसिन् मामे पर्यटिते पारिहारिकः पश्चात् पर्यटति ॥ ५६१३ ॥

भथ पारिहारिको यथा कारणे गच्छसाधूनां वैयावृत्यं करोति तथाऽभिधीयते—
विद्यपय कारणिमा, गच्छे वाऽऽगार्हे सो तु जयणाए ।
अणुपरिहारिओं कृष्पद्वितो व आगाह संविग्गो ॥ ५६१४ ॥
द्वितीयपदे 'कारणे' कुलादिकार्ये पारिहारिकोऽपि साधूनां वैयावृत्यं करोति, यथा पाराधिकः

१ °हा णं गा° ताभा• ॥ २ ॰ ० एतिचिहान्तर्वती पाठ भा• पुस्तक एव वर्तते, नान्येप्वादर्शेष्विति ॥

"अच्छउ महाणुमागो, जहामुँहं गुणसयागरो संघो।" (गा० ५०१५) इत्यादि मणिला वैयादृत्यं कृतवान्। तथा गच्छे वा आगाढं कारणं समज्ञिन ततः सोऽपि 'यतनया' वद्य-माणया मक्त-पानाहरणादिकं वैयादृत्यं करोति। "अणुपरिहारिय" इत्यादि पश्चाद्भम् —अव गच्छसायवः प्रज्ञाप्तिमहाश्चतादीनामन्यत्रमागाढयोगं प्रतिपन्ना चपाच्यायश्च ग्छानः कालगतो व ततोऽजुपारिहारिकः कल्पस्तितो वा वाचनां गच्छस्य दृदाति। अय तावप्यद्यको ततः पारिहारिकोऽपि वाचनां दृदाति। स च तां दृदानोऽपि संविध्र एव मन्तव्यः। इह मा मृत् कस्यापि मतिः—पूर्वस्त्रेण प्रतिपिद्धं स्त्रार्थदानादिकमनेनानुज्ञातम्, एवं पूर्वापरिवरुद्ध-माचरन् असंविध्रोऽसाविति तन्मतिव्यपोहार्थं संविध्यहणम्॥ ५६१९॥

अय गच्छस्यागाढकारणं व्याच्छे—

10 मयण च्छेन निसोमे, देति गणे सो तिरो न अतिरो ना । तन्माणेस सण्स न, तस्स नि नोगं नणो देति ॥ ५६१५ ॥

मदनकोद्रवक्तरेण मुक्तेन गच्छः सर्वोऽपि ग्छानः लातः, छेवकप्-अश्चिनं तेन वा गृहीतः, प्रायनीकेन वा निषं दत्तम्, अवमोद्रयं वा न संस्तरतिः तत एवमागांड कारणे 'सः' पारिहारिको मक्त-पानमीपवानि वा 'तद्भावनेषु' गच्छसत्केषु पात्रकेषु तेपाममावे त्वमावनेषु वा 15 गृहीत्वा तिरोहितं नाम-स आनीयानु- पारिहारिकस्य ददाति सोऽपि गच्छस्यापयति, अथानुपारिहारिकोऽपि ग्छानस्तदा करपस्थितस्य ददाति सोऽपि तथेव गच्छस्यापयति, अथानुपारिहारिकोऽपि ग्छानस्तदा करपस्थितस्य ददाति सोऽपि तथेव गच्छस्यापयति । करपस्थितस्य ग्रहाति सोऽपि तथेव गच्छस्यापयति । करपस्थितस्यापि न्छानत्वेऽतिरोहितं—त्वयमेव गच्छस्य ददाति । यच तेषां योग्यं जनो ददाति तत् तेपामर्थाय गृहाति, यत् तु तस्य योग्यं तद् आत्मनो गृहाति ॥ ५६१५॥

एवं ता पंथिम्म, जस्य वि य ठिया तिह पि एमेव। वाहि अडती डहरे, इयरे अद्वद्ध अडिते वा ॥ ५६१६॥

एवं तावत् पथि गच्छताममिहितम् । यत्रापि च प्रामादौ स्थिताच्यत्राप्येवमेव मन्तव्यम् । मार्गे च यत्र गच्छो न प्राप्तचत्र दहरे प्रामे पारिहारिकः प्राप्तो वहिर्प्यामे प्रयदित । "इतर्" वि अध वैद्यातिकमो दूरे वा स प्रापः तत्रच्येत्र मृज्यामेऽद्धं पारिहारिकः पर्यटन्ति अर्द्धे गच्छ-

25 साववः, तेन वा अटिते गच्छः पर्यटित ॥ ५६१६ ॥

र्कि वहुना ? पश्चद्वयस्याप्ययं परमार्थ उच्यते—

कप्पहिय परिहारी, अणुपरिहारी व मच-पाणेणं। पंथे खेचे व दुवे, सो वि य गच्छस्स एमेव॥ ५६१७॥

पथि वा क्षेत्रे वा द्वयोरिष वर्तमानी ग्छानत्वादी कारणे कत्यस्थितोऽनुपारिहारिको वा ॐपारिहारिकस्य भक्त-पानेनोपम्रइं करोति । सोऽपि च पारिहारिको गच्छस्यवमेवोपम्रइं करोति ॥ ५६१७॥

॥ प्रिहारिकप्रकृतं समाप्तम् ॥ -

## म हा न दी प्रकृत म्

सूत्रम्—

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाओं पंच महण्णवाओं महानदीओं उद्दिष्टाओं गणियाओं वंजियाओं अंतो मासस्स दुक्खुत्तों वा तिक्खुत्तों वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा । तं जहा—गंगा जडणा सरक कोसिया मही ३२॥

अस्य सम्बन्धमाह---

अद्धाणमेव पगतं, तत्थ थले पुन्वविणया मेरा । जित होज तत्थ तोयं, तत्थ उ सुत्तं इमं होति ॥ ५६१८ ॥

10

अनन्तरसूत्रे "छिन्नावाएस्र पंथेसु" इति वचनाद् 'अध्वा' मार्ग एव तावत् प्रकृतैः । तत्र च स्थले गच्छतां 'पूर्ववार्णता' प्रथमोद्देशके अध्वसूत्रे भणिता मर्यादा अवधारणीया । यत्र तु मार्गे तोयं भवति तद्विषयविधिप्रतिपादकिमदं सूत्रं भवति ॥ ५६१८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—'नो कल्पन्ते' न युज्यन्ते, सूत्रे एकवचननिर्देशः प्राक्तत्वात्, निर्श्रन्थानां वा निर्श्रन्थीनां वा 'इमाः' प्रत्यक्षासन्नाः पश्च 'महाणेवाः' बहूदकतया 16 महाणेवकल्पा महासमुद्रगामिन्यो वा 'महानद्यः' गुरुनिम्नगाः 'उद्दिष्टाः' सामान्येनामिहिता यथा महानद्य इति, गणिता यथा पश्चेति, 'व्यिखताः' व्यक्तीकृता यथा गङ्गेत्यादि, 'अन्तर' मध्ये मासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं वा वाहु-जङ्घादिना सन्तरीतुं वा नावादिना । तद्यथा—गङ्गा १ यमुना २ सरयूः ३ कोशिका ४ मही ५ । एव सूत्रार्थः ॥

अथ भाष्यकारः कानिचिद् विषमपदानि विवृणोति-

20

इमाउ त्ति सुत्तउत्ता, उद्दिष्ठ नदीउ गणिय पंचेव । गंगादि वंजिताओ, बहुओदग महण्णवातो त् ॥ ५६१९ ॥

इमा इति मत्यक्षवाचिना सर्वनाम्ना सूत्रोक्ता उच्यन्ते । उद्दिष्टा नद्य इति । गणिताः पञ्चेति । व्यक्षिता गङ्गादिभिः पदैर्व्यक्तीकृताः । यास्तु वहूदकास्ता महार्णवा उच्यन्ते ॥ ५६१९ ॥ कृता विषमपद्व्याख्या माण्यकृता । अथ निर्युक्तिविस्तरः— 25

पंचण्हं गहणेणं, सेसा वि उ सहया महासिलला !

तत्य पुरा विहरिस य, ण य तातों कयाइ सुक्खंति॥ ५६२०॥

'पश्चानां' गङ्गादीनां प्रहणेन शेषा अपि योः 'महासिललाः' बहूदका सिवच्छेदवाहिन्यस्ताः स्विता मन्तन्याः । स्याद् बुद्धिः—िकमर्थं गङ्गादीनां प्रहणम् ! इत्याह—''तत्थ'' इत्यादि,

१°तः, गाथायां नपुंसकत्वनिर्देशः प्राकृतत्वात् । तत्र कां ॥ २ याः सिन्धुप्रभृतयः 'महा° कां ॥

15

20

येषु विषयेषु राङ्गादयः पद्म महानद्यो वहन्ति तेषु पुरा साधवो विहृतवन्तो न च ताः कटा-चनापि शुट्यन्ति अतन्त्रासां ग्रहणम् ॥ ५६२० ॥

> पंच परुवेतणं णायासंतारिमे उ नं जन्य । उत्तरणिम वि लहुगा, तत्य वि आणाद्गो दोसा ॥ ५६२१ ॥

पञ्चापि महानदीः प्ररूप्य या यादृशी यत्र विषये तां तथा वर्णयित्वा प्रस्तुतमियातव्यम्। तचेदम्—नीसन्तारिमं यत्रोदकं तत्र यत् पदकायविराधनामात्मविराधनां वा प्रामोति तनिष्पन्नं प्रायश्चित्तम् । यत्रापि जङ्घादिनोत्तरणं भवति तत्रापि चतुर्छेष्ठकाः, अपिशब्दान् सन्तरणेऽपि चतुरुंघु । 'तत्रापि' उत्तरणे आज्ञादयो दोपाः, किं पुनः सन्तरणे ? इत्यपिशब्दार्थः ॥ ५६२१ ॥

तत्र सन्तरणे ताबहोषानाह-

अणुकंपा पर्डिणीया, च होज बहवी उ पचवाया ऊ। एतेसि णाणचं, बोच्छामि अहाणुपृच्चीए ॥ ५६२२ ॥

अनुक्रम्पादोपाः प्रत्यनीकडोपा बह्बो वा प्रत्यपाया नावमारुदानां सवन्ति । एनेपां च 'नानाखं' विभागं यथाऽऽनुपृच्यी वक्ष्यामि ॥ ५६२२ ॥ तदेवाह-

छुभणं जले थलातो, अण्णे वोयारिता छुमति साह ।

ठेवणं व परियताप्, दहुं णावं व आणेती ॥ ५६२३ ॥ साधुं तरणार्थिनं ज्ञात्वा नीवाणिना नाविको वा अनुकम्पया नावं स्वछाद् जले प्रक्षिपेत्, ये वा पूर्वे नावमारोपिनान्तानुदक तटे वा अवतार्य साधृत् प्रक्षिपेद् नावमारोपयेदित्यर्थः, संस्थ-स्थितां वा नार्व 'साधव उत्तरिष्यन्ति' इति कृत्वा स्थापयेत्, साधृत् वा दृद्वा परकृछाद् नावमा-नयेत् ॥ ५६२३ ॥ अत्र चामी ढोपाः—

नावित-साधुपदोसो, णियचणऽच्छंतगा य हरियादी। र्ज तेण-सावपहि व, पवहण अण्णाऍ किणणं वा ॥ ५६२४ ॥

ये विडिकाया अवतारिनाम्ते नाविकस्य वा साधूनां वा उपरि प्रदेशं गच्छेयुः, यहा ते निवर्तमानाः तटे वा तिष्ठन्तो हरितादीनां विराधनामन्यहाऽधिकरणं यत् कुवैन्ति, यहा स्तेन-श्वापदेस्य उपद्रवं प्रामुवन्ति, अवहन्तीं वा नावं यत् प्रवाहयिप्यन्ति, अन्यस्या वा नावः ऋयणं 2b करिप्यन्ति तनिष्यत्रं प्रायश्चित्तम् ॥ ५६२२ ॥ परक्रु आड् नावानयने दृष्टान्तमाह—

मजगगतो मुरुंडो, णावं द्रदृण अप्यणा णेति । कहिगा जति अक्सेवा, तति लहुगा मगगणा पच्छा ॥ ५६२५ ॥

'मज्जनगतः' कानं कुर्वन् ग्रुमण्डो राजा साधृत् दृङ्घा नावमात्मना नयति, ततो नावारुदः साधुः कथिकाः कथितुं छमः, यावन्तश्च तत्रावङ्कक्षेपाम्तावन्ति चतुर्रुवृति, पश्चाच साघृतां 80मार्गणा तेनान्तःपुरे धर्मकथनाथं कृता इत्यवसार्थः । मावार्थस्त्वयम्—

पाडिलिपुचे मुरुंडो राया गंगाए नावारुढो उद्दे ण्हायंतो अभिरमद् । साहुणो परक्रुडे पासिचा सयमेव नावं नेडं साहुणो विखगाविचा मणइ—कहं कहेह वाव न उत्तरामी । अक्से-

१ जावें नहें उत्त<sup>2</sup> है॰ ॥

30

वणाइकहालद्भिजुत्तो साह्न कहैं उमारद्धो । तेण कहिंतेण अक्खितो नावियं सन्नेइ—सणियं कहेहि जेण एस साह चिरं कहेइ । साहण कारणे सणियं गच्छंताणं जितया आवस्रसेवा तत्तिया चडलहूँ । उत्तिण्णेण रत्ना अंतेडरे कहियं, जहा—सुंदराओ कहाओ तरङ्गवत्याद्याः कथयन्ति साधवः । अंतेउरियाणं कोउगं जायं । रायाणं विण्णवेति--जइ ते साहुणो इह-माणिजिज तो अम्हे वि सुणेजामो । रत्ना गवेसित्ता पवेसिया साहुणो अंतेउरे ॥ ५६२५॥ ठ

तत्र च प्रविद्यानामेते दोषाः—

सुत्त-ऽत्थे पलिमंथी, षोगा दोसा य णिवघरपवेसे । सहकरण कोउएण व. भ्रता-ऽभ्रताण गमणादी ॥ ५६२६ ॥

सूत्रा-ऽर्थयोः परिमन्थः, स्मृतिकरणेन कौत्रकेन च सक्ता-ऽसक्तानां प्रतिगमनादयोऽनेके दोषा नृपगृहप्रवेशे भवन्ति ॥ ५६२६ ॥ 10

एते अनुकम्पायां दोषा उक्ताः । अथ प्रत्यनीकतायां दोपानाह—

व्यथ्भण सिंचण बोलण, कंबल-सबला य घाडितिनिमित्तं। अणुसद्वा कालगता, णागकुमारेसु उववण्णा ॥ ५६२७ ॥

वाहनं सेचनं घोलनं वा प्रत्यनीकेनं साधूनां क्रियते तत्र सामान्येन इप्टान्तोऽयम्—मथुरायां भण्डीरयक्षयात्रायां कम्बल-श्ववली वृषमी घाटिकेन-मित्रेण जिनदासस्यानाप्टच्छ्या वाहिती, 16 तिमित्तं सञ्जातवैराग्या श्रावकेणानुशिष्टी भक्तं प्रत्याख्याय कालगती नागकुमारेपूपपत्री ॥ ५६२७ ॥ ततस्ताभ्यां किं कृतम् ? इत्याह-

> वीरवरस्स भगवतो, नावारूढस्स कासि उवसग्गं। मिच्छिद्दिद्वि परद्धो, कंबल-सबलेहिं तारिओ भगवं ॥ ५६२८ ॥

वीरवरस्य भगवतो नावारुदस्य सुदादो नागकुमार उपसर्गमकार्पीत् । तेन मिथ्यादृष्टिना 20 प्रार्व्यो जले वोलयितुं कम्बल-श्रवलाभ्यां मोचितो भगवान् । कथानकमावश्यकादवधार-णीयम् (आव० निर्यु० गा० ४६९-७१ हारि० टीका पत्र १९९-१)। एवं नावारूढस्य साघोर्बोलनादिकं सम्भवतीति ॥ ५६२८ ॥ अथ वाहनादिपदानि व्याचछे-

सीसगता वि ण दुक्लं, करेह मञ्झं ति एवमवि वोतुं। जा छुन्मंत समुद्दे, मुंचित णावं विलग्गेस ॥ ५६२९ ॥

'सिद्धार्थका इव शिरसि गता अपि मम दुःखं न कुरुथ' एवमप्युक्तवा कश्चित् प्रत्यनीको यदा साधवो नावं विरुमास्तदा नावं नदीमुखेषु मुखित येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते, तत्र पतिताः क्किरयन्तां मियन्तां चेति कृत्वा ॥ ५६२९ ॥ गतं वाहनम् । अथ सेचनं वोलनं चाह—

सिंचति ते उवहिं वा, ते चैव जले छुमेज उवधिं वा। मरणोवधिनिष्कनं, अणेसिंग तणादि तरपणां ॥ ५६३० ॥

नाविकोऽन्यो वा प्रत्यनीकस्तान् साधूनुपिं वा सिञ्चति, तानेव साधृनुपिं वा जले प्रक्षि-पेत्, बोलयेदित्यर्थः । तत्र चात्मविराधनायां मरणनिष्पन्नम् , उपिषनाशे उपिषिनिष्पन्नम् ।

१ °हगा। उत्ति° वे॰ ॥

20

यचानेपणीयमुपिं ग्रहीप्यन्ति तृणानि वा सेविप्यन्ते तिविप्यन्नं सर्वयनि प्रामोति । तरपर्यं वा स मार्गयेन्, वदीयमाने चिरं निरुम्ब्यात्, दीयमानेऽधिकरणम् ॥ ५६३०॥

गताः प्रत्यनीकदोषाः । अध 'वह्यः प्रत्यपायाः' इति व्याचेष्टे---

संघट्टणाऽऽयसिचण, उन्गरणे पहण संजमे दोमा ।

मात्रत तुंणे निण्हेरातर, विराहणा मंजमा-ऽञ्याए ॥ ५६३१ ॥

त्रसार्टानां सङ्घटना, वल्ने वा मचनमुपकरणस्यात्मनो वा, पतनं वा, एते र्चयमे दोपाः । श्वापदकृता स्तेनकृता या आत्मविराधना । ''तिण्हेगयर'' ति अनुक्रम्या-प्रत्यनीकता-नदुमया-दिक्ष्पाणां त्रयाणामेकतर्निन् संयमविराधनाऽऽत्मविराधना च भवति । एप सङ्घदगायाध-मासार्थः ॥ ५६३१ ॥ अर्थनामेव विवृणोति—

10 तस-उद्ग-वणे घट्टण, सिंचण छोगे थ णावि सिंचणना । ग्रुच्मण उत्तघाऽऽतुमये, मगरादि म्रष्ट्रदेणा य ॥ ५६३२ ॥

जहोद्भवानां त्रसानाम् उदकस्य वा सेवाछादिक्षपस्य यनस्पतेवी सङ्घटनं मवेत् । छोकेन नाविकेन वा साधोरुपकरणस्य वा सेवनं क्रियेत । अतिमम्बाये वा उपवेरात्मनन्त्रहुमण्स वा सावेऽन्तावे वा लेळे "बुट्मणं" बोल्नं भवति । मकरादयः श्वापदाः समुद्रन्त्रनाश्च तत्र 16 मवेगुः ॥ ५६२२ ॥ इदमेव न्याचेष्टे—

> ओहार-मगरादीया, घोरा तत्य उ सावया । सगरीवहिमादीया, णावातेणा य ऋन्यद्दे ॥ ५६३३ ॥

ओहार-मकरादयः 'तत्र' नद्यां बीराः श्वापदा मवन्ति । ओहारः—मत्स्वित्रोत्रः, म किन्न नावमधन्त्रले जरूस नयति । शरीरहरा उपिष्टरा वा आदिश्वस्तादुमयहरा वा नीन्त्रेनाः कुत्रारि 20मवेयुः, एतेरात्मन उपवेबी विनाही तिक्षपत्रं प्रायिश्वसम् ॥ ५६३३ ॥

अय ''तिण्हेगयर्" चि पट्टं त्र्याख्याति—

सावय तेणे उमयं, अणुकंपादी विराहणा तिण्यि । संजम आउमयं वा, उत्तर-णावृत्तरंते वा ॥ ५६२४ ॥

श्वापदाः १ स्तैनाः २ श्वापदा अपि म्त्रेना अपि ३ एतत् त्रयम् । श्वयवा अनुक्रम्या १ १ १ अववा तिलो विराधनाः, तद्यया— स्वयमित्राधना १ आत्मित्राधना २ स्मयित्राधना वा ३ । यदि वा स्दक्रमदत्रतः १ नावारुद्धस्य २ नाव स्त्रत्येति ३ । एतेषां त्रयाणामेकतरिसन् वहवः प्रत्यप्रया सवित्र ।। ५६३ ।। स्कं सन्तरणम् । अशोचरणमाह—

> उत्तरणिम परुविते, उत्तरमाणस्य चडलह् होति । आणादणो च दोमा, विराहणा संतमा-ऽऽताष ॥ ५६३५ ॥

च्चरणं नाम-यद् नावं विना वक्ष्यमाणैः सङ्घद्विमः प्रकारेक्चीर्यने, निम्मञ्जरणे प्रवर्मिते सिते इदमित्रीयते—यदि बङ्घादिनाऽप्युचरति नना चतुर्वेष्ठ, आज्ञादयश्च दोषाः, संयमा-ऽऽस्मविराधना च भवति ॥ ५६३५ ॥ तस्य चाँचरणसेते मदाः—

् जंघद्वा संघट्टो, संघडुवरिं तु हेवीं जा णामी । तेण परं हेवीवरि, तुंवीडुव णाववज्जेषु ॥ ५६३६ ॥

यसिन् जले उत्तरतां पादतलादारम्य जङ्घाया अर्ड बुडित स सङ्घटः । तस्यैन सङ्घटस्यो-परि यावद् नामिरेतावद् यत्र प्रविश्वति स लेपः । 'ततः परं' नामेरारम्योपिर सर्वमि लेपो-परि भण्यते । तच द्विधा—स्ताधमस्ताधं च । यत्र नासिका न बुडित तत् स्ताधम्, यत्र तु व नासिका बुडित तद् अस्ताधम् । तच तुम्बोङ्घपादिभिनीविर्जितैर्यद् उत्तिर्यते तद् उत्तरणं मन्त-न्यम् । तत्रोत्तरणे एते संयमा-ऽऽत्मविराधनादोषाः ॥ ५६३६ ॥

संघद्दणा य सिंचण, उवगरणे पडण संजमे दोसा । चिक्खळ खाणु कंटग, सावत भय घुट्मणे आया ॥ ५६३७ ॥

लोकेन साधोः सङ्घटनं भवेत्, साधुर्वी जलं सङ्घट्टयेत्, सङ्घटनप्रहणात् परितापनमपद्रावणं 10 च स्चितम्, एतेषु कायनिष्पन्नं प्रायश्चित्तम् । प्रत्यनीकः साधुमुपिं वा सिञ्चति, स्वयं वा साधुरात्मानं सिञ्चेत्, साधोरुपकरणस्य जले पतनम्, एते संयमे दोषाः । तथा चिक्लले यद् निमज्जति, जलमध्ये वा चक्षुरविषयतया स्थाणुना कण्टकेन चा यद् विध्यते, मकरादिश्चापद- भयं वा भवति, नदीवाहेन वा वाहनम्, एषा सर्वाऽप्यात्मविराधना ॥ ५६३७॥

वा भवति, नदावाहन वा वाहनम्, एषा सवाऽप्यात्मावराधना ॥ ५६२७॥ सूत्रम्—

अह पुण एवं जाणिजा—एरवइ कुणालाए जत्थ चिक्रया एगं पायं जले किचा एगं पायं थले किचा एवण्हं कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा; एवं नो चिक्रया एवण्हं नो कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा ३३॥

अथ पुनरेवं जानीयात्—ऐरावती नाम नदी कुणालाया नगर्याः समीपे जहार्द्धप्रमाणे-नोद्वेधेन वहति तस्यामन्यस्यां वा यत्रैवं ''चिक्कया'' शक्तुयात् उत्तरीतुमिति शेषः । कथम् ! इत्याह—एकं पादं जले कृत्वा एकं पादं 'खले' आकाशे कृत्वा, ''एवण्ह''मिति वाक्याल-क्कारे, यत्रोत्तरीतुं शक्तुयात् तत्र कल्पते अन्तर्मासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा 'उत्तरीतुं' लङ्घयितुं 20 'सन्तरीतुं वा' भूयः प्रत्यागन्तुम् । यत्र पुनरेवमुत्तरीतुं न शक्तुयात् तत्र नो कल्पते अन्तर्मा-सस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं वा सन्तरीतुं वा इति स्त्रार्थः ॥

अथ भाष्यकृद् विषमपदानि न्याचष्टे-

एरवइ जिम्ह चिकिय, जल-थलकरणे इमें तु णाणचं। एगो जलिम्म एगो, थलिम इहुई यलाऽऽगासं॥ ५६३८॥

30

15

20

१ गायायां संघट्टणाऽऽयसिंचण इलाकारप्रकेषेऽयमर्यः ॥ छ० १८८

Ū

25

ऐरावर्ती नाम नदी, वस्यां नर-खरुयोः पादकरणेनोत्तरीतुं शक्यम् । इदमेव चात्र नाना-त्वम—यत् पूर्वसूत्रोक्तासु महानदीसु मासान्तर्ही त्रीन् वा वारान् उत्तरीतुं न कर्यते, असां तु करपते । यचात्र 'एको नरु एकश्च पादः सारु' इत्युक्तं तुद् इह स्यरुमाकाशसुच्यते ॥५६३८॥

एखह जुणालाए, विन्यिण्णा अद्वजीयणं बहति ।

कप्पति तस्य अपुण्णे, गंतुं जा वैरिसी अण्गा ॥ ५६३९

एरात्रती नटी कुणालानगर्या अद्देऽद्वेयोजनं विस्तीणी बहति, सा चोह्नेयेन जङ्घाद्विप्रमाणा, तत्र ऋतुबद्धे काले मासकरेषे अपूर्णे त्रिकृत्वो मिखाब्रहण-लपानयनाद्दे। कार्ये यतनया गन्तुं कर्पते । या वा ईदशी अन्याऽपि नटी तस्त्रामपि त्रिकृत्वो गन्तुं कल्पते ॥ ५६३९ ॥

कृता विषमपद्व्याख्या भाष्यकृता । सम्प्रति निर्युक्तिविम्नरः—

10 रसंक्रम थले च णोयल, पासाणजले च बालुगजले च । सुद्धदुग पंक्रमीसे, परिचऽणंत्र तसा चेत्र ॥ ५६४० ॥

नदीष्ठुत्तस्वयः पन्यानः, तद्यथा—सङ्घमः १ स्वर्ङ २ नौस्वर्ङ २ च । तत्र यद् एकाङि-कादिना सङ्घमेण गम्यते स सङ्घमः । स्वर्ङ नाम—नद्याः कृपरेण वरणेन वा यद् नदीज्ञ्छं परिह्त्य गम्यते । नोस्वर्ङ चतुर्विषम्—पापाणज्ञ्छं वाङ्कज्ञज्ञ्छं शुद्धोद्कं पद्धमिश्रज्ञछम् । एनेषु 16 चतुष्विषि गच्छतां यथासम्मवं परीत्ता-ऽनन्तकागञ्चसाश्च विराधनां प्रामुवन्ति ॥५६४०॥ तथा—

> उद्द चिक्खछ परित्त-ऽर्णनकाह्ग तसे त मीसे त । अकंतमणकंते, संजोए होति अप्पवहुं ॥ ५६४१ ॥

उद्के चिक्तः छिथविकायः वनस्पत्तयश्च परीत्तकायिका अनन्तकायिका वा त्रसाश्च द्वीन्द्रियादयो भवेषुः । एते च सर्वेऽपि यथासम्मवं मिश्चा सचिता वा आकान्ता अना-२० कान्ता वा स्थिरा अस्थिरा वा सप्रत्यपाया निष्यत्यपाया वा भवेषुः । एतेषु च वहवः संयोगा उपयुज्य वक्तव्याः । तेषु यत्रास्पवहुत्वं भवति, अस्पत्रराः संयमा-ऽऽत्मविराधनादोषा वहवश्च गुणा भवन्तीत्यर्थः, तत्र कारणे समुत्यन्तं गन्तव्यम् ॥ ५६११ ॥

यत्र च सङ्गमो मनति तत्रामी मङ्गनिकल्या मनेयुः—

एगंगिय चल थिर पारिसाडि साढंद विज्ञए समए । पडिपक्खेसु त गमणं, तज्ञातियरं व संडेवा ॥ ५६४२ ॥

सद्रम एकाङ्गिको वा स्थादनेकाङ्गिको वा । एकाङ्गिकः—य एकेन फलकादिना कृतः, अनेकाङ्गिकः—अनेकफलकादिनिर्धितः । अत्रैकाङ्गिकेन गन्त्रज्यं नानेकाङ्गिकेन, एवं स्थिरण न च चलन, अपरिद्यादिना न परिद्यादिना, साल्यंन गन्त्रज्यं न 'वर्जितेन' निराल्यंने-स्यथः। साल्यंगेऽपि द्विया—एकतः साल्य्यो द्विया साल्य्यक्ष । एवं द्विया साल्यंन, तत्र २० एकतः साल्यंनापि। तथा निर्मयेन गन्त्रज्यं न समयेन। अत एवाइ—"पहिपक्रेसु य गमणं" ति अनेकाङ्गिक-चल-यरिद्यादि-निराल्य्य-समयाङ्यानां पञ्चानां पद्मानां ये एकाङ्गि-

१ "र्चक्रम यन्ने य॰ पुरातनं गायाद्वयम्" इति विशेषत्रकृणीं ॥ २ स पन्या अप्युपत्रारात् सङ्ग<sup>्र</sup> हां ॰ ॥ ३ ध्या उपलक्षणत्वात् सचि<sup>०</sup> हां ॰ ॥

कादयः प्रतिपक्षास्तेषु गमनं कर्तव्यम् । अत्र पञ्चिमः पदैद्वीत्रिंशद् भङ्गाः—एकाङ्गिकः स्थिरोऽपरिशाटी सालम्बो निर्भय इत्यादि । एषु प्रथमो मङ्गः शुद्धः शेषा अशुद्धाः, तेष्वपि बहुगुणतरेषु गमनं यतना च कर्तव्या । सण्डेवका अपि सङ्गमभेद एव, अत आह—तज्जा-तकाः 'इतरे वा' अतज्ञातकाः सण्डेवका भवेयुः । तत्रैव जातास्तज्ञाताः शिलादयः, अन्यतः स्थानादानीय स्थापिता अतजाताः इद्दालकादयः । तेष्वपि चला-ऽचला-ऽजानता-ऽना-४ क्रान्तादयो भेदाः कर्तव्याः ॥ ५६४२ ॥ उक्तः सङ्गमः । अथ खलमाह---

> नदिकोप्पर वरणेण व, थलमुद्यं णोथलं तु तं चउहा। उवलजल वालुगजलं, सुद्धमही पंकम्रुदगं च ॥ ५६४३ ॥

नद्या आकुण्टितकूर्पराकारं वलनं नदीकूर्परमुच्यते । जलोपरि कपाटानि मुत्तवा पालिवन्धः क्रियते स वरण उच्यते । एताभ्यां यदुदकं परिहृत्य गम्यते तत् खेलं द्रष्टव्यम् । अथ नोखलं 10 तत् चतुर्विधम्—'उपलजलम्' अधः पाषाणा उपरि जलं १ 'वालुकाजलम्' अधो वालुका उपरि पानीयं २ 'ग्रुद्धोदकं' अधः ग्रुद्धा मही उपरि जलं ३ 'पङ्कोदकं' अधः कर्दम उपरि जलम् ४ ॥ ५६४३ ॥ पद्मोदकस्य चामूनि विधानानि-

> लत्तगपहे य खुलए, तहऽद्धजंघाऍ जाणुउवरिं च । लेवे य लेवउवरिं, अकंतादी उ संजोगा ॥ ५६४४ ॥

25

यावन्मात्रमरुक्तकेन पादो रज्यते तावन्मात्रो यत्र पथि कर्दमः स रुक्तकपथः । खुँरुक-मात्र:-पादघुण्टकप्रमाणः । अर्द्धजङ्घामात्रः-जङ्घार्द्धं यावद् भवति । 'जानूपरि' जानुमात्रं यावद् भवति । 'लेपः' नाभिप्रमाणः । तत ऊर्द्धं सर्वोऽपि लेपोपरि । एते सर्वेऽपि कर्दम-प्रकाराः । चहुर्विधे नोस्थले कर्दमे चाक्रान्ता-ऽनाक्रान्त-सभय-निर्भयादयः संयोगा यथासम्भवं वक्तव्याः । अमुना दोषेण युक्तः पन्थाः परिहर्तव्यः ॥ ५६४४ ॥

जो वि य होतऽकंतो, हरियादि-तसेहिँ चेव परिहीणो। तेण वि तु न गंतव्वं, जत्थ अवाया इमे होंति ॥ ५६४५ ॥

योऽपि च पन्थाः 'आकान्तः' दरमलितो हरितादिभिस्रसैध्य परिहीणो भवति तेनापि न गन्तव्यम् । यत्र अमी अपाया भवन्ति ॥ ५६४५ ॥

गिरिनदि पुण्णा वाला-ऽहि-कंटगा द्रपारमावता। चिक्खल्ल कल्लुगाणि य, गारा सेवाल उवला य ॥ ५६४६ ॥

यत्र पथि गिरिनदी 'पूर्णा' तीववेगा वहति, मकरादयो व्याला अहयो वा यत्र जलमध्ये भवन्ति, कण्टका वा पूरेणानीताः, दूरपारम् आवर्तवहुरुं वा जलं भवेत्, चिक्खल्लो वा नदीपु तादशो यत्र पादो निमज्जित, 'कछुकाः' गाथायां नपुंसकत्वं प्राकृतत्वात् पापाणेषु द्वीन्द्रय-जातिविशेषा भवन्ति ते पादौ छेद्यन्ति, 'गाराः' पाषाणशृक्षिकाः, 'सेवालः' प्रसिद्धः, so

१ "धले णाम परिरएणं गम्मइ, जहा कोप्परादीणं । णोधलं पाणियं, त चडिनह" इति विशेपचूर्णी ॥ २ खलुए मो॰ हे॰ । खुलुए मा॰ । एवमप्रेऽपि सर्वत्र ॥ ३ खलुक॰ मो॰ छे॰ । खुलुक॰ मा॰ । एवमप्रेऽपि सर्वत्र ॥ ४ तानेवाह इसवतरणं कां॰ ॥

'डपलाः' छित्रपापाणाः । ऐभिरपायैर्विजितेन पूर्वं खलेन गन्तव्यम् , तदमावे सङ्ग्रमेण, तर्-भावे नोखलेनापि ॥ ५६४६ ॥ तत्र चतुर्वित्रे नोखले पूर्वमसुना गन्तव्यम्—

उवलजलेण तु पुन्वं, अकंत-निरचएण गंतन्वं । तस्यऽस्ति अणकंते, णिरचएणं तु गंतन्वं ॥ ५६४७ ॥

छ उपस्रजले कर्तमो न भवति, स्थिरसंहननं च तद् भवति, अतः पूर्वं तेन 'आक्रान्त-निरत्ययेन' क्षुण्ण-निष्प्रत्यपायेन गन्तव्यम् । तस्याभावे अनाक्रान्त-निरत्ययेनापि गन्तव्यम् ॥ ५६४० ॥

एमेव सेसएस वि, सिगतजलाई।हिं होंति संजोगा । पंक महुसित्थ लत्तग, सुलऽद्धजंघा य जंघा य ॥ ५६४८॥

उपलाद् वालुका अल्पसंहनना, तत उपल्जलामाये वालुकाजलेन गन्तन्यम् । वालुकायाः 10 शुद्धपृथिची खल्पतरसहनना, ततो वालुकाजलानन्तरं शुद्धोदकेन गम्यते । तेण्यपि सिकता-जलादिषु शेपपदेषु 'एवमेव' प्राग्यद् आकान्ता-ऽनाकान्तादयः संयोगा मवन्ति । पङ्कजलं वहु-प्रत्यपायम्, अतः सर्वपामुपलजलादीनाममावे तेन गम्यते । स च यः 'मधुसिवथाङ्कतिः' कमन-लयोरेव केवलं लगति यो वा अलक्ककमात्रलेन पूर्व गम्यते, पश्चात् खुलकमात्रण, पश्चादर्द-जह्यमात्रण, ततो जह्यमात्रेण जानुप्रमाणेनेत्यर्थः ॥ ५६४८ ॥

16 यस्तु जानुपमाणादुपरि पङ्कानेन न गन्तस्यम्, यत आह-

अह्रोरुतिमत्तातो, जो खद्ध उत्रार्रित फद्मो होति । फंटादिजहो वि य सो, अस्थाहनलं व सावायं ॥ ५६४९ ॥

'अर्द्धारकमात्राद्' जानुप्रमाणादुपरि यः कर्दमो भवति स कण्टकाद्यपायवर्जिनोऽप्यम्ताव-जलमिव गन्तुमञक्यत्वात् सापायो मन्तन्यः ॥ ५६ ४९ ॥

20 एप विधिः सर्वेऽपि सचित्तप्रथिन्यामुक्तः । अथाचित्तप्रथिन्यां तमेवाह---

जत्थ अचित्ता पुरवी, तहियं आउ-तक्तीवसंजीगा । जोणिपरित्त-थिरेहि य, अकंत-णिरचएहिं च ॥ ५६५० ॥

एमेव य संजोगा, उदगस्स चडिवहेहिँ तु तसेहिं। अकंत-थिरसरीरे-णिरचएहिं तु गंतव्वं ॥ ५६५१ ॥

१ पर्तर° मा• ॥ २ गन्तव्यम्, तेप्न° मा• ॥

चतुर्विधास्त्रसाः—द्वीन्द्रयास्त्रीन्द्रयाश्चतुरिन्द्रयाः पञ्चन्द्रयाश्चेति । एतेश्चतुर्विधेरपि त्रसे-राक्तान्तादिभिः पदैरेवमेव उदकेन सह संयोगाः कार्याः, तद्यथा—आकान्ताः स्थिरा निःप्रस-पायाः १ आकान्ताः स्थिराः सप्रत्यपायाः २ एवं त्रिभिः पदैरष्टो भक्ता भवन्ति, एते च द्वीन्द्रियादिषु चतुर्विपि प्रत्येकमष्टावष्टो रूभ्यन्ते, जाता भक्तकानां द्वात्रिंशत् । अथ सान्तर-निरन्तरिकरूपविवक्षा कियते ततश्चतुःषष्टिः संयोगा उत्तिष्ठन्ते । अत्र चाकान्त-स्थिरशरीर-६ निरत्ययैः सान्तरेस्त्रसेर्गन्तव्यं नाष्कायेन ॥ ५६५१ ॥

तेऊ-वाडविहूणा, एवं सेंसा वि सन्वसंजोगा। उदगस्स उ कायन्वा, जेणऽहिगारो इहं उदए ॥ ५६५२॥

'तेजो-वायुकाययोगीमनं न सम्भवति' इति कृत्वा तेजो-वायुविहीना एवं शेपा अपि संयोगाः सर्वेऽपि कर्तव्याः । तत्राप्कायस्य वनस्पतिना त्रसैध्य सह भक्तका उक्ताः, अथ वनस्पति-त्रसानां 10 द्विकसंयोगेन भक्ता उच्यन्ते—कि वनस्पतौ गम्यताम् १ उत त्रसेषु १ उच्यते—त्रसेषु सान्त-रेषु गन्तव्यम्, न पुनर्वनस्पतौ, तत्र हि नियमेन त्रसा भवेषुः । आह च निश्चीथचूर्णिकृत्—

पुत्रं तसेसु थिराइसु गंतवं, जतो वणे वि नियमा तसा अत्थि ।

पृथिव्यष्काय-वनस्पतित्रयसम्भवे कतमेन गम्यताम् १ उच्यते — पूर्व पृथिवीकायेन, ततो वनस्पतिना, ततोऽप्कायेनापि । पृथिव्युदक-वनस्पति-त्रसलक्षणचतुष्कसंयोगसम्भवे कतमेन १६ गन्तव्यम् १ उच्यते — पूर्वमचित्तपृथिव्यां प्रविरलत्रसेषु, ततः सचित्तपृथिव्याम्, ततो वनस्पिता, ततोऽप्कायेनापि गम्यम् । एवमिह बहुभङ्गविस्तरे वीजमात्रमिदमुक्तम् । इह च उदकपदममुख्वता ये भङ्गाः प्राप्यन्ते ते कर्तव्याः, येनेह सूत्रे उदकस्याधिकारः। शेपास्तु विनेय-व्युत्पादनार्थमभिहिताः ॥ ५६५२॥ "अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा" इत्यादि सूत्रं व्याख्याति —

एरवइ जत्थ चिक्कय, तारिसए न उवहम्मती खेतं। पिडिसिद्धं उत्तरणं, पुण्णासित खेत्तऽणुण्णायं॥ ५६५३॥

या ऐरावती नदी कुणालाजनपदे योजनाई विस्तीर्णा जहाई मानमुदकं वहति तस्याः केचित् प्रदेशाः शुष्का न तत्रोदकमित, तामुत्तीर्य यदि भिक्षाचर्या गम्यते तदा ऋतुवद्धे त्रय छदकसङ्घद्यः, ते च गता-ऽऽगतेन पड् भवन्तिः; वर्षाम्र सप्त दकसङ्घद्यः, ते च गता-ऽऽगतेन चतुर्दश भवन्ति । एवमीद्दशे सङ्घट्टप्रमाणे क्षेत्रं नोपहन्यते, इत एकेनाप्यधिके सङ्घट्टे 25 उपहन्यते । अन्यन्नापि यन्नाधिकतराः सङ्घद्यात्रत्रोत्तरणं प्रतिषिद्धम् । पूर्णे मासकरूपे वर्षावासे या यद्यनुत्तीर्णानामपरं मासकरूपप्रायोग्यं क्षेत्रमित्त ततो नोत्तरणीयम् । अथानुत्तीर्णानामन्यत् क्षेत्रं नास्ति ततोऽसित क्षेत्रे उत्तरणमनुज्ञातम् ॥ ५६५३ ॥ इदमेव व्याच्छे—

जह कारणम्मि पुण्णे, अंतो तह कारणम्मि असिवादी ।

उबहिस्म गहण छिपण, णाबीयग नं पि जनणाए ॥ ५६५५ ॥

• यथा कारणे पृणे मासकरंगे वर्षावासे वाऽपरक्षेत्रामांवे दृष्टसुत्तरणे तथा माससान्तरप्यिः-वादिमिः कारणेरुपयेवी अहणार्थे छपसानयनार्थं वा दत्तरणीयम् । कारणे यत्र नावाऽप्युदकं तीयते तत्रापि यतनया सन्तरणीयम् ॥ ५६५५ ॥ तत्र चायं विविः—

> नाव थल लेवहंडा, लेवो वा उवरि एव लेवम्य । दोण्णी दिवडुमेकं, अहं णावाएँ परिहानी ॥ ५६५६ ॥

स्रांद्र-पश्चाद्धेयत्वानां ययामद्देन योजना—नानुत्तरणस्त्रानाद् यदि है योजने वर्क स्रांद्रन गम्यतं तेन गन्तन्त्रं न च नागरादन्त्रा, "लेबिह्रि" ति लेपन्यायम्ताद् दक्ष सङ्घेन यदि सार्द्धयोजनपरिरयेण गम्यतं ततम्त्रत्र गम्यतां न च नावपित्रराहेन्, एवं योजनपर्याद्दारण लेपन १० गच्छन् मा च नावपित्रस्त्रत्र अद्योजनपर्यवद्दारण लेपार्पराणा गच्छेत् न च नावपित्रराहित्; एवं नानुत्तरणस्त्रानात् सर्छादिषु योजनद्वयादिकं परिहीयते । एवमेव लेपोपरिस्त्रानात् साद्धयोजनपरिहारण स्रांचन, एक्रयोजनपरिहारण साद्धयोजनपरिहारण स्रांचन, एक्रयोजनपरिहारण सहद्वेन, अद्योजनपरिहारण वा स्राह्मेन गन्त्रन्यं न लेपोपरिणा । लेपोनरणस्त्रानादेक्रयोजनपर्यवद्दारण स्रांचन, अद्योजनपरिहारण वा सङ्घेन गन्त्रन्यं न लेपेन । सङ्घेनरणस्त्रानादद्वयोजनपर्यवद्दारण स्रांचन गम्यतां न च सङ्घ- । एनेपां परिहारपरिमाणानाममावं नावा लेपोपरिणा लेपेन मङ्घेन वा गम्यने न क्रियान्द्रारा ॥ ५६५६ ॥ स्रत्र "नाव यर्छ" ति पदं व्याच्छे—

दो जोयणाईँ गंतुं, जहियं गम्मति थलेण तेण वए । मा य दुरुहे नावं, नत्थाताया वह दुत्ता ॥ ५६५७ ॥

द्व योजने गला यत्र स्रकेन गम्यते तेन पया बजेड् मा च नावमागेहन् । यनस्तत्र वह-१० बोडपायाः पूर्वमेदोक्ताः । कारणे तु तत्रापि गम्यते ॥ ५६५७ ॥

तत्र महाह गुल्छतां, ताबद् यतनामाह-

थलमंक्रमण नयणा, परोयणा पुच्छिका उत्तरणं । परिपुच्छिका गमणं, जनि पंथो तेण जनणाए ॥ ५६५८ ॥

सक्सङ्कमणे यत्रना कार्या, एकं पादं लंड एकं च पादं सांड कुर्यादित्यर्थः । प्रकोकना 25 नाम—ठोकसुत्तरन्तं प्रकोकयति, यन्मिन् पार्थं जङ्घाईनात्रसुदकं तत्र गच्छति । अथोत्तरतो न पर्यति ततः प्रातिपिथकमन्यं वा प्रच्छति, नतो यत्र नीचत्रसुदकं तत्रोत्तरणं विवेयन् । "पिर्युच्छिकण" इत्यादि, यदि तसोदकस्य परिहोरण पन्या विचेत तदा तं परित्यत्य यत्रनया तेन गन्तव्यम् ॥ ५६५८ ॥ अथ म्यक्ययेडमां दोषा मनेषुः—

समुदाणं पंथो वा, वसही वा थलपथेण जति नित्य । सावन-तेणसर्य वा, संबद्धेणं तती गच्छे ॥ ५६५९ ॥

'समुदानं' मिला दल नान्ति, सकाय एव वा नान्ति, वस्तिवा सक्ययं यदि न समन्ति, श्वापदमयं न्तेनमयं वा तत्र विद्यंत ततः सक्ययं मुक्तवा सङ्घेतेन प्रथमते। गच्छेन्, तद्मावे रूपेन ॥ ५६५६ ॥ तत्रयं यतना—

30

णिभये गारत्थीणं, तु मग्गतो चोलपद्दमुस्सारे । सभए अत्थग्घे वा, उत्तिण्णेसुं घणं पद्दं ॥ ५६६० ॥

यदि स साधुर्गृहिसार्थसहायस्तत उदकसमीपं गत्वोर्द्धकायं मुखविक्षकयाऽधःकायं रजोहर-णेन प्रमाज्योंपकरणमेकतः कृत्वा यदि निर्भयं—चौरमयं नास्ति ततो गृहस्थानां 'मार्गतः' सर्व-पश्चादुदकमवतरित । यथा यथा चोण्डमुण्डतरं जलमवगाहते तथा तथोपर्युपिर चोलपट्टकमु- क त्सारयेद् येन न तीम्यते । अथ तत्र सभयम् अस्ताघं वा जलं ततो यदा कियन्तोऽपि गृहस्था अप्रतोऽवतीर्णास्तदा मध्ये साधुनाऽवतरणीयम् चोलपट्टकं च 'घनं' दृढं वधीयात् ॥ ५६६०॥ एतेन विधिनोत्तीर्णस्य यदि चोलपट्टकोऽन्यद्वा किश्चिदुपकरणजातं तीमितं तदाऽयं विधिः—

दगतीरे ता चिट्ठे, णिप्पगलो जाव चोलपृद्दो तु।

सभए पलंबमाणं, गच्छति काएण अफ़ुसंतो ॥ ५६६१ ॥

'दकतीरे' क्षिग्धपृथिन्यामप्कायरक्षणार्थं तावत् तिष्ठेत् यावत् चोलपृहकोऽन्यद्वोपकरणं निष्प-गलं भवति । अथ तत्र तिष्ठतः सभयं ततः प्रगलन्तमेव तं चोलपृहकं कायेनास्पृशन् बाहायां प्रलम्बमानं नयन् गच्छति ॥ ५६६१ ॥ यत्र सार्थविरहित एकाकी समुत्तरति तत्रायं विधिः—

असइ गिहि णालियाए, आणक्खेउं पुणो वि पडियरणं। एगाभोगं च करे, उवकरणं लेव उवरि वा ॥ ५६६२॥

गृहिणामभावे सर्वोपकरणमवतरणतीरे मुक्तवा नालिकां—आत्मप्रमाणात चतुरङ्गुलातिरिक्तां यि गृहीत्वा तया "आणक्रवेडं" अस्ताघतामनुमीय परतीरात् पुनरिष जले प्रतिचरणं करोति, प्रत्यागच्छतीत्यर्थः; आगत्य च तदुपकरणमेकामोगं करोति, एकत्र नियन्नयतीत्यर्थः; तत-स्तद् गृहीत्वा तेन परीक्षितजलपथेनोत्तरित । एष लेपे लेपोपरे। वा विधिरुक्तः ॥ ५६६२ ॥

अथ नावं यैः कारणैरारोहेत् तानि दर्शयति--

विइयपय तेण सावय, भिक्खे वा कारणे व आगाढे। कज्जुविह मगर छुट्भण, नावीदग तं पि जतणाए॥ ५६६३॥

द्वितीयपदमत्रोच्यते— खल-सङ्घद्वादिपथेषु शरीरोपधिस्तेनाः सिंहादयो वा धापदा भनेयुः, भैक्षं वा न लभ्यते, आगाढं वा कारणम्—अहिदप्ट-निष-निस्चिकादिकं भनेत् तत्र त्वरितमी-षधान्यानेतन्यानि, कुलादिकार्यं वा अक्षेपेण करणीयसुपिखतम्, उपधेरुत्पादनार्थं वा गन्तन्यम्, 25 लेपे लेपोपरी वा मकरभयं ततो नावमारोहेत् । तत्र च प्रथममेवोपकरणमेकाभोगं कुर्यात् । कुतः ! इत्याह—"छुन्भण" ति कदाचित् प्रत्यनीकेन उदके प्रक्षिप्येत, तत एकाभोगकृतेषु भाजनेषु विलयस्तरतीति । "नावोदग तं पि जयणाए" ति यदि वल्लाभयोगेन नावुदकस्यो-त्रतेचापनं कार्यते तदा तदपि यतनया कर्तन्यम् ॥ ५६६३ ॥

कथं पुनरेकाभोगमुपकरणं करोति ? इत्याह—

पुरतो दुरुहणमेगतों, पिंढलेहा पुन्य पच्छ समगं वा । सीसे मग्गतों मन्झे, वितियं उवकरण जयणाए ॥ ५६६४ ॥ गृहिणां पुरत उपकरणं न प्रखपेक्षते, न वा एकाभोगं करोति । "दुरुहण" वि नावमारो- हुकामेन एकान्तमपक्रम्योपकरणं प्रख्येक्षणीयम् । "पिडिलेह" चि ततोऽघःकायं रजोहरणेन उपिकायं मुखानन्तकेन प्रमुग्य माजनान्येकत्र बद्राति, तेपामुपरिष्टादुपिं मुनियद्वितं करोति । "पुत्र पच्छ समगं व" चि कि गृहिभ्यः पूर्वमारोहज्यम् इत पश्चात् इताहो समकम् श्रां पच्छ समगं व" चि कि गृहिभ्यः पूर्वमारोहज्यम् इत पश्चात् इता पृत्रमारोहज्यम् अत्रोत्तरम्—यदि भद्रका नाविकादयो यदि च स्थिरा नानं होलयते ततः पूर्वमारोहज्यम् इता प्रमुग्य पानताः ततः पूर्व नारुखते, मा 'अमक्रलम्' इति कृत्वा प्रहेषं गमन, तेषां प्रान्तानां मार्व ज्ञात्वा समकं पश्चाह्य आरोहणीयम् । "सीसे" चि नावः शिरसि न स्थातज्यम् , देवतास्थानं चितितं कृत्वा; मार्गतोऽपि न स्थातज्यम् , निर्यामकस्त्रत्र तिष्ठतीति कृत्वा; मध्येऽपि यत्र कृपकस्थानं तत्र न स्थातज्यम् , तद् मुक्त्वा यद् अपरं मध्ये स्थानं तत्र स्थियम् । अय मध्ये नाम्नि स्थानं ततः शिरसि पृष्टतो वा यत्र ते स्थापयन्ति तत्र निरावाघे स्थीयते । साकारं मकं राण्याक्ष्याय नमस्कारपरिकाष्टित । उत्तरत्रपि न पूर्वमुचरित न वा पश्चात् किन्तु मध्ये उत्तर्गते । सारोपिषश्च पूर्वमेवाल्यसागारिकः क्रियतं, यद् अन्तमान्तं चीवरं तत् पाद्यणोति । यदि च तरपण्यं नाविको मार्गयति तदा धर्मकथाऽनुशिष्टिश्च क्रियते । अय न मुञ्चति तनो हितीयपदे यद् अन्तमान्तमुपकरणं तद् यतनया दात्त्व्यम् । अय तद् नेच्छति निरुगद्धि वा ततोऽनुक्रस्या यदि अन्यो दद्यति तदा न वारणीयः ॥ ५६६॥ ॥

॥ महानदीपकृतं समासम् ॥

उपाश्रय प्रकृत स्

सुत्रम्--

16

20

25

से तणेसु वा तणपुंजेसु वा पलालेसु वा पलाल-पुंजेसु वा अप्पंडेसु अप्पाणेसु अप्पवीएसु अप्पह-रिएसु अप्पुस्तेसु अप्पुर्तिग-पणग-दगमिहय-मक्कड-गसंताणप्सु अहेसवणमायाप् नो कप्पइ निग्नं-थाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्तप् हेमंत-गिम्हासु वस्थप् ३४॥ से तणेसु वा जाव संताणप्सु उप्पिसवणमायाप् कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उव-स्तप् हेमंत-गिम्हासु वस्थप् ३५॥ से तणेसु वा जाव संताणप्सु अहेरयणीसुक्रम-उदेसु नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तह-प्पगारे उवस्तप् वासावासं वस्थप् ३६॥

Б

से तणेसु वा जाव संताणएसु उिंपरयणीमुक्कम-उडेसु कप्पइ निग्गंथाण य निग्गंथीण य तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ३७॥

अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह-

अद्धाणातो निलयं, उविंति तहियं तु दो इमे सुत्ता । तत्थ वि उडुम्मि पढमं, उडुम्मि दृइजाणा जेणं ॥ ५६६५ ॥

पूर्वसूत्रे 'अध्वा' जलपथलक्षणः प्रकृतस्तत उत्तीर्णाः 'निलयम्' उपाश्रयमुपागच्छन्ति । तिद्विषये च ऋतुबद्ध-वर्पावासयोः प्रत्येकमिमे द्वे सूत्रे आरम्येते । तत्रापि प्रथमं सूत्रद्वयमृतु-बद्धविषयं द्वितीयं वर्षावासविषयम् । कुतः ! इत्याह—ऋतुबद्धे येन कारणेन "वृह्जजणा" विहारो भवति न वर्षावासे, पूर्वसूत्रे च विहारोऽधिकृतः, अतः सम्बन्धानुलोम्येन पूर्वमृतुबद्ध-10 सूत्रद्वयं ततो वर्षावाससूत्रद्वयमिति ॥ ५६६५ ॥

अहवा अद्धाणविही, बुत्तो वसहीविहिं इमं भणई। सा वी पुन्वं बुत्ता, इह उ पमाणं दुविह काले॥ ५६६६॥

अथवाऽध्विन विधिः पूर्वसूत्रे उक्तः, इमं तु प्रस्तुतसूत्रे वसतिविधि भणति । साऽपि च वसतिः 'पूर्वं' प्रथमोद्देशकादिष्वनेकशः प्रोक्ता, इह तु 'द्विविधेऽपि' ऋतुवद्ध-वर्षावासलक्षणे 15 काले तस्याः प्रमाणमुच्यते ॥ ५६६६ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—अथ तृणेषु वा तृणपुञ्जेषु वा पलालेषु वा पलाल-पुञ्जेषु वा अल्पाण्डेषु अल्पपाणेषु अल्पवीजेषु अल्पहरितेषु अल्पावश्यायेषु अल्पोत्तिज्ञ-पनक-दकमृत्तिका-मर्कटसन्तानकेषु । इह अण्डकानि पिपीलिकादीनाम्, प्राणाः—द्वीन्द्रियादयः, वीजम्—अनङ्करितम्, तदेवाङ्करितोद्भित्रं हरितम्, अवश्यायः—स्तेहः, उत्तिङ्गः—कीटिकानगरम्, 20 पनकः—पञ्चवर्णः साङ्करोऽनङ्करो वाऽनन्तवनस्पतिविशेषः, दकमृत्तिका—सचितो मिश्रो वा कर्दमः, मर्कटकः—कोलिकस्तस्य सन्तानकं—जालकम् । अल्पशन्दश्चेह सर्वत्राभाववचनः, ततोऽण्डरितेषु प्राणरिहतेषु इत्यादि मन्तन्यम्। "अहेसवणमायाए" ति 'अधःश्रवणमात्रया' श्रवणयोरधस्ताद् यत्र छादनतृणादीनि भवन्ति तथाप्रकारे उपाश्रये नो कल्पते निर्भन्थानां वा निर्भन्थीनां वा हेमन्त-प्रीष्मेषु वस्तुम्, अष्टावृतुचद्भमासानित्यर्थः॥

एवं प्रतिपेधसूत्रमभिधाय प्रपश्चितज्ञविनेयानुपहार्थं विधिसूत्रमाह—

अथ तृणेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु उपरिश्रवणमात्रया युक्तेषु तथाविधोपाश्रये कल्पते हेमन्त-श्रीष्मेषु वस्तुम् ॥ एवमृतुवद्धसूत्रद्वयं व्याख्यातम् । अथ वर्षावाससूत्रद्वयं व्याख्यायते—

अथ तृणेषु वा तृणपुञ्जेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु "भवेरयणीमुक्तमण्डेमु" ति अञ्जन लिमुकुलितं बाहुद्वयमुच्छ्रितं मुकुट उच्यते स च हस्तद्वयममाणः । यदाह वृहद्भाष्यकृत्—30

मउडो पुण दो रयणी, पमाणतो होइ हू मुणेयन्त्रो । रित्रभ्यां-हस्ताभ्यां मुक्ताभ्यां-उच्छ्रिताभ्यां यो निर्मितो मुकुटः स रित्रमुक्तमुकुटः । एता-पु॰ १८९

वसमाणमधस्तादुपरि च यत्रान्तरारुं न प्राप्यते तेप्वघोरितसुक्तसुकुटेषु तृणादिषु न कल्पते वर्षावासे वस्तम् ॥

अथ तृणेषु वा यावद्रस्प० सन्तानकेषु उपरिरितमुक्तमुकुटेषु यथोक्तपमाणेषु मुकुटोपरि-वर्तिषु संस्तारके निविष्टस्य साघोरर्धतृतीयहस्ताचपान्तराल्युकेिन्वत्यर्थः । ईदृश्यां वसतो कल्पते वर्षावासे वस्तुमिति सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथ माप्यकारः प्रथमसूत्रं विवरीषुराह—

> त्रणगहणाऽऽरण्णतणा, सामगमादी उ सृह्या सन्वे । सालीमाति पलाला, पुंजा पुण मंडवेसु कता ॥ ५६६७ ॥

तृणग्रहणाद् आरण्यकानि स्यामाकादीनि सर्वाण्यपि तृणानि स्चितानि । पटालग्रहणेन शाल्यादीनि पटाटानि गृहीतानि । पुद्धाः पुनस्तृणानां पटाटानां वा उपरिमण्डपेषु कृता 10 भवन्ति । येषु हि देशेषु सल्पानि तृणानि तेषु पुद्धारूपतया तानि मण्डपेषु सङ्गृह्यन्ते, अधन्ता-द्भौ स्यापितानि मा विनश्येषुरिति कृत्वा ॥ ५६६७ ॥

> पुंजा उ जिहें देसे, अप्पप्पाणा य होंति एमादी । अप्प तिग पंच सत्त य, एतेण ण बचती सुत्तं ॥ ५६६८ ॥

एवं यत्र देशे मण्डपेषु पुलाः कृता मवन्ति तत्र विवक्षितायां वसती ते पुन्ना अल्पनाणा 15 अल्पनीजा एवमादिविशेषणयुक्ता मवेयुः, अत्र कस्याप्येवं वुद्धिः स्यात्—अल्पाः प्राणास्त्रयः पञ्च सप्त वा मन्तव्याः, अत आह—न 'एतेन' परोक्तेनामिप्रायेण सूत्रं वजति, कि तर्हि ! अल्प-शब्दोऽत्रामाववाचको द्रष्टव्यः, प्राणाद्यसेतुषु न सन्तीति भावः ॥ ५६६८ ॥ अत्र परः प्राह—

> वत्तन्त्रा उ अपाणा, त्रंघणुलोमेणिमं क्यं मुत्तं । पाणादिमादिएसं, ठंते सङ्घाणपच्छित्तं ॥ ५६६९ ॥

20 यदि अमावार्थे। इत्साह-न्यानुरुप्ति एवं स्त्रारुपका वक्तन्याः—''अपाणेमु अवीएमु अहरिएमु'' इत्यादि । गुरुराह—न्यानुरुप्ति स्त्रं स्त्रं कृतम् ''अप्पपाणेमु'' इत्यादि, एवंविधो हि पाठः गुरुरितः सुर्वेनैवोच्चरितुं शक्यते । यदि पुनर्ह्वो त्रयः पञ्च वा द्वीन्द्रियादयः पाणिन आदिशव्दादण्डादीनि वा यत्र भवन्ति तत्र तिष्ठन्ति ततस्तेषां विराधनायां स्वस्थानप्रायिश्च तं द्रष्टव्यम् ॥ ५६६९ ॥ कथं पुनरस्पशव्दोऽमावे वर्तते ! तत आह—

थोविन्म अभाविन्म य, विणिओगो होति अप्पसद्स्स । थोवे उ अप्पमाणो, अप्पासी अप्पनिद्दो य ॥ ५६७० ॥ निस्सत्तस्म उ लोए, अभिहाणं होइ अप्पमत्तो ति । लोउत्तरे विसेसो, अप्पाहारो तुअड्डिजा ॥ ५६७१ ॥

स्तोकेऽमावे च अरुपश्चन्य 'विनियोगः' त्यापारी भवति । तत्र स्तोकार्थवाचको यथा— 30 अरुपमानो अरुपार्शी अरुपनिद्रोऽयम् ॥ ५६७० ॥ अभाववाचको यथा—

्यः किल निःसत्त्वः पुरुपत्तस्य लोकेऽल्पसत्त्वोऽयिमत्यिभिषानं भवति । लोकोचरेऽप्ययं विशेषः समितः, यथा—अल्पाहारो भवेद् अल्पं च त्वग्वतंत्रेत्। अभावेऽपि दृश्यते, यथा—"अप्पायंके" नीरोग इत्यर्थः ॥ ५६७१ ॥ अथ बीजादियुक्तेषु तिष्ठतां प्रायश्चित्तमाह—

25

30

विय-मिट्टियासु लहुगा, हरिए लहुगा व होंति गुरुगा वा । पाणुत्तिग-दएसुं, लहुगा पणए गुरू चडरो ॥ ५६७२ ॥

बीज-मृत्तिकायुक्तेषु तृणादिषु तिष्ठतां चतुर्रुषुकाः । हरितेषु प्रत्येकेषु चतुर्रुषु, अनन्तेषु चतुर्गुरु । प्राणेषु द्वीन्द्रियादिषु उत्तिङ्गोदकयोश्चतुर्रुषु । पनके चतुर्गुरवः ॥ ५६७२ ॥

उँक्तः स्त्रार्थः । अय निर्युक्तिविस्तरः—

सवणपमाणा वसही, अधिठंते चउलहुं च आणादी । मिच्छत्त अवाउड पडिलेह वाय साणे य वाले य ॥ ५६७३ ॥

श्रवणप्रमाणा वसितः कर्णयोरघस्तात् तृणादियुक्ता या भवति तस्यामधःश्रवणमात्रायां तिष्ठतश्चतुर्रुषु, आज्ञादयश्च दोपा मिथ्यात्वं च भवति । कथम् १ इति चेद् इत्याह—येपां साधूनां सागारिकमपावृतं वैक्रियं वा तान् प्रविश्वतो दृष्टा लोको वृ्यात्—अहो । द्वीप्रच्छाद- 10 नमिप तीर्थकरेण नानुज्ञातम्, लज्जामयश्च पुरुष-श्चियोरलङ्कारः, तद् नृत्मसर्वज्ञ एवासोः; एवं मिथ्यात्वगमनं भवेत् । "पिडलेह" ति उपर्यपत्युपेक्षिते शीर्पमास्फिटति, तत्र प्राणविरायना-निष्पन्नम्; अवनतानां च प्रविश्वतां निर्ण्ल्यत् । एष्ठं वा वातेन गृद्धते । अवनतस्य च प्रविश्वतः सागारिकं लम्बमानं पृष्ठतः श्वानो मार्जारो वा त्रोटयेत् । "वाले य" ति उपरि शीर्षे आस्फिटिते सर्पो वृश्चिको वा दशेत् । यत एते दोपा अतोऽधःश्रवणमात्रायां वसतो न 15 स्थातव्यम् । द्वितीयपदे तिष्ठेयुरिष ॥ ५६७३ ॥

सवणपमाणा वसही, खेत्ते ठायंतें वाहि वीसग्गी । पाणादिमादिएसं, वित्थिण्णाऽऽगाह जतणाए ॥ ५६७४ ॥

परेषु क्षेत्रेष्वशिवादीनि मवेयुः ततः क्षेत्राभावेऽधःश्रवणमात्रायामप्यस्पप्राणादियुक्तायां तिष्ठतामियं यतना—वसतेर्विहरावदयकं कुर्वन्ति । अन्योऽपि यः 'ब्युत्सर्गः' कायोत्सर्गः स 20 बिहः क्रियते । द्वितीयपदे सप्राणेषु आदिशब्दाद् वीजादिष्वपि वसतो विद्यमानेषु तिष्ठेषुः तत्र यतनया वित्तीर्णाया तिष्ठन्ति । सा येष्ववकाशेषु संसक्ता तान् क्षारेण रुक्षयन्ति, कुटमु-खेन वा हरितादिकं स्थायन्ति, दकमृत्तिका-वीजादीन्येकान्ते वृपभाः स्थापयन्ति । एवमागाढे कारणे स्थितानां यतना विज्ञेया ॥ ५६७४ ॥

वेउन्त्र-ड्याउडाणं, द्वता जयणा णिसिज कप्पो वा । उत्रजीग णितऽइंते, हु छिंदणा णामणा वा वि ॥ ५६७५ ॥

ये विकुर्विता-ऽपाग्नतसागारिकास्तेषां प्रथमोद्देशकोक्ता यतनाऽनघारणीया । प्रविशन्तो निर्ग-च्छन्तश्च पृष्ठतो निपद्यां करूपं वा कुर्वन्तिं । श्वानादीनासुपयोगं ददाना नित्यं निर्गच्छन्ति प्रवि-शन्ति च । यान्युपरि तृणान्यवरुम्बन्ते तेषां प्रमार्च्य च्छेदनं नामनं वा कुर्वन्ति ॥ ५६७५॥ व्याख्यातं ऋतुबद्धसूत्रद्वयम् । अथ वर्षावाससूत्रद्वयं विवृणोति—

अंजलिमडलिकयाओ, दोण्णि वि वाहा समृसिया मउडो। हेट्टा उवरिंच भवे, मुकंतु तओ पमाणाओ।। ५६७६॥

१ अयान्तरे ग्रन्थात्रम्—५००० गा॰ ॥ २ तृणेषु गां॰ विना ॥ ३ उक्ती भाष्यकृता स्त्रा॰ का॰ ॥ ४ °न्ति येन गृहस्थाः सागारिकं न पदयेग्रुरिति । अ्वाना॰ गां॰ ॥ ij

30

अञ्जलिमुकुलीकृती द्वाविष वाह् समुच्छिती मुकुट उच्यते । मुक्तमुकुटं पुनः 'ततः प्रमा-णात्' तावत्प्रमाणमङ्गीकृत्य संग्तारकनिविष्टस्याय उपिर च यत्रान्तगलं प्राप्यते द्देदस्यामुपिर-रिवमुक्तमुकुटायां वसती वर्षाकाले स्थातव्यम् ॥ ५६७६ ॥ कृतः १ इति चेद् उच्यते—

हत्यो लंबह हत्यं, भृमीओ सप्पें हत्यमुद्देति ।

मप्पस्स य इत्थस्स य, जह हुन्थो अंतरा होह् ॥ ५६७७ ॥

फलकाटो संस्तारके सुप्तस्य 'इन्तः' हन्तमेकं अधो लम्बते, सृमिनश्च संपा हन्त्रमुचिष्ठति, ततः सर्पस्य च हम्तस्य च यथा हन्तो अन्तरा मवति तथा कर्तव्यम् ॥ ५६७७ ॥ तथा—

माला लंबति इत्थं, मण्यो संथारए निविद्वस्स ।

सप्यस्त य सीसस्त य, जह हत्यो अंतरा होह् ॥ ५६७८ ॥ संस्तारके निविष्टस्य माठात् सर्गे हन्तं छम्बते, ततः मर्पस्य च श्रार्थस्य च यथा हन्तो

थन्तरा भवति तथा विधेयम्, ईदृक्पमाण उपाश्रयो श्रहीतत्र्य दृत्यर्थः ॥ ५६७८ ॥

काउरसम्गं तु ठिए, मालो जह हवह दोसु रयणीसु । कप्यह वासावासो, हय तणपुंजसु सन्वेमु ॥ ५६७९ ॥

कायोत्सर्गे स्थितस्य मालो यदि द्वयो रक्योरुपरि भवति तटा करुपते तस्यां वसनौ वर्षावासः 15कर्तुम् । ''इय'' एवं सर्वेप्वपि तृणपुखेषु विधिद्धेष्टत्यः ॥ ५६७९ ॥

उप्पि तु मुक्कमउडे, अहि ठंते चउलहुं च आणाई। मिच्छत्ते वालाई, वीयं आगाद संविग्गो ॥ ५६८०॥

अत उपरिमुक्तमुकुटे प्रतिश्रये स्थानन्यम् । अयायोमुक्तमुकुटे तिष्ठति तनश्चतुर्छेषु आज्ञादयो मिथ्यात्वं व्यालादयश्च दोपाः पृत्वेस्त्रोक्ता मवन्ति । द्वितीयपदमप्यागांद कारणे 20 तथेव मन्तन्यम् । तत्र च तिष्ठन् संविम एव मवति ॥ ५६८० ॥ अत्रयं यतना—

दीहाइमाईस उ विजवंबं, कृष्वंति उछोय कडं च पाति ।

कप्पाऽसईए ख़लु सेसगाणं, मृतुं जहण्णेण गुरुस्स कुजा ॥ ५६८१ ॥ दीर्घनातीयादिषुँ नमतो निचमानेषु तेषां निचया वन्धं कुर्वन्ति । निचाया अमाने उपि-ष्टाहुक्षोचं कुर्वन्ति । उछोचामाने केटम् । कटामाने "पोर्चि" ति चिलिमिलिका सर्वसाघृना-25 सुपरि कुर्वन्ति । अथ नावन्तः करपा न निचन्ते ततः श्रेषाणां सुक्तवा नघन्येन गुरोरुपरिष्टा-हुछोचं कुर्यात् ॥ ५६८१ ॥

॥ उपाश्रयविधिप्रकृतं समाप्तम् ॥ ॥ इति कल्पटीकायां चतुर्थोद्देशकः समाप्तः ॥

श्रीचृर्णिकार्वदनास्त्रवचोमरन्द्रनिप्यन्द्रपारणकपीवर्पेद्यस्श्रीः । उद्देशके मम मंतिश्रमरी तुरीय, टीकामिषेण मुखर्त्वमिदं वितेने ॥

१ सप्रे ऊर्ज्वाभवन् हस्तमेकमुत्ति<sup>०</sup> कां॰ ॥ २ °ष्टु अधोमुक्तमुकुटायां वसती कां॰ ॥ ३ 'कटं' वंदाादिमयमुपरिष्टाव् ददति । कटा<sup>०</sup> ग्रं॰ ॥ ४ मतिमेघुपी तुरीये मा॰ ॥



#### ॥ श्रीमद्विजयानन्दस्त्रिवरेभ्यो नमः॥

## पूज्यश्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युक्युपेतं

# बृहत् कल्पसूत्रम्।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम् । तपाश्रीक्षेमकीर्त्त्याचार्यविहितया वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

## पञ्चम उद्देशकः।

#### ञत्र ह्या पाय प्रकृत म्∽

व्याख्यातश्चतुर्थोद्देगकः। सम्प्रति पश्चम आरम्यते। तस्य चेदमादिस्त्रचतुष्टयम्—
देवे य इत्थिक्वं विउठिवत्ता निग्गंथं पिडगाहिजा,
तं च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपिडसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं पिरहारट्ठाणं अणुग्घाइयं १॥
देवी य इत्थिक्वं विउठिवत्ता निग्गंथं पिडगाहिजा,
तं च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपिडसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं पिरहारट्ठाणं अणुग्घाइयं २॥
देवी य पुरिसक्वं विउठिवत्ता निग्गंथिं पिडगाहेजा,
तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणपिडसेवणपत्ता
आवजइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ३॥
देवे य पुरिसक्वं विउदित्ता निग्गंथिं पिडगाहिजा,
तं च निग्गंथी साइजिजा, मेहुणपिडसेवणपत्ता
आवजइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ३॥
तं च निग्गंथी साइजिजा, मेहुणपिडसेवणपत्ता
आवजइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ४॥

अथास्य सूत्रचतुष्ट्यस्य कः सम्बन्धः ? इत्याह--

पाएण होंति विजणा, गुन्झगसंसेविया य तणपुंजा। होज मिह संपयोगो, तेसु य अह पंचमे जोगो॥ ५६८२॥ 5

10

10

15

प्रायेण तृणपुद्धाः 'विजनाः' जनसम्पातरहिताः गुह्यकैश्च—च्यन्तरैः सेविताः—अविष्ठिता भवन्ति, ततस्तेषु तिष्ठतां तेः सह मिथः सम्प्रयोगोऽपि मवेत्, अत इदं सृत्रमारम्यते । 'अथ' एप पञ्चमोद्देशके आद्यस्त्रचतुष्टयस्य सम्बन्यः ॥ ५६८२ ॥

> अवि य तिरिओनसग्गा, तत्थुदिया आयनेयणिजा य । इमिगा उ होंति दिन्ना, ते पडिलोमा इमे इयरे ॥ ५६८३ ॥

'अपि च' इति सम्बन्धस्य प्रकारान्तराम्युचये । 'तत्र' इति अनन्तरस्त्रे 'तिर्यगुपसर्गाः' व्यालदिकृताः 'आत्मसवेदनीयाश्च' वातेन कटीप्रहणाद्यः 'टिदताः' भणिनाः, एतेषु प्रम्तु- तस्त्रेषु दिव्या टपसर्गा उच्यन्ते । उपसर्गाश्च द्विया—'प्रतिलोगाः' प्रतिकृताः 'इतरे च' अनुकृताः । तत्र प्रतिकृताः पूर्वस्त्रोक्ताः, इहानुकृता भण्यन्ते ॥ ५६८३ ॥

अहवा आयावाओ, चउन्थचरिमम्मि पवयणे चेव । इमओ वंभावाओ, तस्म उ भंगम्मि किं सेसं ॥ ५६८४ ॥

अथवा चतुर्थोद्देशकचरमस्त्रेते आत्मापायः प्रवचनापायश्चोक्तः, अयं पुनः प्रस्तुतस्त्रेषु त्रझ-त्रतापाय उच्यते । तस्य हि मङ्गे किं नाम दोपममझम् ! अतस्त्रद्वङ्गो मा मृदिति प्रकृतस्त्रा-रम्मः ॥ ५६८४ ॥ अथवा चतुर्थेन प्रकारेण सम्बन्धः, तमेवाह—

> सरिसाहिकारियं वा, इमं चउत्यस्स पहमसुत्तेणं । अन्नहिगारिमम वि पत्थुतिम अन्नं पि इच्छंति ॥ ५६८५ ॥

अथवा इदं स्त्रं चतुर्थोद्देशकस्य 'प्रथमस्त्रेण' ''तओ अणुग्वाइया पण्गता'' इत्यादिरूपेण सँमं सदशाविकारिकम्, तत्राप्यनुद्धातिकाथिकार उक्त इहापि स एवामिवीयत इति मावः । आह—चतुर्थप्रथमस्त्रानन्तरमपराणि म्यांसि स्त्राणि गतानि तेषु चापरापरेऽधिकारास्ततः 20 कथमयं सम्बन्धो घटते ! इत्याह—अन्यसिन्नधिकारे प्रस्तुतेऽपि अन्यमिकारिक्छिन्ति सुर्यः ॥ ५६८५ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तः—

जह जाइस्त्रघातुं, खणमाणों लिमेज उत्तमं वयरं। तं गिण्हह न य दोसं, वयंति तहियं इमं पेवं ॥ ५६८६ ॥

यथा जातरूपं—मुनर्णं तस्य वातुं खनमानो यदि उत्तमं वज्ञं रुमेत ततन्त्रं गृहाति न 25च तस्य वज्ञं गृहतः कमपि दोपं वदन्ति । एवम् 'इदमपि' प्रस्तुतमपराविकारे प्रस्तुतेऽपरावि-कार्प्रहणं न विरुध्यते ॥ ५६८६॥

१ द्वितीयप्रकारेण सम्बन्धमाह इलक्तरणं डां॰ ॥ २ °ताः, इसे नु एनेषु पुनः प्रस्तु॰ डां॰ ॥ ३ °स्त्रे प्रोक्ताः, इह पुनरनु॰ कं॰ ॥ ४ ठतीयेनापि प्रकारेण सम्बन्धः समस्तानि (?) द्रश्यित इलक्तरणं डा॰ ॥ ५ °स्त्रे नीचतरायां वसतो अवनतानां प्रविशत आत्मा॰ डां॰ ॥ ६ °पु चतुर्षु प्र॰ डां॰ ॥ ७ °स्त्रचतुष्ट्यार॰ डां॰ ॥ ८ समम् 'इदं' स्त्रचतुष्ट्यं सहशाधिकारिकं मन्तव्यम्, तता कंं ।॥ ९ °ह्वाति, इदं काका व्याख्येयम्, तता कंं न सहसित देशि तु सहसिव, न च तस डां॰ ॥

अत्र परः प्राह---ननु चानेन सुवर्ण-वज्रदृष्टान्तेनेदमापन्नम्-अधस्तनस्त्रेभ्येः पञ्चमस्या-दिसूत्रं प्रधानतरम् । सूरिराह—नैवम् , प्राधान्यस्योभयोरप्यापेक्षिकतया तुल्यत्वात् । तथाहि—

कणएण विणा वहरं, न भायए नेव संगहमुवेह।

न य तेण विणा कणगं, तेण र अन्नोन्न पाहनं ॥ ५६८७॥ कनकेन विना वज्रं 'न भाति' न शोभते न च 'सङ्गहं' सम्बन्धमुपैति, आश्रयाभावात् ; ठ न च 'तेन' वज्रेण विना कनकं शोभते, तेन कारणेन 'र' इति निपातः पादपूरणे उभयोर-

प्यन्योन्यं प्राधान्यम् । एवमधस्तनसूत्राणां कनकतुल्यानां पञ्चमोद्देशकादिसूत्रस्य च वज्रतुल्यस्य

पापप्रतिषेधकत्वात् तुल्यमेव प्राधान्यम् ॥ ५६८७ ॥

अनेन सम्बन्धचतुष्टयेनापतितस्यास्यं व्याख्या—देवश्य स्त्रीरूपं विकुर्व्य निर्मन्थं प्रतिगृही-यात्, तच निर्भन्थो मैथुनप्रतिसेवनपाप्तो यदि 'खादयेद्' अनुमोदयेत् तत आपचते 10 चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवं द्वितीयसूत्रं देवी स्त्रीरूपं विकुर्व्य निर्श्रन्थं मतिगृह्णीयादित्याद्यपि मन्तन्यम् ॥ तृतीयसूत्रम्—देवी पुरुषस्य रूपं विकुर्व्य निर्मन्थीं प्रतिगृह्वीयात्, तच निर्मन्थी सादयेद्, मैथुनप्रतिसेवनपाप्ता आपचते चातुर्मासिकमनुद्धातिकं स्थानम् ॥

एवं देवः पुरुषरूपं विकुर्व्य निर्ग्रन्थीं प्रतिगृहीयादित्याद्यपि चतुर्थसूत्रं वक्तव्यम् । एप 15 स्त्रचतुष्टयार्थः ॥ अथाद्यस्त्रद्वयं तावद् विवरीपुराह—

देवे य इत्थिरूवं, काउं गिण्हे तहेव देवी य।

दोस वि य परिणयाणं, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ ५६८८ ॥

देवो देवी वा स्त्रीरूपं फ़त्वा निर्श्रन्थं गृह्णीयात् । ततः किम् ? इत्याह-- 'द्वयोरिप' देव-देवीसियोः प्रतिसेवने परिणतानां चत्वारो मासा गुरुकाः प्रायध्यतं भवेत् ॥ ५६८८ ॥ २० अथैतयोः सूत्रयोर्विषयसम्भवमाह-

> गच्छगय निग्गए वा, होज तर्ग तत्थ निग्गमो दुविहो । उवएस अणुवएसे, संच्छंदेणं इमं तत्थ ॥ ५६८९ ॥

गच्छगतस्य गच्छनिर्गतस्य वा 'तद्' अनन्तरोक्तं वृत्तान्तजातं भवेत्। तत्र गच्छाद् निर्गशो हिविधः—उपदेशेन अनुपदेशेन च । अनुपदेशः खच्छन्द इति चैकोऽर्थः । तत्र खच्छन्देन १० इदं गच्छाद् निर्गमनमभिषीयते ॥ ५६८९ ॥

सुत्तं अत्थो य वहू, गहियाई नवरि मे झरेयन्वं । गच्छिम्म य वाघायं, नाऊण इमेहिं ठाणेहिं ॥ ५६९० ॥

१ °भ्यः सुवर्णकल्पेभ्यः पञ्चमस्यादिस्त्रचतुष्टयं वज्रकल्पं प्रधा° वा॰ ॥ २ भाइती ण इय संग° तामा॰ ॥ ३ °त्रचतुष्टयस्य च ना॰ ॥ ४ 'स्य स्त्रचतुष्टयस्य व्याख्या—देवः चशब्दो वाक्योपन्यासे स्त्रीरूपं ना॰ ॥ ५ °म् । इह निर्न्नशीस्त्रहये यत् परिहारस्थान-मिति पद्मजुद्धातिकविशेषणतया नोक्तं तद् निर्न्नशीनां परिहारतपो न भयति किन्तु शुद्धतप पवेति शापनार्थम् । एप का॰ ॥

कश्चिद् गृहीतस्त्रार्थश्चिन्तयति—स्त्रमर्थश्च मया 'वह्' प्रम्तो गृहीतां, नवरिमदानीं मया प्र्वेगृहीतं ''झरेयव्वं'' ति 'म्मतंव्यं' परिजितं कर्तव्यम् , गच्छे च सरणस्यामीिमः 'स्रानैः' कारणर्व्याघातं ज्ञात्वा निर्गमने मितं करोति॥ ५६९०॥ कानि पुनस्तानि स्थानानि ? इत्याह—

र्घम्मकह महिद्वीए, आवास निसीहिया य आलीए।

पडिपुच्छ वादि पाहुण, महाण गिलाण दुलमभिक्खं ॥ ५६९१ ॥

स धर्मकथालिवसम्पन्नस्ततो भ्यान् जनः श्रोतुमागच्छतीति धर्मकथया व्यावातः । 
'महर्द्धिकः' राजादिर्धर्मश्रवणाय समायाति तस्य विद्रोपतः कथनीयम्, तदावर्जने भ्यसामावर्जनात्। तथा महति गच्छे वहवो निर्गच्छन्त आविद्यक्षीं कुर्वन्ति प्रविद्यन्तो नेपेविक्षीं कुर्वन्ति
ते सम्यग् निरीक्षणीयाः। चश्च्द्राद् असङ्गड्यव्यगमनादे। वा मृयसी वेटा लगेत्। "आलोए''

10 ति मिक्षामिटत्वा समागतानामन्यसाधृनामालोचयतां यदि परावर्त्यते तत आलोचनाव्यायातः।
तथा गच्छे वसतो वहवः प्रतिष्ट्च्छानिमत्तमागच्छन्ति तेषां प्रत्युत्तरदाने व्यावातः। तं च
वहुश्चतं तत्र स्थितं श्चत्वा वादिनः समागच्छन्ति तत्तन्तेऽपि निष्रहीतव्याः, अन्यथा प्रवचनोपघातः। तथा "महाणि" ति 'महाजने' महित गणे वहवः प्रावृण्काः समागच्छन्ति तेषां
विश्रामणया पर्युपासनया च व्याघातः। तथा वहवो महित गणे ग्छानान्तदर्थमोपचादिकमानेविश्रामणया पर्युपासनयावः। ५६९१॥ साम्यतं विन्तत्रपर्यमिथित्युर्थमेकथाद्वारं सुगमित्यवादत्य
महिद्धिकद्वारं व्याच्याति—तत्र यो राजा राजामात्योऽपरो वा महिद्धिकस्य विद्रोपतो धर्मकथा कियते! ननु भगवद्विरित्यमुक्तम्—"नहा पुनस्स कर्थई तहा तुच्छस्स कर्यई"

20(आचा० श्च० १ अ० २ २० ६) अत्रोच्यते—

कामं जहेव कत्थित, पुत्रे तह चेव कत्थई तुच्छे। वाउलणाय न गिण्हर्, तम्मि य रुद्वे वह दोसा॥ ५६९२॥

'कामम्' अनुमतिमदं येथव 'पूर्णस्य' महद्धिकस्य धर्मः क्रथ्यते तथेव 'तुच्छस्य' अस्पिद्धि-कस्यापि कथ्यते, परं स महद्धिको व्याक्कल्नातो यथातथा धर्म कथ्यमानं सम्यग् 'न गृहाति' 25न मितप्यते रोपं च गच्छिति, 'तिसंख्य' राजेश्वर-तल्बरादिके रुष्टे 'वहवः' निर्विपयाज्ञापना-दयो दोपाः, अतोऽवस्यं विशेषण वा तस्य धर्मः कथनीयः; एवं सुत्रार्थस्मरणव्याधातः। अथवा गुरवो महद्धिकाय धर्म कथयन्ति तदानीमपि तूप्णीकैमीवितव्यम्, मा भृत् कोलाहल-तस्तस्य सम्याधर्मापितिपितिरिति कृत्वा ॥ ५६९२ ॥

आविदयकी-नेपेधिकीपदे चग्रव्दस्चितं चार्थं व्याचिष्टे---

30 आवासिगा-ऽऽसज्ज-दुपेहियादी, विसीयते चेत्र सत्तीरिओ वि । विओसणे वा वि असंखडाणं, आलोयणं वा वि चिरेण देती ॥ ५६९३ ॥ आवश्यकीकरणे उपलक्षणत्वाद् नेषेथिकीकरणे आसज्जकरणे दुःप्रत्युपेक्षित-दुःप्रमार्जनादि-करणे च 'सत्तीयोंऽपि' समर्थोऽपि यः प्रमादबहुङतया विधीदति स सम्यग् निरीक्ष्य शिक्ष- णीयः । असर्ब्रुडानि च साधूनामुत्पचेरन् तेषां व्युपशमने भूयसी वेला लगति । प्रतिक्रमणे वा प्रमूतसाधुसमूहः क्रमेणालोचयन् चिरेणालोचनां ददाति ॥ ५६९३ ॥

मेरं ठवंति थेरा, सीदंते आवि साहति पवत्ती। थिरकरण सङ्कहेर्ड, तबोकिलंते य पुच्छंति ॥ ५६९४ ॥

'स्वविराः' आचार्या यावद् 'मर्यादां' सामाचारी स्थापयन्ति तावत् चिरीभवति । यो वा 5 कोऽपि सामाचार्यो सीदति तस्य प्रवृत्तिर्यावद् आचार्याणां निवेचते तावत् स्नाध्यायपरिमन्थः। अभिनवश्राद्धस्य वा स्थिरीकरणार्थं धर्मः कथनीयः। ये च तपस्तिनो विक्रप्टतपसा झान्तास्ते 'सुस्ततपः समित भवताम् ?' इति भूयोभूयः प्रष्टव्याः ॥ ५६९४ ॥

आवासिगा निसीहिगमकरेंतें असारणे तमावज्जे। परलोइगं च न कयं, सहायगत्तं उनेहाए ॥ ५६९५ ॥

10

अत्रावश्यिकी-नैषेषिक्यादिसामाचारीमकुर्वतामाचार्यः सारणां न करोति ततो यत् तद-करणे पायश्चित्तं तद् उपेक्षमाण आचार्य आपचते । उपेक्षायां च पारलैकिकं सहायत्वं तेपा-माचार्येण कृतं न भवति । तदकरणाच नासौ तत्त्वतस्तेषां गुरुः । तथा चौक्तमू-

> अशासितारं च गुरुं, मन्दरेतहं च वान्धवम्। अदातारं च भर्तारं, जनस्थाने निवेशयेत्॥

॥ ५६९५ ॥ 15

"आलोए" चि पदं ग्यास्याति-

'सम्मोहो मा दोण्ह वि, वियि जिंतमिम तेण न पहित । पिंडपुच्छे पिलमंथो, असंखडं नेव वच्छछं ॥ ५६९६ ॥

ये भिक्षाचर्या गतास्त आगत्य यावद् आलोचयन्ति तावत् पूर्वागतानां परिवर्तनव्याघातः। अथालोचयतामपि परिवर्तयन्ति तत आचार्या आलोच्यमानं नावधारयन्ति । आलोचकोऽपि 20 सम्यग् हस्तं मात्रकं व्यापारं वा तेन व्याक्षेपेण न सारति । एवं 'द्वयेपामि सम्मोहो मा भूत्' इति कृत्वा 'विकट्यमाने' आलोच्यमाने यत्र पठन्ति एप न्याघातः । "पडिपुच्छ" चि द्वारं व्याख्यायते—तस्यान्तिके ये सुत्रार्थपतिष्टच्छा क्वते तेषां प्रत्युत्तरं ददतः खाध्यायपरिमन्यः। अथ प्रत्युत्तरं न ददाति ततस्ते रुप्येयुः—'स्तव्यस्त्वम्, कस्तवान्तिके प्रश्नयिप्यति !' इत्यादि च जरुपन्ति; ततोऽसङ्घडं भवति । न च प्रतिवचनमप्रयच्छता साधर्मिकवात्सस्यं कृतं भवति 25 ॥ ५६९६ ॥ अथ वादि-प्राघुणक-महाजन-ग्लान-दुर्लभमेक्षद्वाराणि व्याचष्टे---

चिंतेइ वादसत्थे, वादिं पडियरति देति पडिवायं। महरू गणे पाहुणगा, वीसामण पञ्जवासणया ॥ ५६९७ ॥ आलोयणा सुणिजति, जाव य दिज्ञह गिलाण-वालाणं । हिंडंति चिरं अने, पाओगुभयस्स वा अहा ॥ ५६९८ ॥ 30 पाउग्गोसह-उन्वत्तणादि अतरंति जं च वेअस्म । किमहिजउ खंलुभिक्खे, केसवितो भिक्ल-हिंडीहिं ॥ ५६९९ ॥

१ खुलिभे<sup>2</sup> भा॰ ताभा॰ ॥

वादिनमागच्छन्तं श्रुत्वा वादशास्त्राणि चिन्तयित । तं च वादिनं यावत् प्रतिचरित प्रति-वादं च यावत् तस्य प्रयच्छिति तावद् व्याघातः । तथा महित गणे प्राष्टुणका श्रागच्छेयुः तेषां विश्रामणा पर्युपासना च कर्तव्या ॥ ५६९७ ॥

थाछोचना च यावत् तेषां श्रृयते, यावच ग्छान-वाछानां दीयते, तथा प्राष्ठुणकादीनां 5 प्रायोग्यस्य उमयस्य-भक्तस्य पानकस्य चार्थाय चिरमेके पर्यटन्ति, 'अन्ये च' निवृत्ता अपि तानागच्छतो यावत् प्रतीक्षन्ते ॥ ५६९८ ॥

'अतरतः' ग्लानस्य प्रायोग्यापघादिकं यावद् आनयन्ति, उद्वर्तनादिकं वा तस्य कुर्वन्ति, वैद्यस्य वा 'यद्' मज्जनादिकं परिकर्म कुर्वन्ति तावद् व्याघातः । खंछुश्रेत्रे वा खल्यया मिक्षया वाद्यया च हिण्ड्या चिरं क्षेत्रितः सन् किमबीताम् श्रेन किम्निदित्यर्थः ॥ ५६९९ ॥

10 ते गंतुमणा वाहिं , आपुच्छंती तर्हि तु आयरियं ।

मणिया मणंति मंते !, ण तात्र पज्जचगा तुन्मे ॥ ५७०० ॥

एतैः कारणैः 'तत्र' गच्छे व्याघातं मत्ता 'ते' गृहीतस्त्रार्थाः सायवो वहिगेन्तुमनस आचार्यमाप्टच्छन्ति । तत आचार्येण वारिता दिज्य-मानुष्य-तरश्चोपसगसहने विहारे च न तावद् अद्यापि यृथं पर्याप्ताः । एवं मणितास्ते भणन्ति—भदन्त ! युष्मचरणप्रसादेनेद्दशा 15 मनिष्यामः ॥ ५७०० ॥

> उपणो उनसरने, दिन्ने माणुस्सए तिरिक्खे य । हंदि ! असारं नाउं, माणुस्सं जीनलोगं च ॥ ५७०१ ॥

दिन्य-मानुष्य-तैरश्चान् उपसर्गान् उत्पन्नान् सम्यगिषसिह्ण्याम इत्युपस्कारः । कृतः ? इत्याह—'इन्दि' इति हेतूपदर्शने, वयं मानुष्यं जीवछोकं चासारमेव जानीमम्त्रतम्बद् ज्ञात्वा 20 कथमुपसर्गान् न सिह्ण्यामः ? ॥ ५७०१ ॥

ते निग्गया गुरुकुला, अर्च गामं कमेण संपत्ता । काऊण विद्दिसणं, इत्थीरुवेणुवस्सग्गो ॥ ५७०२ ॥

प्रमुक्तवा 'ते' साधवः खच्छन्देन गुरुकुछाद् निर्गताः क्रमेणान्यं आमं सम्याप्ताः, तत्र चैकस्यां देवकुलिकायां स्थिताः । तेषां मध्ये यो मुख्यः स प्रतिश्रयपाछः स्थितः, दोषा मिश्रार्थे 25 प्रविष्टाः । ततः क्याचिद् देवतया 'विदर्शनं' विद्रोषेण दर्शनीयं रूपं कृत्वा स्वीरूपेणोपसर्गः कृतः ॥ ५७०२ ॥ इदमेव गुज्यक्तमाह—

पंता व णं छलिखा, नाणादिगुणा व होंतु सि गच्छे । न नियत्तिहितऽछलिया, महेयर मोग वीमंसा ॥ ५७०३ ॥

सम्यग्दृष्टिरेका देवता चिन्तयति—एते तावद् अनुपदेशेन प्रस्थिताः अतो माऽमृन् प्रान्ता 30 देवता छरुयेद्, ज्ञानादयो वा गुणाः "सिं" अमीषां गच्छे वसतां भवन्तु इति कृत्वा केना-प्युपसर्गेणाच्छिलिताः सन्तो न निवर्तिप्यन्ते इतिबुद्धा महिका समागच्छिति । इतरा तु प्रान्ता मोगार्थिनी 'विमर्श्वं वा' परीक्षां कर्तुकामा छरुयेत् ॥ ५७०३ ॥

१ खुङक्षे° मा॰ ॥

20

कथं पुनः स्नीरूपेणोपसर्गयेत् ! इत्याह---

भिक्ख गय सत्थ चेडी, गुन्झिक्लिण अम्ह साविया कहणं। विहवारूवविडन्वण, किइकम्माऽऽलोयणा इणमो॥ ५७०४॥

सा देवता मिक्षां गतेषु साधुषुं सार्थ विकुर्व्य तां देवकुलिकां परिक्षिप्यावासिता। ततश्चीट-कारूपं विकुर्व्य प्रतिश्रयमागत्य साधुं वन्दित्वा भणति—'गोज्झिक्लणी' खामिनी मदीया ह श्राविका, सा न जानाति अत्र साधून् स्थितान्, ततोऽहं खामिन्याः कथयामि येन सा युष्मान् वन्दितुमायाति । ततः सा निर्गत्य विधवारूपं विकुर्व्य चेटिकाचक्रवालपरिवृता प्रतिश्रयमागत्य 'कृतिकर्म' वन्दनं कृत्वा पर्युपास्ते । ततः साधुना भणिता—कुतः श्राविका समायाता । ततः सा इमामालोचनां ददाति ॥ ५७०४ ॥

> पाडलिपुत्ते जम्मं, साएतगसेट्टिपुत्तभञ्जतं । पइमरण चेइवंदणछोम्मेण गुरू विसञ्जणया ॥ ५७०५ ॥ पन्वजाऍ असत्ता, उञ्जेणि भोगकंखिया जामि । तत्थ किर वहू साधू, अवि होज परीसहजिय तथा ॥ ५७०६ ॥

पौटलिपुत्रे नगरे मम जन्म समजिन, साकेतवास्तव्यस्य श्रेष्ठिपुत्रस्य च भार्यात्वम्, पितमरणे च सङ्घाते चैत्यवन्दनच्छद्मना 'गुरुभ्यः' श्रशुरादिभ्य आत्मनो विसर्जनं कृत्वा सम्प्रित 15 प्रत्रज्यायामशक्ता सती उज्जयिन्यां भोगानां काङ्क्षिका गच्छामि । 'तत्र' उज्जयिन्यां किल इति श्रूयते—वहवः साधवः परीषहपराजिताः सन्ति, 'थ' इति निपातः पादपूरणे, अमुनाऽभिपायेण निर्गताऽहम्, साम्प्रतं तु युष्मासु हृष्टेषु मदीयं मनो नाम्रतो गन्तुं ददाति ॥ ५७०५ ॥ ५७०६ ॥ ततः—

दूरे मन्झ परिजणो, जोन्नणकंडं चऽतिन्छए एवं। पेन्छह विभवं में इमं, न दाणि रूवं सलाहामि॥ ५७०७॥ पिडरूबनयत्थाया, किणा वि मन्झं मणिन्छियाँ तुन्मे। भंजाम्र तात्र भोए, दीहो कालो तव-गुणाणं॥ ५७०८॥

दूरे तावद् मदीयः परिजनः, 'यौवनकाण्डं च' तारुण्यावसर आवयोरेवमतिकामद् वर्तते, पश्यत मदीयम् 'एनम्' एतावत्परिस्पन्दरूपं विभवम्, रूपं पुनरात्मीयं नेदानीमहं श्लाघे 25 प्रत्यक्षोपरुभ्यमानत्वान्न तद् वर्णयितुमुचितमित्यर्थः, यूयं च मम प्रतिरूपवयसायाः केनापि कारणेनात्यन्तं मनस ईप्सितास्ततो मुझीविह तावद् भोगान्, तपो-गुणानां तु पालने दीर्वः पश्चादपि कालो वर्तते ॥ ५७०७ ॥ ५७०८ ॥

१ 'यु प्रभूतं यलीवदीदिसार्धे का॰ ॥ २ ऋण्वन्तु पूज्याः ! मदीयं मृत्तान्तम्—पाट° कां॰ ॥ ३ 'या उन्मे ताभा॰ ॥ ४ 'भणितमात्र एव' निमन्त्रितमात्र एव प्रथ' कां॰ ॥

द्वितीयो भणितोऽपि यदा नेच्छिति तदा सुकुमारहस्तैराश्चिष्टस्तर्तो विपण्णः । तृतीय आश्चिष्टो-ऽप्यनिच्छन् बङ्घाभ्यां संस्पृष्टो विपण्णः । एवं चर्तुर्थ करुम्यां संस्पृष्टो विपण्णः । पञ्चमः 'अवतासितः' वरुमोटिकया आलिङ्गितो विपण्णः । पष्टः पुनः सर्वेपकारैः क्षोभ्यमानोऽपि निप्पकम्पः ॥ ५७०९ ॥ अथ एपु प्रायश्चित्तमाह—

पदमस्त होइ मूलं, वितिए छेओ य छग्गुरुगमेव। छछहुगा चउगुरुगा, पंचमए छट्ट मुद्रो ट ॥ ५७१०॥

अत्र प्रथमस्य मृह्णेष्, द्वितीयस्य च्छेदः, तृतीयस्य पहुरु, चतुर्थस्य पह्लघु, पञ्चमस्य चतुर्गुरु, अत्र च सूत्रनिमातः । पष्टस्तु शुद्धः ॥ ५७१० ॥

सन्वेहिं पगारेहिं, छंदणमाईहिं छहुओ सुद्धो ।

10 तस्स वि न होह गमणं, असमत्तमुए अदिने य ॥ ५७११ ॥

सर्वेरिप प्रकारेः छन्द्रनीदिमिर्निप्पकम्पत्वात् पष्टो यद्यपि शुद्धस्त्रथापि तस्याप्यसमाप्तश्चतस्य गुरुमिः 'अदत्ते' अननुज्ञाते गणाद् निर्गमनं 'न भवति' नं करुपते ॥ ५७११ ॥

येः प्रथमादिभिः पञ्चमान्तेनीथिसोढं ते भद्रिकया देवतया मणिताः—अहो ! भवद्भिः प्रतिज्ञा निर्वाहिता, गर्नित्वा निर्गतानां दृष्टा भवदीयाऽवस्था !, मयेतद् युप्माकमनुद्यासनाय कृतम् । प्रान्ता देवता छलयिष्यति' इति कृत्वा, ततो नाद्यापि किमपि विनष्टम् , गंच्छत म्योऽपि गंच्छम् । एवसुक्तवा सा प्रतिगतेति ॥

एए अण्णे य वह, दोसा अविदिण्णनिगामे भणिया। प्रवह गणमप्रयंतो, तेहिं रुमते गुणा चेमे ॥ ५७१२ ॥

एते अन्ये च बह्बो दोषाः अवितीर्णस्य—अननुज्ञातस्य गणाद् निर्गमे मणिताः । यस्तु १ ४० गणं न मुच्चति से तेदोपेर्मुच्यते, गुणांश्वाम्न् रूमते ॥ ५७१२ ॥

भाणस्य होइ मागी, थिरयरको दंसणे चरिचे य । धन्नां गुरुक्तंलवासं, आवकहाए न ग्रंचंति ॥ ५७१३ ॥

'ज्ञानस्य' अंपूर्वेश्चतस्य आमार्गा मवति, दर्शने च सम्मत्यादिशास्त्रांवगाहैनादिना चरणे च सार्णादिना स्थिरतरो मवति, अत एव 'धन्याः' धर्मधनं रुठ्धारः शिप्या गुरुक्करुवासं 25 'यावत्कर्थया' यावज्ञीवं न मुझन्ति ॥ ५७१३ ॥ किझ—

भीतावासो रई धम्मे, अणाययणवज्जणा । निग्गहो य कसायाणं, एयं घीराण सासणं ॥ ५७१४ ॥

गच्छे 'मीतावासो भवति' आचार्यादिमयमीतेंः सदैवाऽऽसितव्यम् , न किमप्यकृत्यं प्रति-सेवितुं रुम्यत इति भावः । 'धर्मे च' वैयावृत्य-साध्यायादिन्हपे रतिर्भवति, 'अनायतनस्य च' 30 स्त्रीसंसर्गप्रमृतिकस्य वर्जनं भवति, कपायाणां चोदीर्णानां आचार्यादीनामनुशिष्ट्या 'निप्रहः'

१ 'ना-निमंत्रणा तदादिसिः, आदिशब्दाद् आस्क्रेपणादिसिर्निष्प्र का ॥ २ स गणम-सुञ्चन् नैद्पिर्मुच्यते, गुणांश्च 'इमान्' वक्ष्यमाणलक्षणान् लमते ॥ ५७१२ ॥ तानेवाह— नाण का ॥ ३ 'हन-प्रवन्तनप्रभावनाद्दीनादिना चर' का ॥

. 50

विध्यापनं भवति । 'घीराणां' तीर्थकृतामेतदेव 'शासतम्' आज्ञा, यंथा — गुरुकुलवासो न मोक्तव्यः ॥ ५७१४ ॥ अपि च-

> जइमं साहुसंसिंग, न विमोक्खिस मोक्खिस । उंजतो व तवे निचं, न होहिसि न होहिंसि ।। ५७१५।।

यदि एनां साधुसंसर्गि 'न विमोक्ष्यसि' न परित्यक्ष्यसि ततः 'मोक्ष्यसि' मुक्तो भविष्यसि । 5 यदि च 'तर्पास' अनशनादौ सुखलम्पटतया नोचतौ मनिष्यसि ततोऽन्यानाधसुखी न भविष्यसि ॥ ५७१५॥

> सच्छंदवत्तिया जेहिं, सग्गुणेहिं जढा जढा । अप्पणी ते परेसिं च, निचं सुविहिया हियां ॥ ५७१६ ॥

यैः साधुभिः खच्छन्दवर्तिता 'जढा' परित्यक्ता । कथम्भूता ? सद्भिः–शोभनैर्ज्ञानादिमिर्गुणै: 10 'जढां' रहिता, आत्मनः 'परेपां च' पण्णां जीवनिकायानां नित्यं ते सुविहिता हिता हति प्रकटार्थम् ॥ ५७१६ ॥

जेसि चाऽयं गण वासी, सजणाणुमओ मओ। दुहाऽबाऽऽराहियं तेहिं, निन्त्रिकप्पसुई सुई ॥ ५७१७ ॥

'येपां च' साधूनाम् 'अयम्' इत्यारमनाऽनुभूयमानो गणे वासः 'मतः' अभिरुचितः । 15 कथम्भूतः १ सज्जनाः-तीर्थकरादयस्तेपामनुमतः सज्जनानुमतः । 'तैः' साधुभिः 'निर्विकल्प-सुसं' निरुपमसी ख्यं 'सुखम्' इति सुखेनेव द्विघाऽप्याराधितम् , तद्यथा-श्रमणसुखं निर्याण-सुलं च । अत्र श्रमणसुलं निरुपममित्थं मन्तव्यम्---

नैवास्ति राजराजस्य तत् युः नैव देवराजस्य ।

यत् सुलिमहैव साधोर्लोकन्यापाररहितस्य ॥ ( प्रशंम० आ० १२८ )

चै निर्वाणस्त त निरुपमं प्रतीतमेवेति № II ५७१७ II

नवधम्मस्स हि पाएण, धम्मे न रमती मती। वहए सो वि संजुत्तो, गोरिवाविधुरं धुरं ॥ ५७१८ ॥

नैवंधर्मणों हि प्रायेण 'धर्में' श्रुत-चारित्ररूपे न रमते मतिः, परं गच्छे वसतानस्यापि धर्मे रतिर्भवति । तथा चाह-'सोऽपि' नवधर्मा साधुभिः संयुक्तः सयमधुरामविधुरां वहँति । 25 गौरिव द्वितीयेन गवा संयुक्तः 'अविधुरां' अविषमां 'धुरं' शकटमारं वहति, एकस्तु वोहुं न र्शकोति ॥ ५७१८ ॥

एगागिस्स हि चित्ताई, विचित्ताई खणे खणे।

१ गुरुकुलवासस्येव गुणकद्मवकं दर्शयति इलवतरण वा० ॥ २ जद्द उज्जतो तवे छै ॥ ३ प्रा एतदन्तर्गतः पाठ को० एव वर्तते ॥ ४ नवधर्मणः अभिनवधवजिनस्य साधोः 'हि।' स्फुटं प्रायेण कां ॥ ५ °हति । क इव ? 'गारिव' वृपम इव, यथाऽसी विती' या ॥ ६ शक्तोति, एवं साधुरिष एकाकी न संयमधुराधारेयतामनुभवितुमर्हतीति॥ ५७१८॥ प्तदिप कतः ? इत्याद् - प्रगागिस्स कां ।।

उपअंति वियंते य, वसेवं सङ्गणे वणे ॥ ५७१९ ॥

एकािकनो हि 'चिचािन' मनांसि 'विचित्राणि' शुमा-अभाष्यवसायपरिणतानि क्षणे क्षेते स्त्यक्ते स्पयन्ते च, यत एवमतः 'सद्धने' सुसावुजनसमृहक्तपे जने वसेदिति । एने गुणा गच्छे वसतामुक्ताः ॥ ५७१९ ॥

एवं गच्छिनिर्गतस्य प्रस्तुतस्त्रसम्मव दक्तः । सम्प्रति गच्छान्तर्गतस्य तमाह—

अहवा अणिग्गयस्सा, मिक्ख वियारं य वसिंह गामे य । जिंह ठाणे साह्झति, चउगुरु वितियम्मि एरिसगा ॥ ५७२० ॥

'अथवा' इति न केवछं गच्छाद् निर्गतस्य मायश्चित्तं किन्तु गच्छाद्रनिर्गतस्यापि मिझाचयाँ विचारमूर्षि वा गतस्य वसती वा तिष्ठतो प्रामविद्द्यां यत्र स्थाने देवः स्वीक्रपेण निर्मन्यं गृहाति 10 तत्र यद्यसौ स्वाद्यति तदा तस्यापि चतुर्गुरु । एतावता मयमसूत्रं व्याक्त्यातम् । द्वितीयस्त्रेऽति यत्र देवी स्वीक्ष्पं विक्वन्यं निर्मन्यं गृहीयादित्युक्तं तत्राऽपीद्दश्च एव गमः ॥ ५७२०॥ वय निर्मन्योस्त्रद्वयं व्यास्याति—

> एसेन गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायव्त्री । नन्दरं पुण णाणत्तं, पुट्नं इत्थी ततो पुरिस्तो ॥ ५७२१ ॥

ए एव गमो निर्मन्यानामिष ज्ञातन्यः । नवरमत्र नानात्वम्—पूर्वं 'देवी य पुरिसर्त्रं विटविचा निग्गीय पिट्टगाहेच्ना'' इति खीस्त्रम्, ततः 'दिवं य पुरिसर्द्रवं'' इत्यादिकं द्वितीयं पुरुषस्त्रम् । अनयोरिष सम्मनो वर्मकथादिमिन्न्यीवातेर्गणाद् निर्गमने तथैव मन्तन्त्रो यावत् ता अप्यार्थिका देवकुछिकायां स्थिताः ॥ ५७२१ ॥ ततः—

विगुरुन्तिरुण रुत्रं, आगमणं दंबरेण मेंहयाए ।

20 जिण-अज-साहुमची, अजपरिच्छा वि य तहेव ॥ ५७२२ ॥

सम्यन्दृष्टिदेवतायाः पुरुषरूपं विकुर्व्य आगमनम् । ततो महता आहम्बरेण देवकुछिकायाः पार्थं सार्यमावास्य नायया श्राद्धवेषं विवाय वन्द्रनकं विस्तरेण कृत्वा मणति—युष्मानिः काचित् पुराणिका संयती वा विषयपराजिता दृष्टा । युष्माकं वा यद्यर्थस्ततो मोगान् सुर्झा-महि, सुञ्जानाश्च जिन्वत्यानामार्थिकाणां साधृनां च मिक्कं करिष्यामस्ततो निस्तरिष्यामः ।

25 एवमार्योपरीख़ाऽपि तथेव मन्तन्या यथा निर्धन्यानाञ्चका ॥ ५७२२ ॥

अय किमर्थ निर्मन्येषु प्रथमं देवसूत्रं निर्मन्यीषु च प्रथमं देवीसूत्रस् ? इत्याह— चीसत्यया सरिसए, सारुष्यं तेण होइ पडमं तु ।

पुरिसुचरिओ घम्मो, निगायो नेण पहमं तु ॥ ५७२३ ॥

'सहरो' खपसनानी 'विश्वलना' विश्वासी मवति तेन प्रयमसुमयोरिप पस्योः सारूप्य-80 सूत्रममिहितम् । 'पुरुषोनरो घर्मः' इति ऋत्वा च प्रयमं निर्यन्यानां स्वहृयमुक्तम् , तनो

१°कः। अथ गच्छा° इं॰ ॥ २°मपि स्त्रह्ये द्वातच्यो भवति। नवरं पुनरत्र ना° इं॰ ॥ ३ सम्बन्धो धमें इं॰ ॥ ४ महएण तमा॰ ॥ ५°का । क्षुमितानां च तासां प्रायक्षित्तमपि तथेव द्रष्ट्यम् ॥ ५७२२ ॥ इं॰ ॥

निर्प्रन्यीनाम् ॥ ५७२३ ॥ एतेषु विशेषतो विराधनामाह-

खित्ताइ मारणं वा, धम्माओ भंसणं करे पंता । भदाए पडिवंधो, पडिगमणादी व निंतीए ॥ ५७२४ ॥

या प्रान्तदेवता सा तं साधुं प्रतिसेवनापरिणतं क्षिप्तचित्तादिकं कुर्यात्, मारणं धर्माद् भ्रंशनं वा कुर्वीत । या भद्रा तस्यामसौ प्रतिवन्धं कुर्यात्, निर्गच्छन्त्यां वा तस्यां प्रतिगमनादीनि स विविद्यीत ॥ ५७२४ ॥ अत्रेदं द्वितीयपदम्—

वितियं अच्छित्तिकरो, वहुवक्खेवे गणम्मि पुच्छित्ता । सुत्त-ऽत्थझरणहेतुं, गीतेहिं समं स निग्गच्छे ॥ ५७२५ ॥

योऽव्यवच्छित्तिकरो भविष्यति स सूत्रार्थो गृहीत्वा बहुव्याक्षेपे 'गणे' गच्छे गुरूनापुच्छ्य तेषामुपदेशेन गीतार्थैः साधुभिः समं सूत्रा-ऽर्थसारणहेतोर्गणाद् निर्गच्छेत् । एतद् द्वितीयपद-10 मत्र मन्तव्यम् ॥ ५७२५ ॥

॥ ब्रह्मापायप्रकृतं समाप्तम् ॥

अधिकरण प्रकृत मू

सूत्रम्--

भिक्खू य अहिगरणं कहु तं अहिगरणं अविओस-वित्ता इच्छिजा अन्नं गणं उवसंपिजत्ताणं विहरित्तए, कप्पइ तस्स पंचराइंदियं छेयं कहु, परिनिव्वविय परिनिव्वविय दोचं पि तमेव गणं पिडिनिजाएअव्वे सिया, जहा वा तस्स गणस्स पित्तयं सिया ५॥

अस्य सम्बन्धमाह—

20

15

एगागी मा गच्छसु, चोइजंते असंखर्ड होजा। ऊणाहिगमारुवणे, अहिगरणं कुज संवंधो॥ ५७२६॥

एकाकी मा गच्छ इत्येवं नोचमानो यदा न प्रतिपचते तदाऽसङ्घः भवेत् । अथवा स निर्भन्थो भूयो गच्छं प्रविशन् ऊनायामिषकायां वाऽऽरोपणायां दीयमानायामिषकरणं कुर्यात् । एप सम्बन्धः ॥ ५७२६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—भिक्षुः चशव्दाद् आचार्य उपाध्यायो वाऽधिकरणं कृत्वा तद-धिकरणमृत्यवशमय्य इच्छेद् अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम्, ततः करुपते 'तस्य' अन्यगण-सङ्गान्तस्य पद्यरात्रिन्दिवं छेदं कर्तुम्, ततः 'परिनिर्वाप्य परिनिर्वाप्य' कोमलवचःसिललसेकेन

१ मा पुच्छसु तामा॰ ॥ २ °स्य स्वगणसत्केप्नेवापरेषु स्पर्धकेषु प्रविष्टम्य पञ्च विष्टा

15

20

25

30

कपायाग्निसन्तर्षं सर्वेतः श्रीनछीकृत्य द्वितीयमि वारं तमेव गणं सः 'प्रतिनियीनव्यः' नैतव्यः त्यात् । यथा वा नस्य गणन्य प्रीनिकं स्थान् तथा कर्तव्यम् । एए मृत्रार्थः ॥

थय माप्यविनारः—

सचित्रियत्त भीमे, त्रशोगत परिहारिए य देसकहा । सम्ममणाउँ हुने, अविकरण ननो समुप्प हो ॥ ५७२७ ॥ आमन्त्रसद्माणे, निण्हेंने नमेत्र मग्गमाणे वा । सचित्रवर्गीसे, वितहापिंडवित्तिनो कलहो ॥ ५७२८ ॥ विद्यामेलण सने, देसीमामा पत्रेचणे चेत्र । अण्णामेम य तत्त्वेत, हीणाहिय अक्तवरे चेत्र ॥ ५७२९ ॥

10 परिहारियमटिविते, टिविने अणहार णिव्तिमंते वा । इच्छितकुले व पविमित्, चौदिनऽणाउट्टण कछहो ॥ ५७३० ॥ दंसकहापरिकहणे, एक एक व दंसरागम्मि । सा कर दंसकहं वा, को मि तुमं मम नि अधिकरणे ॥ ५७३१ ॥

अद्-निरिय-उद्गुकरण, वंत्रण णिव्यचणा य णिक्खिनणं । उत्तसम-खण्ण उद्दं, उदण्ण भन्ने अदेकरणं ॥ ५७३२ ॥

जो जस्स उ उत्रसमनी, विज्ञवर्ण नस्म तेण कायच्यं । (अन्यायम्—५००० । मर्वयन्यायम्—३८८२५)

जो उ उनेहं हुला, आनलति मासियं लहुगं ॥ ५७३३ ॥ र्लंहुओं उ उनेहाए, गुम्ब्रा सो चेन उन्नहसंतस्य । उत्त्यमाणे लहुगा, महायगने सरियदोसो ॥ ५७३४ ॥

एसो वि नात्र दमयतु, हमिन व नम्योमनाह ओहसणा । उत्तरहाणं मा आसगिहि अह होह उत्तरणा ॥ ५७३५ ॥ वायाए हन्येहि व, पाएहि व दंन-रुउडमादीहिं ।

नो कुणति महायत्तं, समाणदोनं तर्गं वंति ॥ ५७३६ ॥ परपत्तिया ण किरिया, मोनु परदं च नयसु आयद्दे ।

अवि य उनेहा बचा, गुणो नि दोमायने एनं ॥ ५७३७ ॥ जित परा पहिसेनिज्ञा, पानियं पिडेनेनणं । सन्स मोणं करेनस्स, के अहे परिहायहं ॥ ५७३८ ॥

णागा ! जलवासीया !, सुणेइ वस-यावरा ! । सरहा जस्य मंहति, अमावो परियर्चह ॥ ५७३९ ॥

वणसंड सरे जल-यल-खहचर वीसमण देवता कहणे। चारेह सरहवेक्सण, वाहण गयणाय मृर्णता॥ ५७५०॥ तात्री मेदी अयसी, हाणी दंगण-चरिच-नाणाणं।

Б

10

साहुपदोसो संसारवङ्गणो साहिकरणस्स ॥ ५७४२ ॥ -अतिभणित अभणिते वा, तावी भेदी य जीव चरणे वा। रूवसरिसं ण सीलं, जिम्हं व मणे अयसों एवं ॥ ५७४२ ॥ अकुट्ट तालिए वा, पक्खापिक्ख कलहिम गणमेदो । एगतर स्यएहिं ब, रायादीसिट्ठें गहणादी ॥ ५७४३ ॥ वत्तकलहो उ ण पढति, अवच्छलते य दंसणे हाणी। जह कोहादिनिवडी, तह हाणी होइ चरणे नि ॥ ५७४४ ॥ आगाढे अहिगरणे, उवसम अवकहूणा य गुरुवयणं । उवसमह कुणह झायं, छड्डणया सामपत्तेहिं ॥ ५७४५ ॥ जं अजियं समीखळएहिं तव-नियम-वंभमइएहिं। तं दाइँ पच्छ नाहिसि, छड्डेंती सागपचेहिं ॥ ५७४६ ॥ जं अजियं चरित्तं, देखणाए वि पुन्वकोडीए। तं पि कसाइयमेची, णासेइ णरी मुहुत्तेणं ॥ ५७४७ ॥ आयरिओं एग न भणे, अह एग णिवारें मासियं लहुगं। राग-होसविमुको, सीतघरसमो उ आयरिको ॥ ५७४८ ॥ 15 वारेति एस एतं, ममं न वारेति पक्लराएणं। बाहिरमावं गाढतरगं च मं पेक्खसी एकं ॥ ५७४९ ॥

एताः सर्वा अपि गाथा यथा प्रथमोद्देशंके (गाथाः २६९३-९७, २६८२, २६९८-९९, २७०४-५, २७०१-२, २७०६-११, २७१३-१७) व्याख्यातास्त्रथेव द्रष्ट्रत्याः ॥ ५७२७-५७४९ ॥ 20

एवमधिकरणं इत्वा यः प्रज्ञापितोऽपि नोपशाम्यति स किं करोति ई इत्याह—

खर-फरुस-निद्रुराई, अध सी भणिउं अभाणियन्ताई। निग्मसण कलुसहियए, सगणे अहा परगणे वा ॥ ५७५० ॥

अथासौ सर-परुष-निष्टुराणि अभिणतन्यानि वचनानि मणित्वा कञ्जपितहृदयः खगच्छाद् निर्गमनं करोति ततो निर्गतस्य तस्य खगणे परगणे च प्रत्येकमष्टो स्पर्द्धकानि चक्ष्यमाणानि 25 भवन्ति ॥ ५७५० ॥ खर-परुप-निष्ठरपदानि व्याख्याति-

> उचं सरोस भणियं, हिंसग-मम्मवयणं खरं तं तू। अक्रोस णिरुवचारिं, तमसन्मं णिहुरं होती ॥ ५७५१ ॥

'उमं' महता खरेण सरोपं यद् भणितं हिंसकं मर्भेषष्टनवचनं या तत् तु खरं मन्तव्यम् । जकारादिकं यद् आक्रोक्षवचनं यच 'निरुपचारि' विनयोपचाररिहमं तत् परुपय् । यद् 30 'असम्बं' समाबा अबोर्ग्य 'कोलिकस्त्वम्' इत्यादिकं वचनं तद् निष्टुरं मण्यते ॥ ५७५१ ॥

ईं हशानि भणित्वा गच्छाद् निर्गतसाचार्यः प्रायिश्वचिमागं दर्शयितुकाम स्दमाह—

१ °दाके अधिकरणसूत्रे स्थाल्याताक्तश्रेतात्रापि द्व° गां॰ श

अहुऽह अहंमासा, मासा हीतऽह अहुस पयारो । वासीस असैचर्ण, ण चेत्र इयरे वि पेसंति ॥ ५७५२ ॥

खगणे यान्याचार्यसत्कानि अष्टी स्पर्धकानि तेष्ठ पश्चे पश्चे अपुरापरस्मिन् स्पर्द्धके संचरतीsष्टावर्द्धमासा मवन्ति, परगणसत्केप्यप्यष्टतु स्पर्द्धकेषु पक्षे पक्षे संचरतोऽष्टावर्द्धमासाः, एवसु-क्रमयेऽपि मीढिता अंधी मांसा मवन्ति । अष्टमु च ऋतुबद्धमासेषु सावृनां 'प्रचारः' विद्यारी भवतीति ऋत्वा अष्टग्रहणं ऋतम् । वर्षायु चतुरी मासान् तस्याधिकरणकारिणः साधीः संचरणं नास्ति, वर्षोकाल इति कृत्वा । 'इतरेऽपि' येषां स्पर्दके सङ्गान्तस्तेऽपि तं प्रज्ञाप्य वर्षावास इति कृत्वा यतो गणादागतस्त्रंत्र न मेपयन्ति । तत्र यानि स्वगणेऽधे स्यर्द्धकानि तेषु सङ्गा-न्तस्य तैः स्वाध्याय-मिक्षा-योजन-प्रतिक्रमणवैकांषु प्रत्येकं सारणा कर्तव्या—व्यार्थे । उपग्रमं 10 कुरु । यदि एवं न सार्यन्ति ततो मासगुरुकम् ॥ ५७५२ ॥

तस्य पुनरनुपशाम्यत इदं प्रायश्चित्तम्—

सगणिम पंचराइंदियाइॅंट्स परगणे मणुणोस् । अण्णेस होइ पणरस, वीसा तु गयस्स ओसण्णे ॥ ५७५३ ॥

खगणस्पर्द्धकेषु सङ्कान्तस्यानुपनाम्यतो दिवसे दिवसे पद्मरात्रिन्दिवच्छेदः । परगणे 'मनो-15 जेप्प' साम्मोगिकेषु सङ्कान्तस्य दशरात्रिन्दिवः, अन्यसाम्मोगिकेषु पञ्चदशरात्रिन्दिवः । अवसन्नेषु गतस्य विंशतिरात्रिन्द्रिवच्छेदः ॥ ५७५३ ॥

्र एवं भिक्षोरुक्तम् । अयोपाघ्याया-ऽऽचार्ययोरुच्यते-

- एमेव य होइ गणी, दसदिवसादी उ मिण्णमासंतो । -पण्णरसादी तु गुरु, चतुमु वि ठाणेमु मासंतो ॥ ५७५८ ॥

एवमेव 'गणिनः' टपांच्यायस्यापि अधिकरणं कृत्वा परगणं सङ्कान्तस्य मन्तच्यम् । नवरम्-दशरात्रिन्दियमादै। कृत्वा मित्रमासान्तस्य क्टेदः । एवमेव शुरोरपि आचार्यस्य 'चनुपुँ' खगण-परगणसाम्मोगिका-ऽन्यसाम्मोगिका-ऽवसन्नेषु पञ्चदशरात्रिन्दिवादिको मासिकान्तश्छेदः ॥ ५७५१ ॥ एतत् पुरुपाणां स्वगणादिस्थानविमागेन प्रायधितमुक्तम् । ध्वैयेतेप्येवं स्थानेषु - पुरुपविभागेन प्रायश्चित्तमाह—

सगणिम पंचराइंदियाई मिक्खुस्स तहिवसं छेदो । दस होति अहोरत्ता, गणि आयरिए य पण्णरस ॥ ५७५५ ॥ स्वगणे सङ्कान्तस्य भिक्षोस्तद्दिवसादारम्य दिन दिने पञ्चरात्रिन्दियच्छेदः । 'गणिनः' उपा-

१ च्छेदः । तद्यथा—स(स्त)गणस्पर्यके सङ्कान्तस्योपाध्यायस्य द्दारात्रिन्दियः, साम्मीर गिकेषु सङ्कान्तस्य पञ्च[दशरात्रिन्दियः, अन्यसाम्मोगिकेषु सङ्कान्तस्य विशति] रात्रिन्दियः, अवसन्नेषु सङ्कान्तस्य मिन्नमासिकच्छेदः । पत्रमेव 'गुरोरिप' आचार्यस्य 'चतुर्पुं' स्वगणस्पर्धक-[ परगणसाम्मोगिका-ऽन्य]साम्मोगिका-ऽचसन्नळस्रणेषु स्थानेषु पञ्चद्रारात्रिन्दिवादिको मासान्तश्लेदोऽवगन्तव्यः ॥ ५७५४ ॥ एतत् हो० ॥ 🛴 🔀

25

ध्यायस्य देशरात्रिन्दिनः । आचार्यस्य पञ्चदगरात्रिन्दिनः ॥ ५७५५ ॥ अण्णगणे भिक्खुस्सा, दसेन राइंदिया भने छेदो । पण्णरस अहोरत्ता, गणि आयरिए भने नीसा ॥ ५७५६ ॥

अन्यगणे साम्भोगिकेषु सङ्गान्तस्य भिक्षोर्दशरात्रिन्दिवच्छेदः, उपाध्यायस्य पञ्चदशरात्रि-न्दिवः, आचार्यस्य विंशतिरात्रिन्दिवः । एवमन्यसाम्भोगिकेषु अवसन्नेषु च प्रागुक्तानुसारेण 5 नेयम् ॥ ५७५६ ॥ अथैवं प्रतिदिनं छिद्यमाने पर्याये पश्चेण कियन्तो मासा अमीपां छिद्यन्ते ! इति जिज्ञासायां छेदसङ्करनामाह—

> अद्वाइजा मासा, पक्ले अद्वहिँ मासा हवंति वीसं तू । पंच उ मासा पक्ले, अद्वहिँ चत्ता उ भिक्लुस्स ॥ ५७५७ ॥

स्वगणे सङ्गान्तस्य भिक्षोः प्रतिदिनं पञ्चकच्छेदेन च्छिद्यमानस्य पर्यायस्य पक्षेण अर्द्वतृतीया 10 मासाश्छिद्यन्ते । तथाहि—पक्षे पञ्चद्रश दिनानि भवन्ति, तैः पञ्च गुण्यन्ते जाताः पञ्चसप्ततिः, तस्या मासानयनाय त्रिशता भागे हतेऽर्द्वतृतीयमासा रूभ्यन्ते । स्वगणे चाष्टो स्पर्द्वकानि, तेषु पक्षे पक्षे सञ्चरतः पञ्चकच्छेदेन विंशतिर्मासारिछद्यन्ते । तथाहि—पञ्चदशाप्टभिर्गुणिता जातं विंशं शतम्, तदिष पञ्चभिर्गुणितं जातानि पद् शतानि, तेषां त्रिंशता भागे हते विंशतिर्मासा रूभ्यन्ते । एवमुत्तरत्रापि गुणकार-भागाहारपयोगेण स्वद्यद्या उपयुज्य मासा आनेतन्याः । 15 परगणे सङ्गान्तस्य भिक्षोर्दशकेन च्छेदेन च्छिद्यमानस्य पर्यायस्य पक्षेण पञ्च मासारिछद्यन्ते, दशकेनैव च्छेदेनाष्टिभः पक्षेश्चत्वारिशद् मासाश्छिद्यन्ते ॥ ५७५७ ॥

एवं भिक्षोरुक्तम् । उपाध्यायस्य पुनरिदम्-

पंच उ मासा पक्खे, अहहिँ मासा हवंति चत्ता उ । अद्भऽह मास पक्खे, अहहिँ सिंह भने गणिणो ॥ ५७५८ ॥

डपाध्यायस्यापि स्वगणे दशकेन च्छेदेन पक्षेण पञ्च मासाः, अष्टभिः पक्षेश्चत्वारिंगद् मासा-विद्ययन्ते । तस्यैव परगणे पञ्चदशकेन च्छेदेनाद्धीप्टममासाः पक्षेण च्छिचन्ते । परगण प्वाप्टभिः पक्षेः पष्टिर्मासा गणिनविद्यदन्ते ॥ ५०'३८ ॥

> अद्धृह मास पक्ले, अट्टिह मासा हवंति सिंह तु । दस मासा पक्लेणं, अट्टहऽसीती उ आयरिए ॥ ५७५९ ॥

भाचार्यस्य स्वगणे सङ्कान्तस्य पञ्चद्रशकेन च्छेदेन च्छिचमाने पर्याये पञ्चेणाद्वीष्टमामाः, भष्टिभः पक्षैः पष्टिमीसाश्छिचन्ते । तस्यैव परगणे सङ्कान्तस्य विदोन च्छेदेन पद्मेण दश्च गासाः, अष्टभिः पक्षैरशीतिर्मासाश्छिचन्ते ॥ ५७५९ ॥

१ दश अहोरात्राणि भवन्ति । किमुक्तं भवति ?—दशरात्रिन्दिवप्रमाणो दिने दिने भवति च्छेदः । एवमाचार्यस्य दिने दिने एञ्च ' छां ॥ २ 'स्य "पराते" चि तिमक्तिः व्यत्ययात् पर्सेण गां ॥ ३ 'न्ते । तथाऽप्रभिः पक्षेविदातिमासा भवन्ति, छेदनीया इत्यर्थाद् गम्यते । इयमत्र भावना—स्वगणेऽप्रौ गां ॥ ४ 'न्ते, भावना प्रागुक्तनीत्या कर्त्तव्या ॥ ५७५७ गां ॥

एवं खगणे परगणे च साम्मोगिकेषु सङ्गान्तस्य च्छेद्सञ्चलनाऽभिहिता । अन्यसाम्मोगिकेषु अवसन्नेषु च सङ्गान्तस्य मिझोरुपाध्यायस्याचार्यस्य चानयेव दिशा छेदसक्कना कर्तत्र्या—

एसा विही उ निगाएँ, सगणे चचारि मास उक्तेसा। चचारि परगणम्मि, तेण परं मृख निच्छुमणं ॥ ५७६० ॥

प्प विविधिच्छाव् निर्गतस्योक्तः । अत्र च स्तर्गणेऽप्यु स्पर्वकेषु पश्चे पश्चे सम्बरतश्चरतारी मासा उत्कर्षतो मवन्ति, पर्गणेऽप्येवं चत्वारो मासाः, अवमन्नेप्विष चत्वारो मासाः । ततः परं यदि उपग्रान्तखतो मृङ्म् । अय नोपग्रान्तखदा निष्काग्रनं कर्तव्यन् , छिन्नमपहरणीय-मित्यर्थः ॥ ५७६० ॥

चीएइ राग-दोसे, सराण परगणे इमं तु नाणचं।

10 पंतायण निच्छुमणं, पर-ज्ञलवर घाडिए ण गया ॥ ५७६१ ॥

शिष्यः प्रेरयति—राग-द्वेषिणो यृयम्, यत् साणो ग्त्रोकं छेद्रप्रायश्चित्तं दत्त परमणे तु प्रमृत्तम्, एवं हि साणो मवतां रागः परगणे द्वेषः । गुरुराह—इदं छेद्नानात्वं कुर्वन्तो वयं न राग-द्वेषिणः । तथा चात्र दृष्टान्तः—

एगस्स गिहिणों चडरो मजाओं। तानो य तेण सरिसे खनराहे पंताविचा 'मम गिहा-15 थो नीह' चि निच्छूदा। तस्येगा कन्हिइ परवरिम गया। विद्या कुछवरं। तर्द्या 'मन्तुणों एगसरीरो वयंमो' चि तस्स घरं गया। चटत्यी निच्छुमंती वारसाहाए छगा हम्ममाणी वि न गच्छइ, मणई य—कतो वचामि । नित्य मे अलो गहित्रसक्षो, नह वि मारेसि तहावि तुमं चेव गई सरणं ति तस्येव ठिया॥

इदमेवाह—''पंतावण'' इत्यादि । केनापि गृहिणा चतम्रणां भार्याणां 'मान्तापनं' कुट्टनं 20 कृत्वा गृहाद् निष्कायनं कृतम् । नत्रेका परगृहं द्वितीया कुटगृहं नृतीया 'घादिकः' मित्रं तद्वहं गता, चतुर्थो ह्व न कापि गता ॥

तस्रो तुर्रेण चटार्या वरसामिणी कया । तह्याए घाडियघरं नंतीण स्रो चेव अणुवित्तो, विगतरोसेण खरंटिता आणिता य । विद्याए कुरुवरं नंतीए पिटिगह्वनं गिह्यं, गाहतरं रुट्टेण अनेहिं भणिए विगतरोसेण खरंटिता दंडिया य । पटमा 'दूरे नह ति न ताए किंवि 25 पत्रोयणं' महंतेण वा पिर्छत्तदंडेण दंडिटं आणिज्ञह् । एवं परहाणीया ओसण्णा, कुरुवर-टाणीया अन्तरंमोह्या, घाडियसमा संमोह्या, अनिगमे सघरसमो सगच्छो । नाव दूरतरं ताव महंततरो दंडो भवह ॥ ॥ ५७६१ ॥ अय गच्छादिनर्गतस्य विविमाह—

गच्छा अणिगगयस्सा, अणुत्रसमंतिस्समो विही होह । सज्झाय मिक्स मत्तह वासए चडर एक्केके ॥ ५७६२ ॥

30 गच्छादनिर्गतस्यानुपग्राग्यतोऽयं विविभेवति—स्योदयकाले यः साध्यायः क्रियते तदः वसरे प्रथममधी नोधते, द्विनीयं भिक्षावतरणवेछायाम्, तृनीयं मकार्थनाकाले, चतुर्थं प्रादो-

१ °कः। गाथायाँ स्रीलिङ्गनिर्देशः प्रारुतन्यात् । यत्र च र्घ ॥ २ °साहोपलग्गा दे॰ ॥ ३ एवं गच्छासिर्गतस्य विधिषकः । अथ गच्छा वर्षः ॥

निकाष्ट्रयक्कवेलायाम् । एवं चतुरो वारानेकैकस्मिन् दिने नोचते ॥ ५७६२ ॥ तचाधिकरणं प्रभाते प्रतिकान्तानां स्वाध्यायेऽप्रस्थापिते एवमादौ कारणे उत्पचेत—

दुप्पडिलेहियमादिसु, चोदिएँ सम्मं तु अपडिवर्जते । न नि पहुर्वेति उवसम, कालों ण सुद्धो जियं वा सिं ॥ ५७६३ ॥

दुंष्यस्युपेक्षितं कुर्वन् आदिशब्दाद् अप्रत्युपेक्षमाणोऽसामाचार्या वा प्रत्युपेक्षमाणो नोदितः । सम्बन् यदि न मतिष्यते ततोऽधिकरणं मवेत् । उत्पन्ने चािकरणे यदि साध्यायेऽप्रसापिते सम्बन्धेपेक्षान्तस्ततो कष्टम् । अत्र नोपशान्तस्ततो यः प्रसापनार्थमुपतिष्ठते स वारणीयः, यत्रा—तिष्ठतु तावद् वावत् सर्वेऽपि मिलिताः । तत आगतेषु सर्वेषु स्र्यो ज्ञुवते—आर्थ ! उपशान्य, इमे साधवः साध्यायं न प्रसापयन्ति । स वष्टोत्तरं प्रयच्छति—अवश्यं कालो न शुद्धः परिजितं वा एषां साधूनां स्त्रश्चतं ततो न प्रसापयन्ति । एवं मणतो मासगुरु । साधवश्च 10 सर्वेऽपि प्रसापयन्ति साध्यायं च कुर्वन्ति ॥ ५७६३ ॥

काले प्रतिकान्ते भिक्षावेलायां जातायामिदमाचार्या भणन्ति-

णोतरणें अभत्तही, ण व वेला अभ्रंजणे ण जिण्णं सि । ण पडिकमंति उवसम, णिरतीयारा ण पचाह ॥ ५७६४ ॥

आर्थ ! साधवस्त्वदीयेनानुपश्चमनेन भिक्षां नावतरन्ति । स प्राह—नूनमभक्तार्थिनो न वा 15 भिक्षावेला । एवमुक्ते सर्वेऽप्यवतरन्ति । तस्यानुपशान्तस्य द्वितीयं मासगुरु । भिक्षानिवृत्तेषु साधुषु गुरवो भणन्ति—वार्थ ! साधवो न मुझते । स प्राह—नूनं साधूनां न जीर्णम् । एव-मुक्ते सर्वेऽपि समुद्दिशन्ति । तस्य पुनस्तृतीयं मासगुरु । भूयोऽपि प्रतिक्रमणवेलायां भणन्ति—वार्थ ! साधवो न प्रतिक्रामन्ति, उपशमं कुरु । स वष्टोत्तरं प्रत्याह—'नुः' इति वितर्के, सम्मावयाम्यहम्—निरतीचाराः श्रमणास्तेन न प्रतिक्रामन्ति । एवमुक्ते सर्वेऽपि प्रतिक्रामन्ति । १०६ । तस्य पुनश्चतुर्गुरुकम् । एवं प्रभातकाले अधिकरणे उत्पन्ने विधिरुक्तः ॥ ५७६ ।

अन्निम वि कालमिंम, पढंत हिंडंत मंडली वासे। तिनि व दोनि व मासा, होति पडिकंतें गुरुगा उ॥ ५७६५॥

अधानयसिन् कालेऽधिकरणमुत्पन्तम् । कदा ई इत्याह—'पठतां' हीना-ऽधिकादिपठने निम्नां हिण्डमानानां मण्डस्यां वा समुद्दिशतामावश्यके वा । तत्र यदि द्वितीयवेलायामधिकर- 25 णमुत्यकं तदा चतुर्थवेलायामनुपशान्तस्य त्रयो गुरुमासाः, तृतीयवेलायामुत्पनेऽनुपशान्तस्य देशे गुरुमासो, एवं विभाषा कर्तव्या । अध 'मितिकान्ते' मितिकमणे कृतेऽपि नोपशान्त- सत्मात्र्यंरुक्तः ॥ ५७६५ ॥

र प्राभातिकप्रतिक्रमणानन्तरं प्रतिलेखनाकाले दुष्पन्यु वां ॥ २ वा तदा त्रयो या ही या मासा भवन्ति, गुरुमासा इत्यर्थः। तत्र यदि वां ॥

कर्तव्या । 'यति' यावतो वारान् आचार्यो न सारयति 'तति' तावतो वारान् नासगुरकाणि सवन्ति ॥ ५७६६ ॥

> एवं तु अगीतत्थे, गीतत्थे सारिए गुरू सुद्धो । चति तं गुरू ण सारे, आवची होइ दोण्टं पि ॥ ५७६७ ॥

उ एवं दिने दिने सारणाविधिरगीजार्थस कर्तव्यः । यस्तु गीवार्थः स यद्येकं दिनं साव्याय-मिक्षा-मक्तार्थना-ऽऽवश्यक्रक्रमणेषु चतुषु सानिषु सारितः तदा परतन्त्रनसारयन्निष गुरुः गुद्धः । यदि पुनः 'तम्' अगीवार्थं गीवार्थं वा गुरुनं सारयति ततः 'द्वयोरिष' आचार्यसानुपद्यान्यतश्च प्रायश्चित्तसापितः । अन्ये द्ववते—अगीवार्थसानुपद्यान्यवोऽिष नान्ति प्रायश्चित्तम्, यस्तु गुरुरगीवार्थं न नोदयति तस प्रायश्चित्तन् ॥ ५७३७॥

गच्छो य दोन्नि मासे, पक्खे पक्खे इमं परिहवेति । भचहुण सन्झायं, वंदण लावं ततों परेणं ॥ ५७६८ ॥

एवमनुपञ्चान्यन्तं तं गच्छो हो मान्नो सारयति, इदं पुनः पञ्चे पञ्चे परिद्यायति । तद्यया— अनुपञ्चान्तस्य पञ्चे गते गच्छत्वेन सार्द्धं मकार्थनं न ऋरोति, न गृहाति वा न वा किमिष तस्य ददातीत्पर्थः । द्वितीये पञ्चे गते स्वाच्यायं तेन सनं न ऋरोति । वृतीये पञ्चे गते वन्द्रनं न 15 ऋरोति न वा प्रतीच्छति । चतुर्थोऽपि पञ्चो यदा गत्तो नवति ततः परमाञ्चपमपि तेन सार्द्धं वर्षयन्ति ॥ ५७६८ ॥

> आयरिय चर्रों मासे, संग्रंजिति चर्रों देइ सन्झायं। वंदण लावं चररो, तेण परं मृल निच्छहणा।। ५७६९॥

आचार्यः पुनश्रत्तरो नासान् सर्वरित प्रकारिकेन समं सम्मुद्धे ततः परं चतुरो नासान् 20 मक्तार्यनं वर्वयति साध्यायं त्र ददाति । तदश्रत्तरो मासान् साध्यायं परिहृत्य वन्द्रना-ऽऽलापो ददाति । ततः परं वर्षं पूणें सांवरसरिके प्रतिकानते रुपञ्चान्तस्य स्ट्रम्, अनुपञ्चान्तस्य तु गणाद् निप्काञ्चनं कर्तव्यम् ॥ ५७३९ ॥

एवं बारस मासे, दोमु तवो सेसए भवे छेदो । परिहायमाण तिहवस तवो मृहं पहिकंते ॥ ५७७० ॥

25 एवं द्वादश्यमास्थानप्यनुपञ्चान्यतः 'द्वयोः' खोदिमनासयोयीववृ गच्छेन विमर्जितः तावत् तपः प्रायश्चित्तनेव, 'रोरेष्ठ' दश्च नासेष्ठ पत्रसात्रिन्दिक्च्छेदः यावत् सांवत्सिर्कं पत्रे प्राप्तं सवति । पर्श्वपणारात्रो प्रतिक्रान्तानामिकरपे दस्यते एप विधित्तकः । ''परिह्ययनान तिहि-वस'' ति पर्श्वपणागरणकदिनादेकैकदिवसेन परिह्ययमानेन ताव्वृ नेयं व्यवत् 'तिहिवसं' पर्श्वर-णादिवस प्राधिकरणम्हरात्रं तत्र च तपो मुद्धं वा सवति' न च्छेदः । ''पिहिक्यंत'' ति स्य ३० प्रतिक्रमणं कुत्रेतामुस्यतं ततः सांवत्सरिके व्ययोन्सर्गं कृते मूछ्येव केवलं सवति ॥ ५७७०॥

१ °न् गुरको गुरको मालो मवति ॥ ५७६६ छा॰ ॥ २ ॰न्द्नं तस्य न प्रयच्छति न वा प्रती छा॰ ॥ ३ °डाति । "नेप परं" ति विमक्तिव्यत्ययात् ततः छाँ ॥ ४ एदरन्तरम् प्रस्थाप्रम्—५५०० छाँ ॥

प्तदेव सुव्यक्तमाह—

एवं एकेकदिणे, हवेतु ठवणादिणे वि एमेव। चेइयवंदण सारे, तम्मि वि काले तिमासगुरू॥ ५७७१॥

भौद्रपदशुद्धपश्चम्यां अनुदित आदित्ये यद्यधिकरणमुत्पद्यते ततः पर्शुपणायामप्यनुपरान्ते संवत्तरो भवति, पर्ष्यामुत्पन्ने एकदिवसीनः संवत्तरः, सप्तम्यां दिवसद्वयोनः, एवमेकैकं दिनं ह हापियत्वा तावद् नेयं यावत् स्थापनादिनं-पर्युपणादिवसः । तत्र चानुदिते रवो कलहे उत्पन्ने एवमेव नोदना कर्तव्या-प्रथमं खाध्यायप्रखापनं कर्तुकामैः सारणीयः, ततश्चेत्यवन्दनार्थ गन्तुकामाः सारयेयुः, तत्राप्यनुपशान्ते प्रतिक्रमणवेलायां सारयन्ति । एवं तसिन्निप पर्युपणा-कारुदिवसे त्रिषु साध्यायप्रस्थापनादिषु स्थानेषु नोदितस्यानुपशान्तस्य त्रीणि मासगुरुकाणि भवन्ति ॥ ५७७१ ॥

पडिकते पुण मूलं, पडिकमंते व होज अधिकरणं।

संवच्छरग्रस्सग्गे, कयम्मि मूलं न सेसाई ॥ ५७७२ ॥ पर्शुपणादिने सर्वेपामधिकरणानां व्यवच्छित्तिः कर्तव्येति कृत्वा 'प्रतिकान्ते' समाप्ते आवश्यके यदि नोपशान्तस्ततो मूलम् । "पिडक्षमंते व" चि अथ प्रतिक्रमणे पारच्ये यावत् सांवत्सरिको महाकायोत्सर्गस्तावर्दे अधिकरणे कृते मूलमेव केवलम् , न शेपाणि प्रायश्चित्तानि ॥ ५७७२ ॥ 15

संबच्छरं च रुट्टं, आयरिओ रक्खए पयत्तेण।

जति णाम उवसमेजा, पन्वयरातीसरिसरीसो ॥ ५७७३ ॥

एवमाचार्यसां रुष्टं सवत्सरं प्रयतेन रक्षति । किमर्थम् ? इत्याह—'यदि नाम' कथश्चिदु-पशाम्येत । अथ संवत्सरेणापि नोपशाम्यति ततः पर्वतराजीसदृशरोपः स गन्तव्यः ॥५७७३॥

तस्य च वर्षादृद्धं को विधिः है इत्याह-

20

अणो दो आयरिया, एकेकं वरिसमेत्तमेअस्स। तेण परं गिहि एसो, वितियपदं रायपन्त्रइए ॥ ५७७४ ॥

तं वर्षादुर्द्धे मूलाचार्यसमीपाद् निर्गतमन्यो द्वावाचार्यो कमेणेकैकं वर्षमेतेनैव विधिना प्रयतेन संरक्षतः, तन्मध्याद् येनोपशमितत्तस्येवासौ शिष्यः। 'ततः परं' वर्षत्रयादृर्ज्जमेप गृही कियते, सदुस्तदीयं लिक्समपहरतीत्यर्थः । द्वितीयपदे राजैपविजतत्य लिक्षं प्रस्तारदोपभयात्र द्वियते । 25 एवं भिक्षोरुक्तम् ॥ ५७७४ ॥

> एमेव गणा-ऽऽयरिए, गच्छिम्म त्यो उ तिन्नि पक्याइं। दो पक्ला आयरिए, पुच्छा य कुमारदिइंतो ॥ ५७७५ ॥

एवभेव गणिन आचार्थस्य च मन्तव्यम् । नवरम्—उपाध्यायस्यानुपद्माम्यतो गच्छे वसत-सीन् पक्षान् तप. पायश्चित्तम् , परतङ्छेटः; आचार्यस्यानुपशाम्यतो हो। पक्षी तप., परतद्छेटः I so

१ पेदंयुगीनचतुर्धादिनभाविपर्युपणापर्वापेदाया पारणकिने भाद्रपद् गां॰॥ २ द् शत्रान्तरेऽधिकरणं 'भवेत्' उत्पद्येन तनो यदि तत्क्षणादेव नोपद्यान्तस्तदा सांवन्सरिक कायोत्सर्गे छते मूल गां॰॥ ३ जिपुत्रप्रव भा॰॥

शिष्यः प्रच्छति—िक्तं सद्दशापराघे विषमं प्रायिश्वतं प्रयच्छश्र सग-हेषिणो सूयम् १। आचार्यः प्राह—कुमार्द्रप्रान्तोऽत्र मवति, स चोत्तरत्रामियास्यते ॥ ५०७५ ॥

ये ते उपाध्यायस्य त्रयः पक्षास्ते दिवसीकृताः पञ्चचत्वारिंग्रहिवसा भवन्ति, ततः-

पण्याल दिणा गणिणो, चउहा काळण साहिएकारा ! मचहण सन्झाए, वंदण लाने य हानेति ॥ ५७०६ ॥

गणिनः सम्बन्धिनः पञ्चनतारिंशद् दिनसाश्चन्नधि कियन्ते, चतुर्भागे च साधिकाः-सपादा एकाद्य दिनानि भन्तार्थनं करोति, एकं खाल्याय-तृन्दना-ऽऽलापानपि प्रत्येकमेकाद्य दिनानि यथाक्रमं करोति, प्रतस्त परिहाप-यति । पञ्चन्त्वारिंशहियसानन्तरं चोपाल्यायस्य दशक्लेदः । आन्तार्थन्त्रथेकोपाल्यायस्य १० चतुर्भिश्चनुर्भिर्मोसेर्यकार्यनादीनि परिहापयन् संवत्सरं सार्यति ॥ ५७७६ ॥

आचार्यस हो पक्षो दिवसीकृतो त्रिस्टर् दिवसा सवन्ति, वतः—

तीस दिये आवरिए, बदह दिये य हाब्या तत्य । गच्छेय चरपदेहि तु, णिच्ह्रहे रूगाती छेदो ॥ ५७.५७ ॥

त्रिंशहित्रमाश्चतुर्भागेन विमक्ता अद्धिमा दिवसा भवन्ति । तत्र गच्छ आचार्येण सहा-15 द्वीष्टमानि दिनानि मक्तार्थनं करोति, एवं साञ्चाय-बन्दना-ऽऽलापानिप यथाकममद्धीष्टमे-दिवसः प्रत्येकं हापयति । ततः परं मच्छेन चतुर्भिरिष-मक्तार्थनादिमिः पर्दिनिष्काशित साचार्यः पञ्चद्यके-च्छेदे रुमति ॥ ५७७७ ॥ ततः—

> संकंतो अण्णगणं, समगेण य बिलतो चतुपदंहि । आयरियो ग्रुण नर्वारं, बंदण-रावेहि णं सारे ॥ ५५७८ ॥

20 स्वर्गणेन मक्तार्थनादिमिश्चतुर्भिः पदैर्यटा वर्जितस्तरा खन्यगणं सङ्कानाः । स पुनर्त्वरगण-स्याचार्यः 'नवरं' केवछं वन्द्रना-ऽङ्ह्यपाय्यां द्वास्त्रां पदास्यां सम्मुखानः सारयति यावद् वर्षम् ॥ ५७७८ ॥

> मन्द्रायमार्ट्यार्ह, दिणे दिणे सारणा प्रगणे वि । नवरं पुण णाणचं, तत्रो गुरुस्सेनरं छेदो ॥ ५७७९ ॥

25 परगणेऽपि सङ्कान्त्रस्थाचार्यस्य स्ताव्यायादिभिः पहेर्दिने दिने सारणा कियते । नवरं परगणे सङ्कान्तस्थदं 'नानात्वं' त्रिशेपः—अन्यगणसत्कस्य गुरोरसारयतन्त्रपः प्रायश्चित्तम्, 'इतरस्य पुनः' अधिकरणकारिण आचार्यस्यानुपद्याग्यत्य्वेदः ॥ ५७६९ ॥

थत्र परः माह—रागहेपिणो यृयम् , आचार्यं शीत्रं छेदं प्रापयथ, इपाध्यायं बहुत्तरेण कालेन, मिश्चं त्रतोऽपि निरत्तरेण, एवं हि मिश्न्पाव्याययोर्भवृतां रागः आचार्यं हेपः । अत्र ३० स्टिः प्रामुद्दिष्टं क्रुमार्द्दशन्तमाह—

सरिसावरार्धे दंढो, जुवरण्णो मोगहरण-बंघादी । मन्त्रिम बंध-बहादी, अवचि कचादि खिसा वा ॥ ५७८० ॥ एगम्स रत्नो तिन्नि पुचा—जेहो मन्त्रिमो कणिहो व । तेहि व तिहि नि समस्मित्रं—

पितरं मारिता रजं तिहा विभजामो । तं च रत्ना नायं । तत्य जेट्टो 'ज़वराया तुमं पमाण-मुओ कीस एवं करेसि ?' ति तस्स भोगहरण-वंघण-ताडणादिया सबे दंडप्यगारा कया। मिज्झमो 'एय प्पहाणो' त्ति काउं तस्स भोगहरणं न कयं वंध-वह-खिंसाईया कया। कणी-यसी 'एएहिं वियारिउ' ति काउं तस्स कणाविवोटदंडो खिंसादंडो य कओ न भोगहरणाईओ॥

अक्षरगमनिका—सहरोऽप्यपराधे युवराजस्य भोगहरण वन्धनादिको महान् दण्डः इतः, 5 मध्यमस्य बन्ध-बधादिको न भोगहरणम् , अव्यक्तः-किन्छस्तस्य कर्णामोटिकादिकः खिंसा च कृता । अयमर्थोपनयः—यथा लोके तथा लोकोत्तरेऽप्युत्कृष्ट-मध्यम-जघन्येषु पुरुपवस्तुषु बृहत्तमो लघुर्लघुतरश्च यथाकमं दण्डः कियते ॥ ५७८० ॥

प्रमाणमृते च पुरुषेऽिकयास वर्तमाने एते दोषाः—

अप्पचय वीसत्थत्तणं च लोगगरहा दुरहिगम्मो । आणाए य परिभवी, णेव भयं तो तिहा दंडी ॥ ५७८१ ॥

 - लोकैः सकपायमाचार्य दृष्ट्वा ब्र्यात्— > एत प्वाचार्या भणन्ति—अकपायं चारित्रं भवति, खयं पुनरित्थं रुप्यन्ति । एवं सर्वेपूपदेशेप्वपत्ययो भवति । शेपसाधूनामपि कपायकरणे विश्वस्तता भवति । लोको वा गर्ही कुर्यात्—प्रधान एवामीपां कल्हं करोतीति । रोपणश्च गुरुः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च दुरिंगमो भवति । रोपणस्य चाज्ञां शिष्याः परिभवन्ति, न 15 च भयं तेषां भवति । अतो वस्तुविशेषकारणात् त्रिधा दण्डः कृतः ॥ ५७८१ ॥

> गच्छिम्म उ पद्वविए, जिम्म पर्दे स निग्गतो ततो वितियं। भिन्तु-गणा-ऽऽयरियाणं, मूलं अणवद्व पारंची ॥ ५७८२ ॥

गच्छे यसिन् पदे प्रसापिते निर्गतस्ततो द्वितीयं पदं परगणे सङ्गान्तः प्राप्तोति । तद्यथा-तपसि प्रसापिते यदि निर्गतस्तत्वरहेदं प्रामोति, हेदे प्रसापिते निर्गतस्तनो मूलम् । एवं 20 भिक्षोरुक्तम् । गणावच्छेदिकस्यानवस्थाप्ये आचार्यस्य पाराश्चिके पर्यवस्यति । अथवा येन भक्तार्थनादिना पदेन गच्छाद् निर्गतखतो द्वितीयपदमन्यगणे गतस्य प्रारम्यते । यथा-गच्छाद् भक्तार्थनपदेन निर्गतस्ततोऽन्यं गणं गतस्य स गणस्तेन समं न सुक्षे साध्यायं पुनः करोति, एवं साध्यायपदेन निर्गतस्य वन्दनकं करोति, वन्दनगदेन निर्गतस्यालापं करोति, भारापपदेन निर्गतस्य परगच्छश्चतुर्भिरिष पदैः परिहारं करोति । "भिक्सु-गणा-SSयरियाणं" 25 इत्यादिना तु त्रयाणामपि अन्त्यपायश्चित्तानि गृहीतानि ॥ ५०८२ ॥ द्वितीयपदमाह—

कारणें अणले दिक्खा, समत्तें अणुमहि तेण कलहो वा। कारणें सद्दें ठिताणं, कलहो अण्णोण्ण तेणं वा ॥ ५७८३ ॥

कारणे 'अनलस्य' अयोग्यस्य दीक्षा दत्ता । समाप्ते च तिलान् कारणे तम्यानुशिष्टिः कियते । तथाऽप्यनिर्गष्छता तेन समं कलहोऽपि कर्तव्यः। कारणे वा शब्दमतिबद्धायां वसनी मिता-३० रततोऽन्योन्यं 'तेन वा' मैधुनशब्दकारिणा समं कलहः क्रियते येन शब्दो न शृयेव ॥५७८३॥

॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम् ॥

६ 🗠 🗠 एतथिस्नतर्गत पाट. को एव पर्गते ॥

ñ

10

## सं स्त त नि विं चि कि तस म कुत स

सूत्रम्--

भिवसू य उग्गयवित्तीए अणस्थमियसंकप्पे संथ-डिए निवितिगिंछे असणं वा ४ पडिग्गाहिता आहारं आहोरेमाणे अह पच्छा जाणिजा—अणुगण सूरिए अत्थिमिए वा, से जं च मुहे जं च पाणिंसि जं च पडिगाहए तं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्रमइ, तं अप्पणा भुंजमाणे अण्णेर्सि वा दलमाणे राईभोयणपिडसेवणप्पत्ते आवजाइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाइयं १-६॥ भिक्खू य उग्गयिवत्तीए अणस्थिम्यसंकप्पे संथिडिए वितिगेंछासमावन्ने असणं वा ४ पडिग्गाहिचा आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसि वा दलमाणे राई-भोयणपिं सेवणप्पत्ते आवज्जङ् चाउम्मासियं परि-

हारट्टाणं अणुग्घाइयं २-७॥ 15 ~

> भिकें य उग्गयित तीए अणत्थिमियसंकप्पे असंथ-डिए निविवतिगिंच्छे असणं वा ४ पडिगाहिचा आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दलमाणे राईभोयण-पिंसेवणप्पत्ते आवज्जङ् चाउम्मासियं परिहारट्टाणं

अणुग्घाइयं ३-८॥ 20

भिवस्तू य उग्गयवित्तीए अणत्थिमयसंकप्पे असंथ-डिए वितिगिंच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिगाहित्ता आहारमाहारेमाणे जाव अन्नेसि वा दलमाणे राई-

१ संघडिए तास्॰ मा॰ कां॰ मो॰ छे॰ ॥ २ संघडिए तास्॰ मा॰ कां॰ ॥ ३ मिनखू य उगाय० नवरम्—असंथिष निन्नितिर्गि० ३-८॥ मिक्खू य उगाय० नवरम्—असं-थिए वितिगिद्यासमाव० ४-९-॥ चतुर्थसुत्रमिदम् । अस्य सूत्रचतु॰ मो॰ छ० है॰ ॥ ४ संघडिए मा॰ कां॰॥

माप्यगाथाः ५७८४ ]

## भोयणपडिसेवणप्यते आवजङ् चाउम्मासियं परि-हारट्टाणं अणुग्घाइयं ४–९॥

अस सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह—

अंण्णगणं वर्चतो, परिणिन्यवितो व तं गणं एंतो । ं विह संथरेतरे वा, गेण्हे सामाऍ जोगोऽयं ॥ ५७८४ ॥

अधिकरणं कृत्वाऽनुपश्चान्तोऽन्यगणं व्रजन् परिनिर्वापितो वा भूयस्तमेव गणं आगच्छन् 'विहे' अध्विन संस्तरणे इतरिसन् वा—असंस्तरणे 'श्यामायां' रजन्यामाहारं गृहीयात् । एप 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५७८४ ॥

अनेनायातस्यास्य न्यास्या—'भिक्षः' पूर्वविणितः, चशक्दार् आचार्य उपाध्यायश्च परिगृह्यते, उद्गते आदित्ये वृत्तिः—जीवनोपायो यस्य स उद्गतवृत्तिकः; पाठान्तरं वा—''उग्गय-10
मुजीए'' जि, मूर्तिः—शरीरम्, उद्गते रवो प्रतिश्रयावश्वहाद् बहिः प्रचारवती मूर्तिरस्य इर्ति
उद्गतमूर्तिकः, मध्यपदलोपी समासः । अनस्तमिते सूर्ये सद्भर्यः—भोजनाभिलापो यस्य सोऽनस्तमितसङ्कर्यः । संस्तृतो नाम—समर्थस्तिह्वसं पर्याप्तमोजी वा । ''निवितिगिंछे'' जि
विचिकित्सा—चिचिविद्वतिः सन्देह इत्येकोऽर्थः, सा निर्गता यसात् स निर्धिचिकित्सः,
उदितोऽनस्तमितो वा रिवरित्येवं निश्चयवानित्यर्थः । एवंविधिविशेषणयुक्तोऽर्शनं वा पानं वा 15
स्वादिमं वा स्वादिमं वा प्रतिगृद्ध आहारम् 'आहरन्' भुझानोऽध पश्चादेवं जानीयात्—
अनुद्रतः सूर्योऽस्तमितो वा; एवं विज्ञाय "से" तस्य यच मुखे प्रक्षिप्तं यच पाणावुत्पादितं
यच प्रतिग्रहे स्थितं तद् 'विविद्यन् वा' परिष्ठापयन् 'विशोधयन् वा' निरवयवं कुर्वन् 'नो'
नेव भगवतामाज्ञामितिकामिति । 'तद्' अशनादिकं आत्मना भुज्ञानोऽन्थेपां वा ददानो रात्रिभोजनप्रतिसेवनप्राप्त आपद्यते चार्तुमीसिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवमपरमपि स्त्रत्रयं मन्तव्यम् । नवरं द्वितीयस्त्रे—संस्तृती विचिकित्सासमापन्नध यो

व्याख्या बा॰ ॥ ३ °शनं वा ध प्रति° दे॰ मो॰ टे॰ ॥

१ "अण्णगणं वृश्ंती " इस्तित् ५७८४ गाधान आरम्य "एवं वितिगिंडो ची " इति ५८१५ गायापर्यन्ता गाया च्यूणां विद्रोपचूणां चापि फमनेदेन व्याएगता विह्योक्यन्ते । तथाहि तद्गतः कृषः—
अण्गगणं ५७८४ उम्मयिती ६५८८ स्थिडिओ ५८०७ निस्स्मण् ५८०८ एमेव य दिउ० ५८०९
समिनिचि ५८१० अन्महिम ५८११ सन्तस्म छ्रुण ६८१६ णातिक्षमती १८१४ संयुम्मयंदे०
५७८५ स्रे अणुगयं ५५८९ अणुदितमण ५७९० अणुदितमण ५०९१ तद्ग्याए दो ६५०९२ उमागमण ५७९३ ततियस्ताए ५७९४ अत्थंगय ५७९५ ततिया गचे ५७९६ स्मत्यंगय ५७९७
भण्एसणए ५७९८ प्रमाए तिति ५७९९ प्रमा छ स्मत्त ५८०० च्युदितमण ५७८६ चार्यंगयचंक्ष्पे ५७८७ दोण्ह वि स्यरो ५८०१ मुनं पटुम ५८१२ गेण्या गहिए० ५८०२ मुन्ह पण
५८०३ एमेव गणा ५८०४ वंत्रण तिमाग ५८०५ एमेवऽभिक्त ५८०६ एम वितिगिंडो वी० ५८१५॥
२ वर्षा भत आद्यस्यस्यं संस्तरणे हितीयं पुनरसंस्तरणे रजनीभोजनिष्धसमारभयते। अयं 'योगः' सम्यन्धः॥ ५७८४॥ अनेन सम्यन्धेनायातस्यास्य स्थाचनुष्टयस्य

मुद्धे । विचिकित्सासमापन्नो नाम-'किमुदितोऽनुदितो वा रविः ?' अथवा--'अखिमतोऽनख-मितो वा ?' इति सन्देहदोलायमानमानसः । एवं मुङ्जानस्यान्येपां वा ददानस्य चतुर्गुरुकम् ॥ तृतीयसूत्रे--''अंसंथडिए'' ति 'असंस्तृतः' अध्वप्रतिपन्नः क्षपको ग्लानो वा भण्यते, सः 'निर्विचिकित्सः' 'नियमादनुद्रतोऽस्तिमतो वा रविः' इत्येवं निःसन्देहं जानानो यदि मुद्धे

**5 तदापि चत्रग्रिकस् । शेषं प्रथमस्त्रवत् ॥** 

चतुर्थसूत्रे—असंस्तृतो विचिकित्सासमापन्नश्च यो भुद्गे स आपद्यते चातुर्मासिकं परिहार-स्थानमनुद्धातिकम् । एम सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथ निर्धुक्तिविस्तरः—

ैसंथडमसंथडे पा, निन्वितिगिच्छे तहेव वितिगिच्छे। काले दन्वे भावे, पिन्छित्ते मग्गणा होइ॥ ५७८५॥

10 मथमं सूत्रं संस्तृते निर्विचिकित्से, द्वितीयं संस्तृते विचिकित्सासमापन्ने, तृतीयमसंस्तृते निर्विचिकित्से, चतुर्थमसंस्तृते विचिकित्सासमापन्ने मन्तव्यम् । तत्र प्रथमसूत्रे तावत् त्रिधा प्रायश्चित्तमार्गणा भवति—कालतो द्वव्यतो भावतश्च ॥ ५७८५ ॥ तत्र कालतस्तावदाह—

अणुग्गय मणसंकृष्ये, गवेसणे गहण भंजणे गुरुगा।

अह संकियम्मि भ्रंजित, दोहि वि लहु उग्गते सुद्धो ॥ ५७८६ ॥ अनुद्रतः—नाद्याप्यद्वतो रविरित्येवं निःचिक्षतेन मनःसङ्करूपेन यो भक्त-पानस्य गवेपणं

15 अनुद्रतः—नाद्याप्युद्रतो रविरित्येवं निःशक्कितेन मनःसङ्करपेन यो भक्त-पानस्य गर्नपण हो बहणं भोजनं च करोति तस्य चतुर्गुरवः 'द्वाभ्यामिप' तपः-कालाभ्यां गुरुकाः । अथ शैक्कितेन मनःसङ्करपेन भुक्के ततस्त एव चतुर्गुरुका द्वाभ्यामिप लघवः । उद्गतः सूर्य इति निःसन्दिग्धे मनःसङ्करपे भुक्कानः शुद्धः ॥ ५७८६ ॥

अत्थंगयसंकप्पे, गवेसणे गहणे श्रंजणे गुरुगा।

20 अह संकियिम भ्रंजइ, दोहि वि लहुऽणत्थिमिएँ ग्रुद्धो ॥ ५७८७ ॥
'अस्तक्षतो रिवः' इत्येवंविधेन सङ्कल्पेन गवेषणे श्रहणे भोजने च चतुर्गुरुकाः तपसा
कालेन च गुरवः । अथ 'अस्तक्षतोऽनस्तक्षतो वा' इति शक्किते मुद्धे ततश्चतुर्गुरुकाः 'द्वाभ्यामिप' तपः-कालभ्यां लघवः । यः पुनरनस्तमितो रिवरित्येवं निःसन्दिग्धेन चेतसा मुद्धे स
शुद्धः ॥ ५७८७ ॥ अथ ''उगगयिवत्ती'' इत्यादिपद्व्याल्यानमाह—

उग्गयवित्ती मुत्ती, मणसंकप्पे य होंति आएसा । एमेव अणत्थमिए, घाए पुण संखडी पुरतो ॥ ५७८८ ॥

उद्गते रवी वृत्तिः—वर्तनं यस्य सं उद्गतवृत्तिः । पाठान्तरेण 'उद्गतमूर्तिः' इति वा, उद्गते सूर्ये मूर्तिः—शरीरं वृत्तिनिमित्तं विहः सप्रचारं यस्य स उद्गतमूर्तिः । -△ मैनःसङ्कर्षे चामी आदेशा भवन्ति— अनुदितमप्यादित्यं यो ⊳ मनःसङ्कर्षेन उदितं मन्यते स भुझानोऽपि न

१ ''असंखिडए'' भा॰ का॰ ॥ २ संघडमसंघडे ना॰ ॥ ३ श्वित्ते मार्गणा भवति, तद्यथा—काले द्रव्ये भावे च, कालतो द्रव्यतो भावतश्चेत्यर्थः ॥ ५७८५ कां॰ ॥ ४ 'शङ्किते' 'किमुद्गतोऽनुद्गतो वा रिवः ?' इति शङ्कासमापन्ने मनःसङ्गरूपे भु° कां॰ ॥ ५ ⁴ ▷ एत-चिद्वान्तर्गतः पाठः भा॰ कां॰ एव वर्तते ॥

30

दोषभाग् भवति, यः पुनरुदितेंऽपि रवी 'नीद्याप्युदितः' इति चेतांता मन्यमानो मुद्दे स सदोषः । एवमेवानस्तिमतेऽपि मन्तन्यम् । किमुक्तं भवति !—अस्तिमतेऽपि रवी 'नाद्याप्य-स्तन्नतः' इतिबुद्धा मुझानोऽपि न प्रायश्चित्ती, अनस्तिमतेऽपि च 'अस्तद्वतः' इत्यभिपायेण मुझानः सदोषः । अथवा—''मणसंकप्पे अ होति आदेस'' ति अनुदितमनःसद्वत्या-ऽस्त-मितमनःसद्वरूपयोः कतरो गुरुतरो रुष्टुतरो वेति चिन्तायां द्वावादेशो भवतः, तो चोत्तरत्राभि- ध्यास्येते (गा० ५८०१)। अनुदितेऽस्तिमते वा कथं ग्रहणं सम्भवति । इत्याह—''धाते पुण संखडी पुरतो'' ति धातं सुभिक्षमिति चैकोऽर्थः, तत्र सङ्गडी सम्भवति । सा चिह्नधा—पुरःसङ्गडी पश्चात्सङ्गडी च । तत्र पूर्वोह्ने या कियते सा पुरःसङ्गडी, अपराहे हा कियमाणा पश्चात्सङ्गडी । इह पुनरनुदिते रवी पुरःसङ्गडी, पुनःशन्दग्रहणाद् अस्तिमते पश्चात्सङ्गडीति ॥ ५०८८ ॥

स्ररे अणुग्गतमिम, अणुदित उदिओ व होति संकप्पो । एवं अत्यमियमिम वि, एगतरे होति निस्तंको ॥ ५७८९ ॥

स्थेंऽनुद्गतेऽनुदितसङ्कल्प छदितसङ्कल्पो वा भवेत्, उपलक्षणं चेतत्, उदितेऽण्यनुदित उदित इति वा सङ्कल्पो भवेत्। एवमेवाऽस्तमितेऽपि 'एकतरः' अनस्तमितोऽस्तमितो वा निःशङ्को मनःसङ्कल्पो भवति, उपलक्षणत्वाद् अनस्तमितेऽप्यस्तमितसङ्कल्पोऽनस्तमितसङ्कल्पो वा भवेत्। इहानुदितोदितविषयाऽनस्तमिता-ऽस्तमितविषया च प्रत्येकं पोडशमङ्गी भवति । 15 तथ्या— अनुदितमनःसङ्कल्पो अनुदितगवेपी अनुदितग्राही अनुदितमोजी, एवं चतुर्भिः पदैः समितिपक्षेभिङ्गरचनालक्षणेन पोडश मङ्गा रचियतन्याः। रचितेषु च भङ्गेषु यत्र द्वयोर्भध्यपद्योः परस्परं विरोधो दश्यते मध्यपदेषु वा द्वयोरेकसिन् वा उदितो दृष्टो अनस्यपदेषु पुनरनुदितस्त भङ्गा विरुध्यमानत्वेन वर्जनीयाः शेषा प्राधाः। तथा अनस्तमितसङ्कल्पोऽनस्तमितगवेपी अन-स्तमितप्राही अनस्तमितभोजी, एवमपि पोडश भङ्गाः कर्तन्याः। अत्रापि यत्र मध्यमपदेषु १० परस्परं विरोधो दृश्यते यत्र वा मध्यमपदेषु द्वयोरेकसिन् वा अन्तमितो दृष्टोऽनस्यपदे चान-स्तमितसे भङ्गा अध्यमनकत्वेन वर्जनीयाः शेषा प्राधाः॥ ५७८९॥ अनुदितोदिता-ऽस्तमि-ता-ऽनस्तमितेषु चतुर्विप स्थानेषु यावन्तो भङ्गा प्रदमानकास्तस्वर्शनार्थमाह—

अणुद्यिमणसंकप्पे, गहण गवेसी य शंजणे चेव । उग्गयऽणत्थमिए या, अत्थंपत्ते वि चत्तारि ॥ ५७९० ॥

अनुदितमनःसक्करे गवेपण-प्रहण-भोजनाख्येखिभिः पदैर्येऽष्टो महाखेषु 'नत्वारः' प्रथम-द्वितीय-चतुर्था-ऽष्टमभक्ता घटन्ते, शोपाश्चत्वारोऽघटमानकाः । उद्गतमनःसक्कलेऽप्येत एव चत्वारो घटन्ते न शोपाः । अनुख्तितसक्करेपे अस्तंपाप्तसक्करेऽपि चेत एव चत्वारो प्राद्धाः, शोपास्तु तृतीय-पद्मम-पष्ट-सप्तमा असम्मवित्वाद् वर्जनीयाः ॥ ५७९०॥

अधेतेपामेव घटमानकमङ्गानां विभागतः प्ररूपणामाह—

अणुदितमणसंकप्पे, गवेस-गह-भोयणम्मि पढमलता । गितियाऍ तिसु असुद्धो, उग्गयमोई उ अंतिमश्रो ॥ ५७९१ ॥ अनुदितगनःसक्रलोऽनुदितगवेषी अनुदितगादी अनुदितमोजी १, एपा प्रथमा रुना, प्रथमो វ

भक्त इत्यर्थः । द्वितीयस्यां तु रुतायां साधुस्तिषु पदेषु ध्विशुद्धः, तद्यथा—श्रीदितसङ्कर्षो-ऽनुदित्तगवेषी अनुदितमाही उद्गतभोनी, इयं हि रुता सद्धरूप-ग्वेषण-प्रहणपदेस्तिभिरशुद्धा उद्गतमोनित्वरूपेणान्त्यपदेन तु शुद्धा ॥ ५७९१ ॥

> तह्याऍ दो असुद्धा, गहणे भोती य दोण्णि उ विसुद्धा । संकप्यम्मि असुद्धा, तिसु सुद्धा अंतिमलया उ ॥ ५७९२ ॥

तृतीयस्यां छतायां 'हे' सङ्करप-गंवेपणपदे अगुद्धे ग्रहण-भोजनपदे तु हे विशुद्धे । तद्यथा—अनुदितसङ्करपोऽनुदितगंवेपी उदितग्राही उदितभोजी चेति । 'अन्त्यछता नाम' अनुदितसङ्करपस्य चरमा छता चतुर्थात्यर्थः, सा सङ्करपपदेऽविशुद्धा होपेः त्रिमिः पदेः शुद्धा । तथ्या—अनुदितसङ्करप उदितगंवेपी उदितग्राही उदितभोजी ॥ ५७९२ ॥ एवमनुदितमनः- 10 सङ्करपस्य चतस्रो छता उत्ताः । अथोदितमनःसङ्करपस्य चतस्रो छता आह—

उग्गयमणसंकप्पे, अणुदितं गवेसी य गहण भोगी य । एमेव य वितियलता, सुद्धा आदिम्मि अंते य ॥ ५७९२ ॥ तितयलताऍ गवेसी, होइ असुद्धो उ सेसगा सुद्धा । सन्वविसुद्धा उ भवे, चल्ललितया उदियचित्ते ॥ ५७९४ ॥

विश्व उद्गतोऽनुद्गतो वा भवतु स नियमादुद्गतं मन्यत इखुद्गतमनःसङ्करः उच्यते। तस्य प्रथमलता—उद्गतमनःसङ्कर्पोऽनुदितगवेषी अनुदितग्राही अनुदितमोजी १। एवमेव च द्वितीय- लताऽपि द्रष्टव्या, नवरमादिपदे अन्त्यपदे च सा शुद्धा मध्यमे पद्द्वयेऽशुद्धा २॥ ५७९३॥ तृतीयलतायामेकं गवेषणापदमशुद्धम् 'शेषाणि' सङ्कल्प-महण-भोजनपदानि त्रीण्यपि शुद्धानि ३। चतुर्थी तु लता सर्वेषु पदेषु शुद्धा १। एताश्चतस्रोऽप्युदितचित्तविषयौ लता मावस्य २० विश्वद्धत्या शुद्धाः प्रतिपत्तव्याः । एवमस्तमिता-ऽनस्तमितसङ्करपयोरप्यष्टो लता भवन्ति ॥ ५०९४॥ तासामेव विमागमुपद्र्शयति—

अत्थंगयसंकर्णे, पढम घरेंतेसि गहण मोगी य । दोसंतेसु असुद्धा, त्रितिया मन्झे भने सुद्धा ॥ ५७९५ ॥ तितयां गनेसणाए, होति निसुद्धा उ तीसु अनिसुद्धा । र्चेत्तारि नि होति पदा, चउत्थलतियाऍ अत्थमिते ॥ ५७९६ ॥

वत्तार वि हात पदा, चउत्थलतियाए अत्थामते ॥ ५७९६ ॥
इहास्तिमितमनस्तिनं वा रिवं यो नियमादस्तिमतं मन्यते सोऽस्तृहतसङ्कल्पः, तस्य प्रथमा
लता—अस्तिमतसङ्कल्पोऽनस्तिमतगवेषी अनस्तिमतग्राही अनस्तिमतमोनी १; अत एवाह—
प्रथमायां लतायां ''धरेंतिसि'' चि श्रियमाणे स्यें मक्त-पानस्य एपणं श्रहणं मोननं च 'अस्तृहतीं रिवः' इतिवुच्चा करोति । द्वितीया तु लता 'द्वयोः' आचन्तपद्योरशुद्धा 'मध्ये' गत्रेपणाशंव्यापदयोः शुद्धा २ ॥ ५७९५ ॥

१ ° छः, परं यत उद्गतमोगी अन्त्यपद्युक्तस्ततो निर्दोषः । तद्यथा का ।। २ °त पसी य तामा ।। ३ °या उद्गतमनःसद्धरूपगोचरा छता का ।। ४ चत्तारि पय असुद्धा, चल्रथ तामा ।।

20

तृतीया गवेपणायां विशुद्धा 'त्रिषु' रोषेषु सङ्कल्पादिण्वविशुद्धा ३ । चतुर्थलतायां चास्त-मितविषयत्वात् चत्वार्थिप पदान्यविशुद्धानि । 'अस्तमितमनःसङ्कल्पः' इति कृत्वा चतस्रोऽप्येता अविशुद्धाः **४ ॥ ५७९६ ॥ अथ विशुद्ध**रुता आह-

अणत्थंगयसंकप्पे, पढमा एसी य गहण भोगी थ। मण एसि गहण सुद्धा, वितिया अंतिम अविसुद्धा ॥ ५७९७ ॥ मण एसणाए सुद्धा, ततिया गह-भोयंणेस अविसुद्धा । संकर्षे नवरि सुद्धा, तिसु वि असुद्धा उ अंतिमिया ॥ ५७९८ ॥

अस्तमितमनस्तमितं वा सूर्यं यो नियमादनस्तमितं मन्यते तस्य प्रथमा छता, अनस्तमि-तसङ्गल्पोऽनस्तर्मितगवेपी अनस्तमितग्राही अनस्तमितभोजी । अत एवाह—"पढमा एसी य गहणे मोगी य" ति प्रथमायामनस्तमितैपी अनस्तमितग्रहण-मोजी चेति । द्वितीया उ रुता 10 मनःसङ्गरुपैपण-प्रहणपदेषु त्रिषु विशुद्धा अन्त्यपदे अविशुद्धा ॥ ५७९७ ॥

तृतीयलता मनःसङ्करपे एपणे च गुद्धा ब्रहणे मोजने चाविशुद्धा । 'अन्त्या नाम' चतुर्थी लता सा नवरं सङ्गरूपपदे विशुद्धा शेषेषु 'त्रिषु' गवेपण-प्रहण-भोजनपदेषु अशुद्धा ॥५७९८॥ अत्राष्टाखप्यविद्यद्वरुतासु प्रायश्चित्तमाह-

पढमाए वितियाए, ततिय चउत्थीएँ नवम दसमाए । 15 एकारस वारसीए, लताएँ चउरो अणुग्घाता ॥ ५७९९ ॥ प्रथमायां द्वितीयस्यां तृतीयस्यां चतुर्थ्या नवम्यां दशम्यामेकादश्यां द्वादश्यां चेत्यप्रासु रुतार्स्रे भावस्याविशुद्धतया चत्वारोऽनुद्धाता मासाः ॥ ५७९९ ॥

> पंचम छ स्सत्तमिया, अहमिया तेर चोइसमिया य। पत्ररस सोलसा वि य, लतातों एया विसुद्धाओ ॥ ५८०० ॥

पश्चमी पष्टी सप्तमी अप्टमी त्रयोदशी चतुर्दशी पख्चदशी पोडशी चेत्यपे लता विश्रद्धाः प्रतिपत्तन्याः, सर्वत्रापि भावस्य विशुद्धत्वात् ॥ ५८०० ॥ अत्र शिष्यः प्रच्छति—

दोण्ह वि कतरो गुरुओ, अणुग्गतऽत्थमियभ्रंजमाणाणं। आदेस दोण्णि काउं, अणुग्गए लहु गुरू इयरे ॥ ५८०१ ॥

अनुद्रता-ऽस्त्रमित्रभुज्ञानयोर्द्वयोर्मध्ये कतरो गुरुतरः-महादोपः ? । सूरिराह--आदेशद्वयं 25 फर्तव्यम् । एके आचार्या हुवते-अनुद्गतभोजिनोऽखिमतभोजी गुरुतरः । कुतः ! इति चेद् उच्यते—स संक्षिप्टपरिणामः, दिवसतो मुक्तवा मूयो रजन्याः प्रमुख एव मुद्धे, तदानीं चाविशुध्यमानः कालः; अनुदितभोजी पुनः सकलां रजनीमघिसए क्वान्तो भुद्धे, विशुध्यमानध तदानीं कारुः, अतोऽसौ रुषुतरः । अपरे भणन्ति—अस्तमितमोजिनोऽनुदितमोजी गुरुतरः,

१ °यणिम विवे ताना ॥ २ °सु यधाव्रममाद्यासु चतस्पु अनुदितसद्भरपविषयासु अन्त्यासु चतस्पु अस्तिमतसद्भरपोचरासु भावस्याविश्रद्धतया चत्यारोऽनुद्धाता मासाः प्रायिक्षित्तं भवेयुः ॥ ५७९९ ॥ पंचम भा ॥ ३ °त्याः, आद्यासु चतस्पु उद्गनसद्भरप-गोचरतया अन्त्यासु पुनरनस्तमितसद्भरपविषयतया सर्वत्रा १ गा ॥

यसादसी सर्वा रात्रिमिषसा स्तोकं कालं न प्रतीक्षते ततः संक्षिष्टपरिणामः; इतरस्तु निन्त-यति—मृयान् मया कालः सोढव्य अतो मुद्धे, एवमसी लघुतरः । एवमादेशद्वयं कृत्वा स्थितपक्ष उच्यते—अनुद्गते स्यें प्रतिसमयं विद्युध्यमानः कालो मवतीति कृत्वाऽनुदितमोजी लघुतरः, 'इतरः पुनः' अस्तिमतमोजी स तदानीं प्रतिसमयमित्रधुध्यमानः कालो मवतीति कृत्वा अगुरुतरः ॥ ५८०१ ॥ उक्तं कालनिप्यन्नं प्रायश्चितम् । अथ द्व्य-भावनिप्यन्नममित्रित्युराह—

गेण्हण गहिए आलोयण, नमोकारे धंनणे य संलेहे ।

सुद्धो विगिचमाणो, अविगिचण सोहि दव्य मात्रे य ॥ ५८०२ ॥

अनुदितो वाऽस्त्रमिनो वा रिवरितेषु स्थानेषु ज्ञातो भवेत्—"गेण्हण" ति कृते एपयोगे पदमेदे कृते ज्ञातम्, यथा—नाद्याप्युद्धतोऽस्त्रमितो वाः तदा तत एव निवर्तमानः शुद्धः । 10 अथ यहणं—गवेपणं कुवेता ज्ञातं तदापि निवर्तमानः शुद्धः । अथ गृहीते ज्ञातं ततो यद् गृहीतं तत् परिष्ठापयन् शुद्धः । अथालोचयता ज्ञातं तदापि विविद्धन् शुद्धः । अथ मोज्जनकामेन नमस्कारं मणता ज्ञातं ततोऽपि विविद्धन् शुद्धः । भुद्धानेन ज्ञातं होपं परित्यनन् शुद्धः । अथ सवेसिन् मुक्ते संलेखनाक्षरपं कृवेता ज्ञातं तथापि विविद्धन् 'शुद्धः' न प्राय-श्विती । अथ न विविनिक्ति ततो दृष्यतो भावत्र्य 'ग्लोधिः' प्रायश्चित्तं भवति ॥ ५८०२ ॥

15 तत्र द्रव्यनिष्यत्रं तावदाह-

संलेह पण तिभाए, अबहु दोमाए पंच मोतु मिक्तुस्स । मास चउ छ च लहु-गुरु, अभिक्खगहणे तिद्यु मृलं ॥ ५८०३ ॥

'संलेखः' कवलत्रयप्रमाणः तमवरोपमनुद्रतेऽस्तमिते वा ज्ञातेऽपि मुद्धे मासलघु । पञ्च कवलानविशिष्यमाणान् मुद्धे मासगुरु । 'तिमागः' दशकवलान् रोपान् मुद्धे चतुर्लघु । 20 'अपार्धः' पष्ट्रदश्च कवलानवरोपान् मुङ्गानस्य चतुर्गुरु । "दोमाग" ति द्वी तिमागी विश्वतिः कवलान्तान् मुङ्गानस्य पद्रुषु । "पंच मोचुं" ति त्रिशनो मन्यात् पञ्च मुक्ता ये रोपाः पञ्चविश्वतिः कवलान्तान् यदि मुद्धे तदा पहुरु । एवं यथा यथा द्रव्यवृद्धिन्तथा तथा प्रायिश्वतमिप वर्षते । वर्माक्ष्णप्रहणं पुनः पुनरासेवां प्रतीत्य द्वित्यं वारमेवंमुङ्गानस्य मासगुरुकाटारुक्यं छेदे तिष्ठति । तृतीयं वारं चतुर्लपुकादारुक्य म्हं यावद् नेतन्त्यम् । एवं 25 अ त्रिष्ठं वारेपु मूलं यावत् प्रायिश्चरं > मिङ्गोरुक्तम् ॥ ५८०३ ॥

एमेन गणा-ऽऽयरिए, अणनहुष्यो य होति पारंची । तम्मि वि सो चेन गमो, भाने पहिलोम नोच्छामि ॥ ५८०४ ॥

एवमेव गणिनः—उपाध्यायसाचार्यस्य च चारणिकागमः स एव कर्तव्यः । नवरम्— टपाध्यायस्य प्रथमवारं मामगुरुकादारव्यं छेदे, द्वितीयवारं चतुर्छद्वकादारव्यं म्ले, तृतीयवारं 30 चतुर्गुरुकादारव्यं अनवसाप्ये निष्टति । एवमाचार्यसापि प्रथमवारं चतुर्छद्वकादारव्यं म्ले, द्वितीयवारं चतुर्गुरुकादारव्यमनवसाप्ये, तृतीयवारं पट्रुद्वकादारव्यं पाराञ्चिके पर्यवस्यति । गतं द्रव्यनिष्पत्रम् । अथ भावे प्रतिस्तेमं प्रायश्चितं वक्ष्यामि—पूर्वं द्रव्यवृद्धो प्रायश्चित-

१ ४ ▷ एवदन्वर्गत पाठः मा॰ नावि॥

वृद्धिरुक्ता, सम्प्रति यथा यथा द्रव्यपरिहाणिस्तथा तथा परिणामसंक्केशवृद्धिमङ्गीकृत्य प्रायिध-त्तवृद्धिमभिषास्ये ॥ ५८०४ ॥ तामेवाह—

<sup>2</sup>पंचूण तिभाग<br/>ऽदे, तिभाग सेसे य पंच मोत्त संलेहं ।<br/>तिमि वि सो चेव गमो, णायं पुण पंचिह गतेहिं ॥ ५८०५ ॥

'तत्रापि' भावेपायश्चिते यो द्रव्यनिष्पन्ने चारणागम उक्तः स एव द्रष्टव्यः । नवरम्— 5
''पंचूण'' ति पञ्चभिः कवलेख्नायां त्रिंशति होपाः पञ्चविंशतिः कवला भवन्ति, ततैः पञ्चसु
कवलेषु गतेषु यदि ज्ञातम् 'अनुदितोऽस्तमितो वा रिवः' एवं ज्ञात्वा होपान् पञ्चविंशतिकवलान्
भुज्ञानस्य मासलघु । ''तिभाग'' ति त्रिंशत् त्रिभागेन हीना विंशतिकवलास्तान् भुज्ञानस्य
मासगुरु । "अद्धि" ति 'अर्द्ध' पञ्चदश कवलास्तान् भुज्ञानस्य चतुर्लघु । 'त्रिभागः' दश
लम्बनास्तान् भुज्ञानस्य चतुर्गुरु । त्रिंशतः पञ्च लम्बनान् मुक्तवा होपाः पञ्चविंशतिरज्ञाते 10
भुक्ताः, ज्ञाते तु पञ्च होपान् भुज्ञानस्य पड्लघुकाः । संलेखनाहोपं भुज्ञानस्य पङ्गरवः । इह
भगृत-प्रभूततरकवलेषु अधिका-ऽधिकतरायामिष तृसो सज्ञातायां होपं स्तोकं स्तोकतरमिष ज्ञाते
सति भुद्धे तत्र परिणामः संक्षिष्टः संक्षिष्टतर इति कृत्वा वहु-बहुतरं प्रायश्चित्तम् ॥ ५८०५ ॥

एमेवऽभिक्खगहणे, भावे ततियम्मि भिक्खुणो मूलं। एमेव गणा-ऽऽयरिए, सपया सपदं हसति इकं॥ ५८०६॥

15

एवगेवाभीक्षणग्रहणेऽपि भावनिष्पन्न प्रायिधितं भिक्षोर्द्रप्टन्यम् । नवरम्—द्वितीयवारं मासगुरुकादारच्धं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं चतुर्रुघुकादारच्ध मूलं यावद् नेयम् । एवमेव गणिन
आचार्यस्य च द्रप्टन्यम् । नवरम्—स्वपदात् सपदमेकमुभयोरिप हसति । तत्रोपाध्यायस्य
प्रथमवारं मासगुरुकादारेंच्ध तृतीयवारायामनवस्थाप्ये, आचार्यस्य प्रथमवारं चतुर्रुघुकादारच्धं
तृतीयवारायां पाराश्चिके तिष्ठति ॥ ५८०६ ॥ इह पूर्वमुद्गतवृत्तिपदगनस्तमितसद्भरपदं च 20
च्याख्यातं न शेपाणि संस्तृतादीनि अतस्तानि च्याचष्टे—

संयडिओं संथरेंतो, संतयभोजी व होइ नायन्वो । पज्जनं अलमंतो, असंथडी छिन्नमत्तो य ॥ ५८०७ ॥

संस्तृतो नाम पर्याप्तं भक्त-पान रुभमानः संस्तर्रति, अथवा यः 'सन्ततभोजी' दिने दिने पर्याप्तमपर्याप्तं वा भुद्धे स संस्तृतो ज्ञातव्यः । यस्तु पर्याप्तं भक्त-पानं न रुभते चतुर्थीदिना 25 छिन्नभक्तो वा सोऽसंस्तृतः ॥ ५८०७ ॥ निर्विचिकित्सपद व्यास्याति—

निस्संकमणुदितोऽतिच्छितो व सूरो ति गेण्हती जो उ । उदित घरेंते वि हु सो, लग्गति अविसुद्धपरिणामो ॥ ५८०८ ॥

१ पणिएण ति' तामा॰ ॥ २ व्यनिष्यते प्राय° गो॰ ॥ ३ व्तः "पंचितिं गएतिं" ति विभक्तिव्यत्ययात् पञ्चतु गो॰ ॥ ४ व्यनिष्यते होदे, हिनीयवारं चनुर्लेषुकादारम्धं [मूले, हतीयवारं चनुर्लेषुकादारम्धं [मूले, हतीयवारं चनुर्लेषुकादारम्धं ] अनवस्थाप्येः आन्वार्यम्य प्रथमवार चनुर्लेषुकादारम्धं मूले, हितीयवारं चतुर्गुककादारम्धं पागं गो॰ ॥ ५ भोगी य हो' तामा॰ ॥ ६ पन् निर्वहन् आम्ने, अधे हो॰ ॥ पु॰ १९३

ដ

निर्विचिकित्सो नाम निःग्रङ्कमनुदितोऽतिकान्तो वा सुर्य इति मन्यते । एवं यो निःग्रङ्कि-तेन चेतमा गृहाति स यद्यपि चिद्रते 'वियमाण वा' अनन्तिने रवा गृहाति तथाप्यविश्वद-परिणामतया प्रायक्षिते छगति ॥ ५८०८ ॥

> एमेव य उदिउ चि व, घर्ड चि व सोदध्वगर्न जस्स । स विवलण विसुद्रों, विसुद्वपरिणाममंज्ञचा ॥ ५८०९ ॥

प्रमेत यस 'सोहं' तिः मन्ति वं चित्रे उपगतम्—यहुतादित्य उदितः 'त्रियतं वा' नाद्याप्यसमिति स यद्यपि 'विषयंयं' विषयीसनाने वर्तते तथापि विशुद्धपरिणाम इति इत्वा 'विशुद्धः' न प्रायश्चित्ती ॥ ५८०९ ॥ अथ यहुक्तं सृत्रे—''श्रह पुग एवं नाणिन्ना—अणुगण् स्रिए अत्यमिए व'' ति दन्नोहत्मनस्तिनं वा गीं चेत्रसि इत्वा गृहीतं पश्चान् पुनर्जातं यया— 10 अनुहत्तोऽस्तिमत्रो चा; कथं पुनस्तह् ज्ञानम् ह हत्याह—

समि-चिचिणिमादीणं, पचा पुष्का य णलिणिमादीणं । उद्य-ऽन्यमणं रविणो, कर्हिति विगर्सन-मङ्किता ॥ ५८१० ॥

श्रमी-चित्रिणिकादीनां तरुणां पत्राणि निक्रनीप्रमृतीनां च युप्पाणि विक्रमित सिन रवेरुत्यं कथयन्ति । एतान्येव मुकुल्यन्ति सन्ति रवेरनमयनं कथयन्ति ॥ ५८१० ॥

15 क्यं पुनगदित्य उदितोऽन्त्रमितो वा न दृश्यते ! इत्याद्-

अब्म-हिम-त्राम-महिया-महागिरी-राहु-रेणु-रयळणो । मृहदिसस्य व बुढी, चंदं गेहे व नैमिरिए ॥ ५८११ ॥

अश्रतंत्रते गंगने, हिमनिकरे वा पति, वर्षण वा महिक्या वा पतन्या छादिने, महागिरिणा वा अन्तरिने, राहुणा वा अवेश्रहणेनोदया-अनमनयोग्रेहीने रेवी, रेणु:—कटक्रगमनायु20 त्वाता घृष्टिः रवः—श्रीतादिकं ताम्यां वा छत्र उदिनोअनिमता वा रिवर्न ज्ञायने । दिग्रहो
वा कश्चिद् अपरां दिशे पूर्वा मन्यते, स नीचमादित्यं विकावय 'उद्गनमात्र आदिन्यः' इतिबुद्धा भक्त-पानं गृहीत्वा वसितं प्रविष्टा यावद् सुक्तत्वावद्म्यकारं जातम्, नना जानाति—
अन्तर्मितं इहं सुक्त इति । अथवा गिहे गृहाम्यन्तरे कारणजाने दिवा गुनः, प्रदाप चन्द्रे उदितं
वित्तुद्धो विवरण ज्योत्कां प्रविष्टां ह्या चिन्तयनि—एप आदिन्यातपः प्रविष्टः; म च नैमिरिको
25 मन्दं पन्यिन ननो गृहिणा निमित्रतो सुक्तः । एवमादिषिः कारणेग्नुदिनसुदिनं मन्येन
छितं वाअनुदितम्, अस्तितमप्यनन्तिमनं अनस्वित्तम्यन्तिमन् ॥ ५८११ ॥ नवः—

सुचं पहच गहिने, णातुं इहम उ मो ण नेण्हेंना । जो पुणै निण्हिन णानुं, नम्मेगड्डाणमं बहु ॥ ५८१२ ॥

यग्रुहतोऽनन्तिमतो वा इतिबुद्धा एवं प्रतीत्य "उग्गयिनीए अण्यामियमंक्रपे" इति अम्ब्रप्रामाण्येन गृहीतं पश्चाच ज्ञातम् 'अनुहतोऽन्तिमतो वा गितः' ततो यह मुन्द यच पाणी यच प्रतिप्रहे तन् सर्वमित खुन्द्रतेन् । 'इन्त्या' यद्यभी पृत्रेमवानुदिनमन्तिनं वा अज्ञास्त ततो नाप्रदीप्यन् । यः पुनरनुहत्तमन्तिनं वा ज्ञात्मत

१ रवी उदया-उक्तमने न झायेते। तथा रेणुः छ०॥ २ ९ण भुंतर णा तामा०॥

तसैकं स्थानकं वर्द्धयेत्, तं प्रतीत्य ''तं मुंजमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं'' इत्युत्तरं सूत्रखण्डं वर्घयेदिति भावः ॥ ५८१२ ॥

अथ विवेचन-विशोधनपदे व्याच्छे---

सन्वस्स छड्डण विगिचणा उ म्रह-हत्थ-पाद् छृहस्स ।

फुसण धुवणा विसोहण, सिकं व बहुसी व णाणत्तं ॥ ५८१३ ॥

अनुदितमस्तिमतं वा ज्ञात्वा यद् मुखे प्रक्षिप्तं तस्य ज्ञाते सित खेलमङ्के यत् प्रक्षेपणम्, यच हस्ते-पाणो तस्य प्रतिम्रहे, यत् पात्रे-प्रतिमहे तस्य स्थण्डिले, एवं सर्वस्यापि यत् परिष्ठापनं सा विवेचना । यत् तु "फुसणं" हस्तेनामर्शनं 'धावनं' कल्पकरणं सा विशोधना । अथवा 'सकृत्' एकशः परिष्ठापन-स्पर्शन-धावनानां करणं विवेचना, एतेपामेव बहुशः करणं विशोधनम् । एतद् विवेचन-विशोधनयोर्नानात्वमुक्तम् ॥ ५८१३ ॥ 10

अथ "नो अइक्रमइ" ति पदं व्याख्याति-

नातिकमती आणं, धम्मं मेरं च रातिभत्तं चा। अत्तहेगागी वा, सय भुंजे सेस देजा वी ॥ ५८१४ ॥

एवं विविश्वन् विशोधयन् वा तीर्थकृतामाज्ञां नातिकामति । अथवा श्रुतधर्म चारित्र-मयीदां रात्रिभक्तवतं वा नातिकामति । ''तं मुंजमाणे अन्नेसि वा दलमाणे'' चि पदद्वयं 15 व्याख्यायते—''अत्तहे'' इत्यादि, 'आत्मार्थिकः' आत्मलाभाभित्रही कारणे वा य एकाकी स खयं भुद्गे नान्येषां ददाति । 'शेषः पुनैः' अनात्मलामी अनेकाकी वा स अन्येषामपि दद्यात् खयमपि अञ्जीत ॥ ५८१४ ॥

गतं प्रथमं संस्तृतिनिर्विचिकित्सस्त्रम्। अथ द्वितीयं संस्तृतिचिकित्मस्त्रं न्याख्याति-एवं वितिगिच्छो बी, दोहि लहु णवरि ते तु तव-काले। 20

तस्स पुण हवंति लता, अह असुद्धा ण इतरातो ॥ ५८१५ ॥

विचिकित्सते—'कि उदितो रविः ! उत अनुदितः !' इत्यादि संशयं करोतीति विचिकित्सें:, सोऽप्येवमेव वक्तव्यः । नवरम्—यानि तस्य तपोऽर्हाणि प्रायश्चिचानि तानि तपसा कालेन च लघुकानि । 'तस्य च' विचिकित्मस्य पुनरशुद्धा एव केवला अष्टो लता भवन्ति न 'इतराः' शुद्धाः, सङ्गल्यस्य शक्कितत्वेन प्रतिपक्षाभावात् ॥ ५८१५ ॥

कथं पुनरसी बाहा करोति ! इत्याह—

अणुदिय उदिओं किं नु हु, संकप्पो उभयहा अदिहे उ।

धरति ण व त्ति व खरो, सो पुण नियमा चउण्हेको ॥ ५८१६ ॥ 'उभयथा' उदयकालेऽन्तमनकाले वा अझ-हिमादिभिः कारणेरदृष्टे आदित्ये मद्भायो भनिन, किमनुदित उदितो वा रिवः ! अलगनकालेऽपि—मूर्यो प्रियते न वा ! इति शक्का भवति । ३० स पुनः सूर्यो नियगादनुदित उदिनोऽम्नमिनोऽनम्नमितो वा! इति चतुर्णा विकल्यानाम-

र् 'नः' आत्म व्हा ॥ २-३ संस्कृत मा ॥ ४ 'त्सः, "अय्" (निर्वेष्ठ ५-१-४९) इत्यनेन सच्यत्ययः, मोऽप्ये का ॥ ५ 'नामेकैकस्मिन् प्रकारे यक्तेन न नेपेषु। भद्गाः का ॥

कतरसिन् वर्तते । यहाः पुनरत्रत्यमुचारणीयाः—उद्यं प्रतीत्य विचिकित्तं ननःसङ्करे सति विचिकित्तितगवेषी विचिकित्तितग्राही विचिकित्तितगोर्ना, एवमष्टा महाः; अस्त्रमनगिष् प्रतीत्यवमेवाष्टा महाः । द्वरोरप्यप्टमक्त्योः प्रयम-द्वितीय-चतुर्धा-ऽप्टमा महा घटमानकत्ताद् प्राह्याः, शेषाश्चत्वारोऽप्राह्याः ॥ ५८१६ ॥ गतं द्वितीयं संस्तृतविचिकित्तसप्टत्रम् । अय उत्तीयमसंस्तृतिनिविचिकित्तसप्टतं त्याचिस्यानुराह—

> तव-गेलच-ऽद्वाणे, तिविहो तु अँसंथर्डा विहे तिविहो । तवऽसंंघड मीसस्सा, मासादारोवणा इणमो ॥ ५८१७ ॥

अंसंस्तृतो नाम पद्या-ऽष्टमादिना तपसा क्लान्तो १ ग्छानत्वेन वाऽसनर्थो २ दार्गाञ्चिन वा गच्छन् पर्याप्तं न रुमते ३, एप त्रिवियोऽसंस्तृतः । "विहे तिविहो" ति 'विहे' अञ्जीन १८योऽसंस्तृतः स त्रिवियः, तद्यथा—अध्यप्रवेशेऽव्यमध्येऽव्योत्तारे च । तत्र तर्गेऽसंस्तृतः तिविधित्रे नान-विचित्रित्सः निविधित्रे नाम-विचित्रित्सः समापत्रत्तस्य मासादिका इयमारोपणा मनति । "मीसस्स" ति मिश्रो नाम-विचित्रित्सः समापत्रत्तस्य मासादिरारोपणा कर्तव्या । सा चोत्तरत्रामियास्त्रते । इहानि प्वित्रनेण पोड्य ख्वाः कर्तव्याः, कारूनिप्यं च प्रायश्चित्तं प्रान्तत् ॥ ५८१७ ॥ द्रव्य-मान्त्रायश्चित्रयोत्त्रयं विशेषः—तपोऽसंस्तृतो विक्वटतपः क्लान्तः पारणकेऽनुद्रतेऽस्त्रमितं वा द्विता-ऽनन्तनित्रह्व्या । १४भक्त-पानीये मुज्जानो यदाऽनुद्रत्वनत्तितं वा जानाति ततः परं मुज्जानसेदं प्रायश्चित्तम्—

एक-दुग-तिष्णि मासा, चडमासा पंचमास छम्मासा । सन्त्रे नि होति लहुगा, एगुत्तरनिहुया तेणं ॥ ५८१८ ॥

संहेतनारोपं यदि जाते मुद्धे तत एकमासिकन् । पश्च कवलान् समुद्दिशति द्विमासिकन् । दशं लन्दनान् समुद्दिशति त्रैमासिकन् । पश्चदशं कवलान् मुझानसं चतुनासिकन् । विश्वति १० मुझानसं पश्चमामिकन् । अय पश्च कवला विश्वद्धमावेन समुद्दिशः रोपान् पश्चविशतिकव-लान् जाते मुद्धे ततः पाप्पासिकन् । एनानि सर्वाण्यपि लघुकानि मायश्चित्तानि मवन्ति । कृतः १ इत्याह—येन कारणेनैकोत्तरहन्द्या द्विज्यादिकप्या अन्ति वर्दितानि ॥ ५८१८॥

इंद्रमेव व्यनक्ति—

25

दुनिहा य होइ बुद्दी, सद्वाणे चैन होइ परठाणे। सद्वाणिम्म उ गुरुगा, परठाणे रुद्धुग गुरुगा वा॥ ५८१९॥

हिनिया च भनति दृद्धिः । तचया—सस्यानदृद्धिः परस्यानदृद्धियः । सस्यानदृद्धिर्नयनाद् गुरुका भनति, तथाहि—यदा मासल्झकाद् मासनेन सस्यानं सङ्घानति तदा नियनाद् नास-गुरुकमेन, एनं दिनासल्झकाद् द्विनासगुरुकन्, यानत् यय्मासल्झकात् पण्नासगुरुकन् । ४ परस्यानदृद्धिन्तु निसद्दशसद्ध्याका दृद्धिः, यदा—मासाद् द्वो मासो, द्वाम्यां नासान्यां त्रयो ४८मासाः, एनं यानत् पञ्चनासात् पण्मासाः । एना > णरस्यानदृद्धिर्रुकुत्वा वा गुरुका वा नवेत्।

१-२ संस्कृत मा॰ ॥ ३ असंखडी है॰ । असंबडी मा॰ ॥ ४ °संकृत है॰ । °संबड मा॰ ॥ ५ असंस्कृतो मा॰ ॥ ६ °संस्कृत मा॰ ॥ ७ °संस्कृतो मा० ॥ ८ ०४ १० एतिहहाल गेतः पाठः मा॰ कं॰ एवं वर्तते ॥

तत्र लघुकस्थानादारव्या लघुका गुरुकस्थानादारव्या गुरुका भवति । अत्र च मासलघुका-दारव्या अतः सर्वाण्यपि रुघूनि द्रष्टव्यानि ॥ ५८१९ ॥

> भिक्खस्स ततियगहणे, सद्वाणं होइ दव्वनिष्फनं । भाविम्म उ पडिलोमं, गणि-आयरिए वि एमेव ॥ ५८२० ॥

भिक्षोद्वितीयवारं द्वेमासिकादारव्यं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं श्रहणे त्रैमासिकादारव्यं उ 'सस्थानं' मूलं यावद् नेयम् । एवं द्रव्यनिष्पन्नं प्रायश्चित्तमुक्तम् । भावनिष्पन्नं पुनरेतदेव प्रतिलोमं मन्तव्यम्। गणिन आचार्यस्यापि द्रव्य-भावयोरुभयोरप्येवमेव प्रायश्चित्तम्। नवरम्-उपाध्यायस्य द्वेमासिकादारव्धं त्रिभिर्वारेरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य त्रैमासिकादारव्धं त्रिभिर्वारेः पाराञ्चिके पर्यवस्यति ॥ ५८२० ॥ गतस्तपोऽसंस्तृतः । अथ ग्लानासंस्तृतमाह-10

एमेव य गेलने, पद्मवणा णवरि तत्थ भिण्णेणं। चउहि गहणेहिँ सपदं, कास अगीतत्थ सुत्तं तु ॥ ५८२१ ॥

ग्लानासंस्तृतस्याप्येवमेव प्रायश्चित्तम् । नवरम्—तेत्र "भिन्नणं" ति भिन्नमासात् प्रस्थापना कर्तव्या । प्रथमं वारं पञ्चमासलघुके, द्वितीयं पण्मासलघुके, तृतीयं छेदे, चतुर्थं वारं मूले तिष्ठति । अत एवाह—'चतुर्भिर्महणैः' अभीक्ष्णसेवारूपैः 'खपदं' मूलं भिक्षः प्राप्नोति । उपाध्यायस्य रुघुमासादारव्धं चतुर्भिर्वारैरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य द्विमासरुघुकादारव्धं चतुर्भिर्वारै: 15 पाराञ्चिके पर्यवस्यति । शिष्यः पृच्छति —कस्यैतत् प्रायश्चित्तम् ! सूरिराह — यद् उक्तं यच वक्ष्यमाणम् एतत् सर्वमगीतार्थस्य सूत्रं भवति, प्रस्तुतसूत्रोक्तं प्रायश्चित्तमित्यर्थः । स हि कार्यमकार्यं वा यतनामयतनां वा न जानाति अतरतस्य प्रायश्चित्तम् ॥ ५८२१ ॥

गतो ग्लानासंस्तृतः । अथाध्वासंस्तृतमाह-

अद्भाणासंथडिए, पवेस मज्झे तहेव उत्तिण्णे । मज्झिम्म दसगबुद्धी, पवेस उत्तिण्णि पणएणं ॥ ५८२२ ॥

'अध्वनि' मार्गे योडँसंस्तृतः स त्रिविधः । तद्यथा—अध्वनः प्रवेशे मध्ये उत्तारे च । तत्र प्रथमं मध्ये भाव्यते—भिक्षोः सलेखनादिषु पट्यु खानेषु दशरात्रिन्दिवमादो कृत्वा पायिधत-षृद्धिः कर्तन्या, उपाध्यायस्य पञ्चदगरात्रिन्दिवादिकम्, आचार्यस्य विंगतिरात्रिन्दिवादिकं भायश्चित्तम् । भावे एतदेव प्रतिलोगं वक्तव्यम् । अथ प्रवेशे उत्तरणे च भण्यते—"पवेस 25 उचिण्ण पणएणं" ति प्रवेशे तथा उत्तरणमुचीण तत्र च पञ्चकेन स्थापना कियते, संलेख-नादिषु पद्सु पदेषु पञ्चरात्रिन्दिवान्यादो कृत्वा मासलघुकं यावद् नेतन्यमिति मावः । तथा उभयोरपि अप्टभिनीरेर्मुलं प्रामोति, उपाध्यायस्य दशरात्रिन्दिवादिकमप्टमवारायामनवस्याप्यम्,

१ 'संस्कृत' भा । ॥ २ 'तम' ग्लानासंस्वते "भिन्नेणं" ति निभक्तिव्यत्ययाद् भिन-मासात् मस्यापना फर्सव्या। ततका प्रथमं चारं भिष्नमासादारव्यं पञ्चमानगुरुके, हितीयं यारं लघुमासादारम्धं पण्मामलघुके, छतीयं वारं छमासिकादारम्धं होते. चतुर्यं वारं प्रमासिकादारम्धं मूले तिष्ठति । यन गं॰ ॥ ३ जानीते यतं भा॰ दे॰ ॥ ४ 'संस्कृत' भा ।। ५ रसंस्कृतः भा ।।।

30

षाचार्यस्य पञ्चद्गरात्रिन्दिवादिकं पाराञ्चिकान्तम् । भावे एतदेव प्रतिलोमं प्रायश्चित्तम् ।

शिष्यः पृच्छति—अध्वासंस्तृतो मध्ये क्षिप्रमेव खपदं प्रापितः प्रवेशे उत्तरणे च चिरेण तदेतत् कथम् १ अत्रोच्यते—अध्वनः प्रवेशे भयमुत्पवते 'कथमध्वानं निस्तरिप्यामि १' उत्तरणे- ऽपि वुसुक्षा-तृपादिभिरत्यन्तं क्कान्तः, अत एता चिरेण खपदं प्रापितो, अध्वमध्ये पुनर्नितमयो धनातिक्कान्तश्च अतः शीर्षं खपदं प्रापितः । अत्रैकैकस्मिन् पदे आज्ञादयो रात्रिमोजनदोपाश्च । अगीतार्थस्य चैतन्मन्तव्यम् , न गीतार्थस्य ॥ ५८२२ ॥ कुतः १ इति चेद् उच्यते—

उग्गयमणुग्गते वा, गीतत्थो कारणे णऽतिकमति । द्वाऽऽहिंड विहारी, ते वि य होंती सपडिवक्षा ॥ ५८२३ ॥

गीतार्थः अध्वप्रवेशादौ कारणे उत्पन्ने उद्घतेऽनुद्वते वा सूर्यं यतनयाऽरक्तोऽद्विष्टो मुझानो 10 मगवतामाज्ञां धर्मे वा नातिकामति । ते चाध्वप्रतिपन्नाम्निविधाः—द्ववन्त आहिण्डका विहारि-णश्च । तत्र द्रवन्तः—प्रामानुमामं गच्छन्तः, आहिण्डकाः—सत्ततपरिश्रमणशीलाः, विहारिणः— गारां गारोन विहरन्तः । तेऽपि प्रत्येकं सप्रतिपक्षाः ॥ ५८२३ ॥ तद्यथा—

दूइजंता दुविधा, णिकारणिगा तहेव कारणिगा। असिवादी कारणिता, चक्के थूमाईता इतरे।। ५८२४।। उवदेस अणुवदेसा, दुविहा आर्हिडगा मुणेयच्या। विहरंता वि य दुविधा, गच्छगता निग्गता चेव।। ५८२५॥

द्रवन्तो द्विविधाः—निष्कारणिकाः कारणिकाश्च । तत्राश्चिवा-ऽवमेदिर्य-राजद्विष्टादिभिः कारणैः, उपघेर्लेपस्य वा निमित्तं, गच्छस्य वा वहुगुणतरमिति कृत्वा, आचार्योदीनां वा आगाढे कारणे ये द्रवन्ति ते कारणिकाः । ये पुनरुत्तरापथे धर्मचकं मशुरायां देवनिर्मितस्तृप् 20 आदिशव्दात् कोद्यालायां जीवन्तस्यामिप्रतिमा तीर्थकृतां वा जन्मादिम्मय एवमादिदर्शनार्थं द्रवन्तो निष्कारणिकाः ॥ ५८२४ ॥

थाहिण्डका अपि द्विधा—उपदेशाहिण्डका अनुपदेशाहिण्डकाश्च । तत्र ये सूत्रा-ऽर्थे।
गृहीत्वा भविष्यदाचार्या गुरूणामुपदेशेन विषया-ऽऽचार-मापोपलम्मनिसित्तमाहिण्डन्ते ते
उपदेशाहिण्डकाः, ये तु कोतुकेन देशदर्शनं कुर्वन्ति तेऽनुपदेशाहिण्डकाः । विहरन्तोऽपि
१६ द्विधाः—गच्छगता गच्छनिर्गताश्च । तत्र 'गच्छगताः' गच्छवासिनः ऋतुबद्धे मासं मासेन
विहरन्ति । गच्छनिर्गता द्विविधाः—विधिनिर्गता अविधिनिर्गताश्च । विधिनिर्गताश्चतुर्धा—
जिनकिरिपकाः प्रतिमाप्रतिपन्ना यथारुन्दिकाः गुद्धपारिहारिकाश्चेति । अविधिनिर्गताः सारणादिमिस्त्याजिता एकाकीम्ताः ॥ ५८२५ ॥

एतेषां मेदानामिमेऽनुविता-ऽस्तमितयोः पायश्चिते लगन्ति—

निकारणिगाऽणुवदेसिगा य लग्गंतऽणुदिय अत्थमिते । गच्छा विणिग्गता वि हु, लग्गे जति ते करेंज्वं ॥ ५८२६ ॥

१ °संस्कृतो भा॰ ॥ २ चा, उपलक्षणत्वाद् अस्तमितेऽनस्तमिते चा सुर्ये का॰ ॥ ३ °गा समासेणं। विद्देशताना ॥ ४ °चन्ति ते इतरे मन्तव्याः। इतरे नाम-निष्का का॰ ॥

निष्कारणिका द्रवन्तो अनुपदेगाहिण्डका अविधिनिर्गताश्चानुदितेऽस्तमिते वा यदि गृहन्ति भुझते वा ततः पूर्वोक्तप्रायिधिचे लगन्ति । ये तु कारणिका द्रवन्त उपदेशाहिण्डका गच्छगताश्च ते कारणे यतनया गृहाना भुझानाश्च शुद्धाः । ये तु गच्छनिर्गता जिनकल्पि-कादयस्तेऽपि यद्येवमनुदितेऽस्तमिते वा ग्रहणं कुर्युस्ततो रुगन्ति परं ते नियमात् तदानी न गृहन्ति, त्रिकालविषयज्ञानसम्पन्नत्वात् ॥ ५८२६ ॥ б

अहवा तेसिं ततियं, अप्पत्तो अणुदितो मवे सरो। पत्तो तु पच्छिमं पोरिसिं च अत्थंगतो होति ॥ ५८२७ ॥

अथवाभवदः प्रकारान्तरवाची । 'तेपा' जिनकल्पिकादीनां तृतीयां पोरुपीमप्राप्तः सूर्योऽनु-दितो भण्यते, पश्चिमां च पौरुपीं प्राप्तोऽस्तङ्गत उच्यते । अत एव भक्तं पन्थाश्च तेपां वृतीय-पौरुप्यामेव भवति नान्यथा ॥ ५८२७ ॥ 10

गतमसंरेतृतनिर्विचिकित्सस्त्रम् । अथासंरेतृतविचिकित्सस्त्रं व्याचि — वितिगिच्छ अर्ट्मसंथड, सत्थो उ पहावितो भवे त्रियं। अणुकंपयाएँ कोई, भत्तेण निमंतणं कुजा ॥ ५८२८ ॥

अअसंस्तृत-हिमानीसम्पातादिभिरदृश्यमाने सूर्ये विचिकित्सा भवति । ते च साधवः सार्थेन अध्यानं प्रतिपन्नाः, अन्तरा चाऽभिमुखोऽपरः सार्थ आगतः, द्वावप्येकस्थाने आवासितौ, 15 अभिमुखागन्तुकसार्थिकश्च कोऽप्यनुकम्पया साघृनां भक्तेन निमन्नणं कुर्यात् , यसिश्च सार्थे साधवः स चलितः अतः सूर्योदयवेलायामुदितोऽनुदित इति शक्ष्या गृहीयुः । इहापि त्रिवि-घेऽसर्स्तृते तथेवाष्टो रुताः । नवरम्—असंस्तृते निर्विचिकित्से तपःप्रायश्चित्तान्युभयगुरुकाणि, र्असंस्तृते विचिकित्से पुनरुभयलघूनि, शेषं सर्वमिष प्राग्वत् ॥ ५८२८ ॥

॥ संस्तृत-निर्विचिकित्सप्रकृतं समाप्तम् ॥

20

25

## उद्गारम कृतम्

स्त्रम्--

इह खलु निग्गंथस्स वा निग्गंथीए वा रातो वा वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाले आगच्छेजा, तं विगिंचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अङ्क्रमङ्। तं उग्गिलिता पचोगिलमाणे राईभोयणपडिसेव-णप्पत्ते आवज्ञड् चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणु-ग्घाइयं १०॥

१-२ 'संस्कृत' भा• ॥ ३ व्यान्याति गां• ॥ ४ 'संगद्ध ':• । 'संगद्ध भा• ॥ ५ 'संस्कृत' ग० ॥ ६-७ 'संस्कृते मा० ॥ ८ असंवितिः हो० हिन ॥

अस्य मम्बन्धमाह---

निसिभोयणं तु पगर्नं, असंथरंतो वहुं च भोत्तृणं । उग्गालमुग्गिलिजा, कालपमाणा च दुन्तं तु ॥ ५८२९ ॥

निशिमोजनं पृवेस्रेत्रे प्रकृतम्, इहापि नदेवामिवीयते । यहाऽसंम्नरन् 'वहु' प्रमृतं सुक्तवा धरजन्यासुहारमागतसुहिन्ध्तं तिलेपयार्थमिदं सृत्रम् । अथवा काल्प्रमाणमनन्तरस्त्रे उक्तम्, इह तु काल्प्रमाणादनन्तरं द्रव्ययमाणसुच्यते ॥ ५८२९ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातसास त्याम्या—'इह' अग्मिन् मानीन्द्र प्रवचन प्रामादी वा वर्तमा-नस्य 'ख़लुः' वाक्याल्द्वारे निर्धन्थस्य वा निर्धन्थ्या वा रात्री वा विकाल वा सह पानेन गपानः सह योजनेन समोजन उद्गार आगच्छेत्। किमुक्तं भवित ?—सिक्यविरहितमकं 10 पानीयमुद्रारेण महागच्छिति, कृग्मिक्यं वा केवलमागच्छिति, कृताचिद्वस्यं वा। 'तम्' उद्गारं 'विविद्यन् वा' सकून् परित्यजन् 'विद्योधयन् वा' बहुग्यः परित्यजन् नो आज्ञामितकामित । तमुद्रीये 'प्रत्यविग्छन्' म्योऽप्यान्यादयन् आपद्यतं चानुमीसिकं परिहारस्थानं अनुद्धातिकम्। एप सूत्रार्थः॥ सम्पति निर्मुक्तिविम्तरः—

उद्दरं विमेचा, आतिअणे पणगञ्जिह जा नीमा।

15 चत्तारि छ च लहु-गुरू, छेदी मूलं च मिक्खुस्स ॥ ५८३० ॥

'ऊर्न्दरें? ग्रुमिश्रे पर्याप्तमञ्ज्ञादिकं भुक्त्वा विमित्ता च यो विशिष्टमक्तकोमन भ्यः मत्यापित्रति ततो यदि दिवसस्तन एकं उम्बनमादी कृत्वा यावन् पञ्च उम्बनाम्तावद् आपित्रत-श्रत्यारो छत्त्वा । ततः पञ्चकष्टिक्षिंग्रनं यावन् कर्षक्या, तद्यया—पद् प्रभृति यावद् द्रश् उम्बना एतेषु चतुर्गुरवः, एकाद्रशादिषु पञ्चद्रशान्तेषु पद्रक्ष्यवः, पोडशादिषु विश्वत्यन्तेषु पहु20 रवः, एकविंशस्यादिषु पञ्चविंशस्यन्तेषु च्छेदः, पद्विंशस्यादिषु विश्वदन्तेषु उम्बनेषु प्रस्वविष्टयमानेषु मृत्रम् । एवं विश्वोक्तकम् ॥ ५८३० ॥

गणि आयरिए सपरं, एगरगहणे वि गुरुग आणादी । मिच्छनऽमचबहुए, विगहणा तस्स वऽण्णस्म ॥ ५८३१ ॥

गणी—उपाय्यायन्त्रय चतुर्गुक्कादाग्वयं न्यपद्मनवस्थाप्यं यावद् नेयम् । श्राचार्यस्य पद्25 ल्युकादाग्वयं न्यपदं पागिष्ठकं यावद् द्रष्टव्यम् । एवं दिवयत उक्तम् । गत्रो तु यदेकमिष
सिक्यं 'गृहाति' प्रत्याद्रचे ततश्रतुर्गुक्, श्राजाद्रयश्च दोषाः । मिथ्यात्रं चामावन्येषां चनयति—
यथा वादिनन्त्रथा कारिणो न भवन्त्यमी इति । राजा वा तं ज्ञान्या मिश्रादीनां प्रतिषेत्रं क्व्योत्,
'मा वा कोऽप्यमीषां मध्ये प्रवाजीत्' इति वार्येत्, त्रमारं च प्रवचनं मन्येत्, श्रास्यस्य
जस्का श्रप्यमीमिवीन्त्रमापिवद्धिर्जिता इति' । 'तस्य वा' वान्ताशिनः 'श्रन्यस्य वा' तं पद्यते।
20 विरायना भवति । श्रश्रामार्ययद्भदृद्धान्तः—

एगो रंक्बहुतो संखरीए मजियाङ्ग्रं अद्ध्यमाणं जिमिनो । निगायस्य य स्यमगामी-गादस्स द्यियमुच्छार्छ । अमचपासायस्य हिट्ठा विमटमारुढो, अमचेण य वायायणहिएण दिटो ।

१ एतदनन्तरं अन्थाअम्—६००० हां ।।

15

25

30

सो य विभिन्ता तमाहारमविण हं पासिता लोभेण मुंजिउमारद्धो । तं दहण अमचस्स अंगाणि उद्धित्याइं, उद्घं च जातं । अमचो दिणे दिणे जेमणवेळाए समुद्दिसंतो संभरेता उद्घं करेइ। एवं तस्स वग्गुली वाही जातो, तओ मओ। सो वि घिज्ञाईओ एवमेव विणट्टो। जम्हा एते दोसा तम्हा पमाणपत्तं भोत्तब्वं ॥

> एवं ताव दिवसती, राती सित्थे वि चउगुरू होंति। उद्दरगहणा पुण, अववाते कप्पए ओमे ॥ ५८३२ ॥

एवं तावत् कवल्पञ्चकमादो कृत्वा पञ्चकवृद्धा चतुर्रुषुकादिकं प्रायिश्चतं दिवसत उक्तम्। रात्रावेकसिक्थस्यापि महणे चतुर्गुरवो भवन्ति । यच निर्मुक्तिगाथायाम् र्ङ्ज्वदरमहणं कृतं तदेवं ज्ञापयति — अपवादपदे अवमे प्रत्यवगिलनमपि कल्पते ॥ ५८३२ ॥ अत्र शिष्यः प्राह—

रातो च दिवसतो वा, उम्माले कत्थ संभवो होजा। गिरिजण्णसंखडीए, अद्वाहिय तोसलीए वा ॥ ५८३३ ॥

रात्री वा दिवसतो वा कुत्रोद्गारस्य सम्भवो भवेत् । सूरिराह—गिरियज्ञादिपु महुडीपु रोसलिविषये वा अष्टाहिकादिमहिमासु प्रमाणातिरिक्तं सुक्तानासुद्वारः सम्भवति ॥५८३३॥

तत्र प्रायश्चित्तमभिधिःसः प्रस्तावनार्थं तावदिदमाह-

अद्वाणे वत्थन्त्रा, पत्तमपत्ता य जीअण दुगे य । पत्ता य संखिं जे, जतणमजतणाएँ ते दुविहा ॥ ५८३४ ॥

ते सङ्गडीभोजिनः साधवो द्विविधाः—अध्वपतिपत्रा वास्तव्याश्च । तत्र ये वास्तव्यास्ते द्विविधाः—सङ्ग्रह्याः प्रेक्षिणोऽपेक्षिणश्च। अध्वप्रतिपन्ना अपि द्विधा—तंत्रव गन्तुकामा अन्यत्र वा गन्तुकागाः । येऽन्यत्र गन्तुकामास्ते द्विधा-प्राप्तमृपिका अपाप्तमृपिकाश्च । प्राप्तमृपिका नाग-ये सङ्घडीवामस्य पार्धतो गन्तुकानाः सङ्घडीमभिषार्य अर्धयोजनादागच्छन्ति । अवास-२० भूमिका नाम-ये योजनाद् योजनिह्नकाद् उपलक्षणस्याद् यावद् द्वादशयोजनेभ्यः सङ्गडी-निमित्तगागताः । ये तत्रेव गन्तुकामाः सहाडीमागे प्राप्तास्ते 'द्विविणः' द्विपकाराः—यतना-पाप्ता अयतनापाप्ताध्य । ये पद्मेदमकुर्वेन्तः सूत्रार्थपीरूप्यो विद्धाना आगतास्त्रे यतनापाप्ताः । ये तु सह्दर्श श्रुत्वा सूत्रार्थी हापयन्त उत्युक्तीमृता आगताम्ते अयतनापाप्ताः ॥ ५८३४ ॥

यत्थव्य जतणपत्ता, एगगमा दो वि होति णेयव्या।

अजयण वन्थच्या वि य, संराडिपेही उ एक्समा ॥ ५८३५ ॥ तत्र ये वास्तव्याः सह्यव्यवस्थितिनो ये च तत्रेन गन्तुनामा यननाप्राप्ताः एने हयेऽपि प्रायधितवारणिकायामेकगमा भवन्ति ज्ञान्द्याः । ये नु नर्जव गन्तुकामा जयननाप्राप्ताः ये च वास्त्रत्याः सङ्ग्र डीमलोकिनः एते द्वयेऽपि चारणिकायाने क्यमा भवन्ति ॥ ५८३५ ॥

"पचा य सहुद्धि ने" (गा० ५८३४) इति परं व्यास्याति-

तन्येव गंतुकामा, वीकेउमणा व तं उपरिण्णं। पदभेद अजयणाप्, पडिन्छ उच्चच सुनमंगे ॥ ५८३६ ॥ यत भागे सहादिलाँ य ये रास्तुकामा. ने वा तरा अपरकोर्थर कोन्यितुकरमने यदि 5- 350

ħ

स्वमावगतेः पदमेदं कुवेन्ति, एकद्यादीनि वा दिनानि प्रतीक्षन्ते, अवेद्यायाग्रहर्तन्ते वा, 'स्वार्थपौरुपीमक्षेन वा पासा भवन्ति तदाऽयतनापासाः । इत्तरथा यतनापासाः ॥ ५८३६ ॥ प्राप्तम्मिकान् अपासम्मिकांद्य व्याख्याति—

संखिडिमिभ्रधारेंना, दुगाउया पत्तभृमिगा होंति । जोयणमाई अप्पत्तभृमिया बारस उ जाव ॥ ५८३७ ॥

सङ्ग्रिमामपार्श्वता ये गन्तुकामास्त्रे यदि सङ्ग्रिझामिधार्य गन्यृतह्यादागच्छन्ति तदा प्राप्त-भृमिका भवन्ति । ये पुनयांजनाद् योजनह्रयाद् यावद् हाद्ययोजनेभ्य आगच्छन्ति ते संबंडिपासमुमिकाः ॥ ५८३७ ॥ 3

सेतंत्रों खेत्तबहिया, अप्यत्ता बाहि जीयण दुगे य ।

10 चत्तारि अह वारस्र इत्रम्म सुव विगिचणाऽऽदियणा ॥ ५८३८ ॥

सङ्घर्टी श्रुत्वा क्षेत्रान्तः क्षेत्रबिहिर्वा आगच्छेयुः । ये क्षेत्रान्तः मार्घकोगद्भयादागच्छिन्ति ते प्राप्तम्मिकाः । ये पुनः क्षेत्रबिहः योजनाद् योजनद्वयात् चतुर्योजनाद्ग्रयोजनाद् यावद् द्वाद्ग्ययोजनादागच्छिन्ति तेऽपामम्मिकाः । एते सर्वेऽपि सङ्ग्रह्यामितमात्रं सुत्तवा प्रदेषि अ "जॅग्ग" ति अकारप्रकृपाद् । न जामित, "मुव" ति वेरात्रिककाळवेळायामिष 'सपन्ति' क्षेत्रोत्तिकते, "विगिचण" ति उद्घारस्द्रीर्यं परित्यजन्ति, "आइ्यण" ति तमेव 'आपिवन्ति' मुत्यविग्रस्ति ॥ ५८२८ ॥ एतेषु चतुर्षु पदेषु इयमारोपणा—

चत्थव्य जयणपना, सुद्धा पणगं च मिण्णमासी य । तव-कालेहिँ विसिद्धा, अजतणमादी वि उ विसिद्धा ॥ ५८३९ ॥

सङ्ख्यपछोकिनो वाम्तन्या यतनया प्राप्ताश्चागन्तुकाः सङ्ख्यां यावद् द्रवं अत्तवा प्राते। 20 पिकीं पोर्ह्यां न कुर्वन्ति 'मा न निष्यित' इति कृत्वा तत आचार्यानापृच्छ्य खपन्तः ग्रुद्धाः । त एव यदि वैगित्रकं खाध्यायं न कुर्वन्ति तदा पद्धरात्रिन्दिवानि तपोछ्छ्नि काल्गुक्षणि । अथोद्गार आगतम्नं च यदि विविद्धन्ति ततो भिन्नमामस्त्रपोगुरुः काल्ल्छ्यः । अथ तमुद्गार-मापित्रन्ति ततो मामल्यु तपसा कालेन च गुरुकम् । येऽयतनाप्राप्ता ये च वास्तन्याः सङ्ग्रि-प्लोकिनः एते द्वयंऽपि सङ्ग्रङ्घां मुन्तवा प्राद्रोपिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति मासल्यु द्वास्यामपि २७ छत्रुकम् । वरात्रिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति मासल्यु तपसा कालेन च गुरुकम् । उद्गरमागतं परित्यनन्ति मासल्यु तपसा कालेन च गुरुकम् । उद्गरमागतं परित्यनन्ति मासल्यु तपसा कालेन च गुरुकम् । उद्गरमागतं परित्यनन्ति मासल्यु

तिसु लहुओ गुरु एगो, तीसु य गुरुओ उ चउलहू अंने।

१ 'धार्य हिगव्युनादाग' भा॰ का॰ ॥ २ सर्चेंऽपि अप्रा' भा॰ ॥ ३ इटमेच सविशेषमाह इत्यवतरणं बो॰ ॥ ४ मा १ एतंषहान्तर्गतः पाठ. का॰ एव वर्तते ॥ ५ भा । एवं तपः-कालाभ्यां विशिष्टानि पञ्चकादीनि प्रायिश्चनानि यथाक्रमं मन्तव्यानि । "अजयणमाई वि उ" चि येऽयत को॰ ॥ ६ भा । अत एचाइ—"विसिद्ध" चि 'एते' मासलघु-मासगुरुलक्षणे प्रायिश्चित्तं तपः-कालाभ्यां विशिष्टं कर्त्तव्यं ॥ ५८३९ ॥ अनन्तरोक्तमेव प्रायिश्चित्तं समर्थन्यप्रमिनवं च प्रतिपाद्यप्राह—तिसु को॰ ॥

तिसु चउलहुगा चउगुरु, तिसु चउगुरु छछहू अंते ॥ ५८४० ॥ तिसु छछहुगा छग्गुरु, तिसु छग्गुरुगा य अंतिमे छेदो । छेदादी पारंची, वारसगादीसु त चउक्कं ॥ ५८४१ ॥

'त्रिपु स्थानेषु' प्रादोषिकस्वाध्याय-वैरात्रिकाकरणोद्गारिववेचनरूपेषु रुघुको मासः, 'एक-सिन्' चतुर्थे प्रत्यवगिरुनाख्ये स्थाने मासगुरु । येऽन्यत्र गन्तुकामाः प्राप्तम्मिकाः सङ्घाडि- हेतोर्रद्धयोजनादागतास्तेषां प्रादोषिकस्वाध्यायाकरणादिपु त्रिपु स्थानेषु मासगुरु, अन्त्यस्थाने चतुर्रुषु । येऽप्राप्तम्मिकाः सङ्घाडिनिमित्तं योजनादागतास्तेषां प्रादोषिकादिषु त्रिपु पदेषु चतुर्रुषु, अन्त्यपदे चतुर्गुरु । ये तु योजनद्वयादायातास्तेषामादिषदेषु त्रिपु चतुर्गुरु, अन्त्यपदे पङ्रुषु ॥ ५८४० ॥

ये योजनचतुष्टयादागतास्तेषां त्रिष्वाद्यपदेषु पड्छषु, अन्त्यपदे पहुरु । ये योजनाष्टकादा-10 गतास्तेषां त्रिषु पहुरु, अन्त्यपदे च्छेदः । ये द्वादशयोजनादागतास्ते प्रादोषिकं स्वाध्यायं न कुर्वन्ति च्छेदः, आदिशब्दाद् वैरात्रिकमकुर्वतां मूलम्, उद्गारं विविञ्चतामनवस्थाप्यम्, प्रत्या-पिवतां पाराश्चिकम् । ''वारसगादीसु य चडकं'' ति प्रतीपक्रमेण यानि द्वादशयोजन-प्रभृतीनि स्थानानि तेषु सर्वेप्वपि प्रत्येकं प्रत्येकं प्रादोषिकादिचतुष्कं मन्तव्यम् । चतुष्विपि पदेषु तपोहीणि प्रायश्चित्तानि प्रागवत् तपः-कालविशेषितानि कर्तव्यानि ॥ ५८४१ ॥

अस्यैवार्थस्य सुलाववोधार्थमिमां प्रस्ताररचनामाह-

खेत्तंतों खेत्तवहिया, अप्पत्ता वाहि जोयण दुगे य । चत्तारि अट्ट वारसऽजग्ग सुव विभिन्नणाऽऽदियणा ॥ ५८४२ ॥

इहोद्धीघ कमेणाष्टी गृहाणि स्थापनीयानि, तिर्यक् पुनश्चत्वारि, एवं द्वाविवाद् गृहकाणि कर्तव्यानि । प्रधमगृहाष्टकपद्मधामधोऽध एतेऽष्टो पुरुपविभागा लेक्नितव्याः—ये तत्रेय गन्तु-20 कामा यतनाप्राप्ता ये च वास्तव्या यतनाकारिण एप एकः पुरुपविभागः १ । ये त तत्रेय गन्तु-कामा एवायतनया प्राप्ता वास्तव्याश्चायतनाकारिण एप द्वितीयः २ । ये त अन्यन गन्तु-कामास्ते द्वेत्रान्तः क्षेत्रविद्वी आगता भवेयुः । ये क्षेत्रान्तस्ते प्राप्तमृमिका उच्यन्ते एप तृतीयः ३ । ये त्वेत्रविद्वी आगता भवेयुः । ये क्षेत्रान्तस्ते प्राप्तमृमिका उच्यन्ते, ते च योजनावागताः स एप चतुर्यः पुरुपविभागः ४ । योजनद्वयादागताः पद्धमः ५ । चतुर्योजनावागताः पष्टः ६ । अष्टयोजना-25 दायाताः सप्तमः ७ । द्वाद्वयोजनादागता अष्टमः ८ । उपरितनितर्थगायानचतुष्कपद्भा उपरिक्रमेणामी चलारो विभागा लेखितव्याः—प्रदोपेऽजागरणं १ वराविकस्वाध्यायवेन्यगं स्थपनम् २ वहारविवेचनम् ३ उहारप्रस्थवगिलनम् १ ॥ ५८४२ ॥

आदिमचतुप्कपद्भगं हितीयगृहारम्नि प्रायिभिचानि फ्रमेण सापिनव्यानि— पणगं च भिण्णमामो, मासो लहुओ उ पढमतो गुद्धो ।

मागो तन-कालगुरू, टोहि वि लहुओ अ गुरुओ य ॥ ५८४३ ॥

रे पेऽयमनामासास्त्रय गन्तुकामा ये च सहिद्धेन्तिको धान्तव्यानेपां 'त्रिषु स्यानेषु' गां॰ ॥ २ 'व्यानि । कानि पुनन्तानि ? क्यम साइ—पणगं गां॰ ॥

39

छदुओं गुरुओं मामा, चडमें लहुमा य होंनि गुरुमा य । छम्मामा लहु-गुरुमा, छेदो यूलं नह दुमं च ॥ ५८४४ ॥

हिनीयगृहै पञ्चकम, नृनीयगृहै भिन्ननामः, चनुँथै मानवृष्टु । 'प्रथमगृहै शुद्धः, चनुँथै तु पदै मानः नत्रमा काँछन च गुरुकः । यत्र चादिपदैऽति प्रायक्षित्तं सवित उत्र ह्युम्यानीय ठण्डुकम्, मन्यपदयोद्वेयोरपि ययाग्रद्धं नण्ना चाँठन च गुरुकम् ॥ ५८७३ ॥

हिनीयादिच्नुंपुं गृहपङ्गः सर्वा असुना प्रायधिनेन प्रायनस्याः—

हिन्तिंग्सां पर्छ। त्रिष्ठ गृहेषु मञ्चमामः. चनुर्थे गुरुमासः। नृतीयसां त्रिष्ठ गुरुमासः, चनुर्थे चनुर्वेष्ठ । चनुर्थ्या त्रिष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्थेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनु

चह मणिय चउत्थस्म य, नह इयग्स्म पहमे मुणयर्थ्य । पचाण होइ मनणा, जे जनणा चं तु नत्थस्य ॥ ५८४५ ॥

यथा प्रेंत्यां पद्यो चतुर्थं त्याने यणितमः, गाथायां समन्यर्थं पर्धा, तथा 'इतरत्याः' क्येतन्याः पद्रेः प्रथमेषु त्रिष्ट त्यानेषु प्रायक्षितं ज्ञातक्यमः, अन्यपदे पुनन्तते क्षेत्रनम् । यथा—
15 यतनाप्राप्ता येऽव्यपपता ये च ब स्त्रव्या यतनाकारिणः तेयां चतुर्थे स्त्राने मानकहर्षं 
'यत्तु' यत पुनः प्रायक्षित्रमुक्तं तदेव तेषामेवायतनावतामाध्य त्रिषु स्थानेषु मवति, अन्यपदे
तु मासगुरुश्रमिति । एवं प्रायम्पिकादिष्विति 'भजना' प्रायक्षित्त्वता विद्येण । नवरम्—
अन्यपद्यां छेद-मृद्या-ज्ञायस्याप्य-पाराबिकानि सवन्ति ॥ ५८२५ ॥

एएण मुन न गर्न, मुननिवान इसे नु आहेमा।

कोही य ओम प्रणा, केंद्र पमार्ण इमें वेति ॥ ५८४६ ॥

्र एउन् सर्वमित प्रमङ्गतो विनेयानुप्रहार्थमुक्तम् , नैतन स्ट्रं गतम् । यत्र च स्त्रस्य निपातो भन्ति तत्रामी वादेशा मत्रनि—''शंही व वोम पुण्णः' नि गुरुमेणनि—गुणकारित्ताद् व्यवमं भोक्तव्यं यथोहारी नागच्छति । तथा चात्र छोही—कत्रक्षी तहूथानाः—

यथा क्रवातां यद्यवमं स्वामागाद्द्रमाद्रखेत तदोऽन्तरनाः उद्दर्वते, दर्शरमुखं न निर्ग-25च्छितिः अय 'पृणी' आक्रण्टं सृता तत दहांतिता सर्वमित परित्यज्ञति, अभिमित विद्यारयिते । एवमेव यद्यवसमाद्वियते ततो यातः अरीगन्तः सुन्वेनेव प्रविचरित, प्रविचरितं च तन्मिस्द्रहारो नायातिः स्थातिमात्रं समुद्धिस्यते ततोऽन्तवीयुगुग्येरित दहार आगर्च्छति ॥

दम्पादवममेव भोकव्यम् । केचित् पुनराचार्यदेख्याः 'इदं' व्ययमाणं प्रनाणं वृत्रने तत्रा-नन्दरोकं कवर्ष्टीदर्शान्तं भावयति ॥ ५८२६ ॥

अतिस्ते उत्पानो, नेणामं संत चणा डान्गिन्ति।

१ "तुष्कगृह" ना॰ घा॰ ॥ २ "म्। गाथायाम् "उयरस्त्र" नि पुंस्चितहँगः प्राहृत-त्वात्। अन्त्य घां॰ ॥ ३ "न्ति। उह पर्झानां स्थापना स्थयवानन्तरप्रदर्शितनीत्या कर्तव्या ॥ ५८४५॥ एएण घ॰ ॥ ४ "च्छित, वटराग्निविध्यापनं च सृमुपतायते। तस्ता र्घा॰ ॥

25

छडिजति अतिपुण्णां, तत्ता लोही ण पुण खोमा ॥ ५८४७ ॥ गतार्था ॥ ५८४७ ॥ नैगमपक्षाश्रिताः पुनराजार्यदेशीया इत्यं वदन्ति— तत्तऽत्थिमते गंधे, गलग पिडगते तहा अणाभोए । एते ण होति दोण्णि वि, ग्रहणिग्गत णातुमोगिलणा ॥ ५८४८ ॥

एको नैगमपक्षाश्रितो भणित—तसे किन्छे बिन्दुः पिततो यथा तत्क्षणादेव नश्यित तथा वि यद् अक्तमात्रं जीर्थति ईदृशमवममाहरणीयम् । एवमपरः—अस्तमिते रवी यद् विर्यते । तृतीयः—गन्धेन रहितः सिहतो वा यथोद्गार एति । चतुर्थः—गरुकं यावदुद्गार आगम्य 'अनाभोगेन' अजानत एव 'प्रतिगच्छिति' भूयः प्रविज्ञति ईदृशं समुद्दिश्यताम् । गुरुराह—एते द्वयेऽपि प्रकारा न भवन्ति । द्वये नाम—ये प्रथम-द्वितीर्या दिवाऽप्युद्गारं प्रतिपेधयन्ति ये च तृतीय-चतुर्था रात्रावुद्गारमनुमन्यते एते द्वयेऽपि न घटन्ते, किन्द्वं येनाऽऽवश्यकयोगानां 10 न हानिस्तावदाहारियत्वयम् । मुखनिर्गतं वोद्गारं ज्ञात्वा यः प्रत्यवगिरुति तत्रं सूत्रिन्पातः ॥ ५८४८ ॥ एनां सङ्गहगाथां विवरीपुराह—

भणित जित ऊणमेवं, तत्तकविश्वे य विंदुणासणिता । वितिओ न संथरेवं, तं भ्रंजसु सरें जं जिखे ॥ ५८४९ ॥ निग्गंधो उग्गालो, तितए गंधो उ एति ण उ सित्थं । अविजाणंत चडत्थे, पविसति गलगं तु जो पप्प ॥ ५८५० ॥

एको नैगमनयाश्रितो भणित—यंबूनं भोक्तव्यं ततस्त्रप्ते कवले प्रक्षिप्तस्योदकविन्दोस्तत्काल-मेव यथा नशनं भवित तथा यद् भुक्तमात्रमेव जीर्यति ईदशं भोक्तव्यम् । द्वितीयः प्राह— 'एवम्' ईदशे भुक्ते न संस्तरित तस्मात् तदीदशं भुद्क्ष्व यत् सूर्येऽस्तमयित जीर्यते ॥५८४९॥

गन्धे द्वावादेशो । एको भणति—सूर्यास्तमने जीर्णे आहारे रात्रावसंस्तरणं भवति तसादी-20 ह्रां भुद्धां येनास्तमितेऽपि 'निर्गन्धः' अन्नगन्धरहित उद्गार एति । द्वितीयः प्राह—यदि गन्ध उद्गारस्य 'एति' आगच्छति तत आगच्छतु यथा सिक्थं नागच्छति तथा भुद्धाम् । एतौ द्वावप्येक एव तृतीय आदेशः । चतुर्थो भणति—ससिक्थ उद्गारो गलकं प्राप्याविजानत एव यावद् भूयः प्रविश्वति तावद् भुद्धाम् । एते चत्वारोऽप्यनादेशाः ॥५८५०॥ तथा चाह—

पढम-वितिए दिया वी, उग्गाली णितथ किं पुण निसाए। गंधे य पिडगते या, ते पुण दो वी अणाएसा ॥ ५८५१ ॥

प्रथम-द्वितीययोरादेशयोर्दिवाऽप्युद्गारो नास्ति किं पुनर्निशायाम् १ इत्यतस्तावनादेशो । यस्तृतीयो गन्धादेशो यश्च चतुर्थ उद्गारस्य गलके प्रतिगमनादेशः एतौ द्वावि सूत्रार्थाभिप्राय- बहिर्भृतत्वादनादेशो ॥ ५८५१ ॥ कः पुनरादेशः १ इत्याह—

१ °या आहारे इत्थं प्रमाणं वदन्ति। कथम् ? इत्यत आह—तत्तर्रत्थ का ।। २ जीर्यते तावन्मात्रं भुज्यताम्। तृतीयो विक्त—गन्धेन का ।। ३ एति तथा भोक्तव्यम्। चतुर्थे। मृते—गल का ।। ४ °या आचार्या दिवा का ।। ५ °न्तु यावता भुक्तेनाऽऽव का ।। ६ अथेनां निर्युक्तिगाथां का ।।।

15

25

पद्यपन्नऽणागने या, संजमजीयाण जेण परिहाणी । ण वि जायित तं जाणम्, साहुस्स पमाणमाहारे ॥ ५८५२ ॥ 'श्रत्युत्पन्ने' वर्तमानेऽनागते वा कार्क 'येन' यावना शक्तेन 'संयमयोगानां' प्रत्युपेक्षणादीनां परिहाणिने जायते तदाहारम्य प्रमाणं साधीनीनिहि ॥ ५८५२ ॥

एवं पमाणजुर्त, अनिरेगं वा वि श्रृंजमाणस्य ।

वायादीखोमेण य, एजाहि कहंचि उग्गाली ॥ ५८५३ ॥

एवंवियं प्रमाणयुक्तं कारणे वाऽतिरिक्तमपि थाहारं मुझानस्य वातादिक्षामण या कथि हुद्वार थागच्छत् ॥ ५८५३ ॥ ततः किम् ! ईत्यन थाह—

जो पृर्णं समीयणं तं, द्वं व णाऊण णिग्मतं गिलति । तहियं मुत्तनिवाओ, तत्थाऽऽएमा हमे होति ॥ ५८५४ ॥

पुनःश्रच्दो विदोपणे, स चैतद् विशिनष्टि—यः 'तम्' उद्गारमागनं परित्यज्ञति तस्य न प्रायश्चित्तम् । यस्तु 'तम्' उद्गारं समोजनमच्छं वा द्रवमागतं ज्ञास्य सुम्बाद् निर्गतं गिछनि तत्र 'सृत्रनिपातः' प्रस्तुतस्त्रस्यावनारः । तत्र चैमे धादेशाः मयन्ति ॥ ५८५२ ॥

> अच्छे ससित्थ चित्रय, ग्रुहणिग्गनकवल भरियहत्थे य । अंजलि पडिन दिंह, मासादारीवणा चरिमं ॥ ५८५५ ॥

अच्छं द्रवमागतं यदि परेणादृष्टमापित्रति तनां मास्युत्व, अथ दृष्टं ततां मासगुरः। सितवथमागतं परेणादृष्टमादृदानस्य मासगुरः, दृष्टे चनुर्यतु । अथ तं सित्वथमदृष्टं चर्चयिति
तत्रश्चतुर्यतुः, दृष्टे चनुर्गुरः । सुन्नाद् निर्गनं कवल्रमेकह्नेन प्रतीप्यादृष्टमापित्रति चनुर्गुरः, दृष्टे
पद्यतु । अथेकं दृन्नपुरं मिर्नमदृष्टमापित्रति तनः पद्यतुः, दृष्टे पद्गुरः । अथाल्लां भिर20 तमदृष्टमापित्रति पद्गुरः, दृष्टे च्छेदः । अञ्जालं सुर्वा यद् अन्यद् स्मा पितनं तद्रिष अदृष्टमापित्रति च्छेदः, दृष्टे म्यून । एवं मिश्रोरुक्तम् । उपाध्यायस्य मासगुरुकाद्रारुव्यमनवस्याप्ये
तिष्टति । आचार्यस्य चनुर्ववृक्तादार्व्यं चरमे तिष्टति । एवं मामादिका चरमं यावदारोपणा
मन्तव्या ॥ ५८५५ ॥ प्रकारान्तरेण प्रायश्चित्तमाह्—

दिय रावो छद्दु-गुरुगा, वितियं रयणसहिनेण दिहंतो । अद्धाणसीसए या, सत्थो य पहाचितो तुरियं ॥ ५८५६ ॥

अथवा मसिक्यमसिक्यं वा दृष्टमदृष्टं वा दिवा प्रत्यविगिष्ठतश्चतुर्छेष्ठं, रात्री चतुर्गुरु । द्वितीयपद्मत्र भवति—कारणे वान्तमप्यापिवेद् न च प्रायश्चित्तमामुयात् । तत्र च र्वस्- हितवणिजा दृष्टान्तः कर्तव्यः । कथं पुनरिदं सम्मवति ! दृत्याह—अध्वर्धार्षकं मनोत्तं भक्तं भक्तं नच वान्तम् अन्यच न उम्यतं, साथीं वा त्वरितं प्रयावितः, तत्तन्तदेव सुगन्धि- 30 दृश्येण वासथित्वा सुद्धः ॥ ५८५६ ॥ अथ र्त्तसहितवणिग्दृष्टान्तमाह—

जल-थलपहेसु रयणाणुत्रस्तर्णं तेण अडविपर्वते ।

१ शत्याह भा॰ ॥ २ °ण नं अच्छं चा, द्वं तामा॰ ॥ ३ 'आदेशाः' प्रायक्षिप्तप्रकागः भवन्ति ॥ ५८५४ ॥ के पुनस्त १ इत्याह—अच्छे प्रां॰ ॥

निक्लणण फुट्टपत्थर, मा मे रयणे हर पलावो ॥ ५८५७ ॥ घेत्तूण णिसि पलायण, अडवी मडदेहमावितं तिसितो । पिविड रयणाण मागी, जातो सयणं समागम्म ॥ ५८५८ ॥

जहा एगो विणाओं किहेंचि जलपहेण किहिचि थलपहेण महता किलेसेण सतसहस्समोछ।इं पंच रयणाइं उविज्ञाणिता परदेसे पच्छा सदेसं पिथतो। तत्थ य अंतरा पच्चंतिवसए एगा अडवी उसवर-पुलिंद-चोरािक हा। सो चिंतेति—कहमिविग्षेण नित्थरिज्ञािम १ ति। ते रयणे एकिम विज्ञणे पदेसे निक्खणित, अने फुट्टपत्थरे घेतुं उम्मत्तगवेसं करेति, चोराकुळं च अडविं पवज्जइ, तक्करे एज्जमाणे पासित्ता भणेति—अहं सागरदत्तो नाम रयणवािणओ, मा मे ढुकह, मा मे रयणे हरीहह। सो पलवंतो चोरेिहं गिहतो पुच्छितो—कतरे ते रयणा १। सो फुट्टपत्थरे दंसेति। चोरेिह नातं—कणावि एयस्स रयणा हरिता तेण उम्मत्तगो जातो। मुक्को य। एवं तेण १० तण-पत्त-पुष्फ-फल-कंद-मूलाहारेण सा अडवी पंथो य आगम-गमं करेंतेण जाहे माविता ताहे ते रयणे निसाए घेतुं अडविं पवन्नो। जाहे अडवीए बहुमज्झदेसभागं गतो ताहे तण्हाए पार-व्माणो एगिम सिलातलकुंडे गवयादिमडयदेहमावितं विवन्न-गंध-रसं उदगं दहुं चिंतेति—जित एयं नातियामि तो मे रयणोवज्जणं सबं निरत्थयं कामभोगाण य अणामागी भवामि। ताहे तं पिवित्ता अडविं निच्छिण्णो, सयण-धण-कामभोगाण य सबेसं आभागी जाओ।। 13

अक्षरगमनिका—कस्यापि वणिजो जल-खलपथयो रतानामुपार्जनं कृत्वा 'प्रत्यन्तविषयेऽ-टन्यां बहवः खेनाः सन्ति' इति कृत्वा रतानां कचित् प्रदेशे निखननं स्फुटितप्रस्तराणा च प्रहणम् । 'मा मदीयानि रतानि हरत' इति प्रलापेन च भावियत्वा निशि रात्रो रतानि गृहीत्वा पलायनम् । अटन्यां तृषितो मृतदेहमावितं जरूं पीत्वा स्वजनवर्गं समागम्य रतानामा-मागी जातः ॥ ५८५७ ॥ ५८५८ ॥ एव दृष्टान्तः, अयमर्थोपनयः—

विणयत्थाणी साहू, रतणत्थाणी वता तु पंचेव । उदयसरिसं च वंतं, तमादितुं रक्खते ताणि ॥ ५८५९ ॥

वणिवस्थानीयाः साधवः, रत्नस्थानीयानि पञ्च महात्रतानि, तुशव्दस्थानुक्तसमुचयार्थत्वात् तस्करस्थानीया उपसर्गाः अटवीस्थानीया द्रव्यापदादय इत्यपि द्रष्टव्यम्, मृतोदकसदृशं वान्तम्, तत् कारणे आपिवन् 'तानि' महात्रतान्यात्मानं च रक्षति ॥ ५८५९ ॥

कथं पुनरापिवेदृ ! इत्याह-

दियरातों अण्ण गिण्हति, असति तुरंते व सत्थें तं चेव । णिसि लिंगेणऽण्णं वा, तं चेव सुगंधदच्वं वा ॥ ५८६० ॥

अध्वशीर्षके मनोज्ञं भुक्तं परं वान्तं ततो दिवा रात्रौ वाऽन्यद् गृहीति । अलभ्यमाने वा 'निशि' रात्रावन्यिके होनान्यद् गृहाति । तस्याप्यभावे सार्थे वा त्वरमाणे 'तदेव' वान्तं गृहीत्वा 30 चातुर्जातकादिना सुगन्धिद्रव्येण वासियत्वा भुद्गे, न कश्चिद् दोपः ॥ ५८६० ॥

॥ उद्गारप्रकृतं समाप्तम् ॥

१ °दाति । तस्याप्यसित तदेवोपादत्ते । अथवा स्वलिक्वेनालभ्यमाने "लिंगेण" ति परलिक्वेन 'निशि' राषा' कां॰ ॥

Z.

19

## आहार विविश्व कृत म्

मुत्रम्--

तिगांथस्स च गाहाबह्कुलं पिंडवायपिंडचाए अणु-प्यविद्वस्स अंनोपिंडगाहंसि पाणाणि वा वीयाणि वा रए वा परियावजेजा, तं च संचाएड़ विगिंचि-त्तए वा विमाहिताए वा नं पुट्यामेव लाइया विसो-हिया विमाहिया ननो मंजनामेव मुंजेज वा पिवज वा । नं च नो संचाएड़ विगिंचित्ताए वा विसोहि-ताए वा तं नो अप्पणा मुंजेजा नो असेसि दावए, एगंत बहुफासुए पएसे पडिलेहिना पमिजना परि-टुवियवने सिया १९॥

अस्य मन्द्रस्यमाह---

वंतादियणं र्गनं, णिवारिनं दिवयना वि अन्थेणं । वंतमणितियगहणं, निया उ पहिचक्तवश्रा मुनं ॥ ५८६१ ॥

गर्मा बान्तापानं पूर्वस्त्रे निवारितम्, दिवसवाऽि श्रेथंन निवारितम्। अनेपणाणप्रहणमि साञ्चिमिवान्त्रेमव, अतन्तिह्ह प्रतिषिच्यते । "ितया च पिहवक्ष्यक्षो सुनं" ति 'साद्' महत्या प्रतिपक्षते। वा एतत् स्त्रं भवि अपितपक्षते। वा । तत्र प्रतिपक्षते। यथा—पूर्वस्त्रं राजी वान्तापानं निवारितम्, इदं तु दिवाङनेपणीयं वान्तं निवार्यते । अपित्यक्षते। यथा—पूर्वस्त्रं वान्तं नवर्तते प्रसापतिस्त्रक्षते । १८६१॥

20 अनेत पम्बन्येनायातसास्य व्याप्या—निर्यन्यस्य गृहपनिवृत्तं रिण्डपात्रतिव्या अनुपनिवृत्तं प्रिक्तान्तः प्रतियहे प्राणा वा वीवानि वा रजो वा पिर—सम्नादापनयः । 'तच' प्राणादिकं यदि शकोति विवेक्तं वा विशेषयितुं वा तदः 'तन्' प्राणादिज्ञानादिकं 'कान्वा' हस्तेन गृहीत्वा 'विशोष्य विशेष्य' सर्वधेवपर्नाय ततः 'नियत एत' प्रयत्यगर एव सुर्वात वा विवेहा । तच न शकोति विशेष्कं वा विशोधयितुं वा तद् नास्यना सुर्वात न वाऽस्येषां द्यान्, किन्तु

25 एकान्ते बहुमाशुके मदेशे मन्त्रुपेक्ष्य मसूत्र्य परिष्ठापवित्रक्यं स्वादिति स्त्राधिः॥ व्यथ भाष्यकृद् विषमणदानि विद्युणीति—

> पाणग्यहणेण तसा, गहिया वीपहि सच्च वणकाओ । रतगहणा होति मही, नेऊ व ण यो चिरहाई ॥ ५८६२ ॥

<sup>ं</sup> दं 'अर्थन' निर्युक्तियम्तरादिना तदेव निवा' छं ।। २ 'बुक्तिः प्रवक्त्यामाददानेवान्न' छा ।। ३ 'प्रन्युपेक्य' चक्षुपा निरीक्ष्य 'प्रसृत्य' रजीहरणादिना प्रनिकेत्य परि' छ ।।।

छ० १९५

10

15

25

इह प्राणप्रहणेन त्रैसाः गृहीताः । बीजग्रहणेन तु सर्वोऽपि वनस्पतिकायः सूचितः । रजोशहणेन च 'मही' पृथिवीकायो गृहीतः, तेजःकायो वा, परं स चिरस्थायी न भवतीति कृत्वा विवेचनादिकं तत्र न घटते ॥ ५८६२ ॥

> ते पुण आणिऊंते, पढेज पुन्नि व संसिया दन्वे। आगेत तुब्भवा वा, आगंत्हिं तिमं सुत्तं ॥ ५८६३ ॥

'ते पुनः' त्रसादय आनीयमाने वा मक्ते पतेयुः, पूर्वं वा तत्र 'द्रव्ये' मक्त-पाने 'संश्रिताः' स्थिताः । ते च द्विविधाः — आगन्तुकास्तदुद्भवा वा । तत्रागन्तुकत्रसादिविषयम् इदं प्रस्तुतसूत्रं मन्तव्यम् ॥ ५८६३ ॥

अर्थ के तदुद्भवाः ? के वा आगन्तुका भवेयुः ? इत्याह—

रसता पणतो व सिया, होज अणागंतुगा ण पुण सेसा। एमेव य आगंतू, पणगविवज्ञा भवे दुविहा ॥ ५८६४ ॥

ये 'रसजाः' तक्र-दिध-तीमनादिरसोत्पन्नाः क्रम्यादयस्त्रसा यश्च पनकः स्याद् एते 'अनाग-न्तुकाः' तदुद्भवा भवन्ति, न पुनः 'शेषाः' पृथिवीकायादयः । एवमेव च ये पनकविवर्जाः 'द्विविधाः' त्रसाः स्थावराश्च जीवाः ते सर्वेऽप्यागन्तुकाः सम्भवैन्ति ॥ ५८६४ ॥

> सुत्तम्मि कड्डियम्मि, जयणा गहणं तु पिडतों दहन्त्रो । लहुओ अपेक्खणर्मिम, आणादि विराहणा दुविहा ॥ ५८६५ ॥

एवं सूत्रमुचार्य पदच्छेदं कृत्वा य एपं सुत्रार्थों भणितः एतत् सूत्रमाकर्पितमिति भण्यते । एवं सुत्रे आकृषिते सति निर्धक्तिविस्तर उच्यते—तेन साधुना यतनया भक्त-पानस्य प्रहणं कर्तव्यम् । का पुनर्यतना १ इत्याह-पूर्वमेव गृहस्थहस्तगतः पिण्डो निरीक्षणीयः, यदि शुद्धः-स्ततो गृह्यते । एवं यतनया गृहीतोऽपि प्रतिग्रहे पतितो द्रष्टव्यः । यदि न प्रेक्षते ततो रुघुको 20 मासः, आज्ञादयश्च दोषाः । विराधना च द्विविधा—तत्र संयमे त्रसादय उष्णे वा द्रवे वा पतिता निराध्यन्ते, आत्मविराधना तु मिक्षकादिसम्मिश्रे भुक्ते वल्गुलीव्याधिर्मरणं वा भवेत्। तसात् प्रथममेव प्रतिग्रहपतितः पिण्डो द्रष्टव्यः ॥ ५८६५ ॥

अहिगारों असंसत्ते, संकप्पादी तु देस संसत्ते। संसिजिमं तु तिहयं, ओदण-सत्तू-दिध-दवाई ॥ ५८६६ ॥

अत एव यसिन् देशे त्रसप्राणादिभिः ससक्तं भक्त-पानं न भवति तत्रासंसक्तेऽधिकारः, तिसन्नेव देशे विहरणीयमिति भावः । यस्तु संसक्ते देशे सङ्गल्पादीनि पदानि करोति तस्य

१ 'त्रसाः' हीन्द्रियाद्यो गृहीं° ना॰ ॥ २ °म्, तेपामेव प्रकृतस्त्रोक्तस्य विवेचना-देघेटमानकत्वात्॥ ५८६३॥ का॰॥ ३ °वन्ति, न पुनः पनकः, तस्य तदुद्भवस्यैव सम्भवात्॥ ५८६४॥ तदेवं कृता वियमपदव्याख्या भाष्यकृता, सम्प्रति निर्युक्तिविस्तर-स्यावसरः, तथा चाह — सुत्तिमि का॰ ॥ ४ प विषमपद्व्याख्यारूपः सूत्रा॰ म॰ ॥ ५ 'द्र्यः' परीक्षणीयः, किमयं त्रसादिसंसकः ? उत न १ इति । यद्येवं परीक्षणम् – अवलोकनं न करोति ततो लघुको गा॰॥

15

प्रायश्चित्रम्, तजोत्तरत्र वक्ष्यतं । तत्र च 'मंस्तिमं' संसक्तियोग्यमोदन-प्रकृ-द्यि-द्रवादिकं द्रत्यं मन्तत्र्यम् ॥ ५८६६ ॥ थय मंसक्तदेशं महत्यादिषु प्रायश्चितमाह—

संक्रणे पर्यामंदण, पंथे पने नहेत्र आत्रणो । चनारि छच लष्टु गुरु, सङ्घाणं चेत्र आत्रणो ॥ ५८६७ ॥

वसिन् विषये अकादिकं प्राणिमिः नंगायने तत्र 'मङ्क्यं' गमनामिप्रायं क्लोनि चतुर्वेषु, पद्मेदं क्लोनि चतुर्वेषु, गमकविषयस्य पन्यानं गच्छतः पद्मुखं, तं देशं प्राप्तस्य पहुतः । तथेव हीन्द्रियादेः सङ्ग्रह्मादिकसापत्रस्य व्यन्यानप्रायिवनम् । तथ्या—हीन्द्रियं सङ्ग्रह्मिन चतुर्वेषु, परितापयित चतुर्गृकं, अपद्रावयित पद्मुखं, त्रीन्द्रियाणां सङ्ग्रह्मादिषु पदेषु चतुर्गृक्कादार्थ्यं पहुकंक तिष्ठति, चतुरिन्द्रियाणां सङ्ग्रह्मादिषु पद्मुख्कादिकं छेवान्तिमिन ॥ ५८६७ ॥'

असिवादिएहिं तु नहिं पविद्वा, संसक्षिपाइं परिवजयंति ।

भृद्दुमंस्जिपद्व्वरुभे, गेण्डंतुत्राएण इसेण जुना ॥ ५८६८ ॥ श्याशिवादिभिः कारणेः 'तत्र' नंसक्तदेशे प्रविष्टास्तदः 'संयतिमानि' सद्यु-द्विप्रसृतीनि द्व्याणि परिवर्त्वयन्ति । अय 'स्विष्टानि' प्रमृतत्रगणि संस्विसद्व्याणि जस्यन्ते तृतोऽसुनी-पायेन 'युक्ताः' प्रयवयन गृहन्ति ॥ ५८६८ ॥

> गमणाऽऽगमणे गहणे, पत्ते पहिए य होनि पहिलेहा । अगहिय दिहु विवल्लण, अह गिण्हद् वं तमावले ॥ ५८६९ ॥

मिंशार्थे दायको मध्ये गमनं झुवैन् कृष्टिका-मण्डक्षाप्रसृति चन्तुनं सक्तायां म्मो सा विरायनां झुर्यादिति सम्यग् निरीक्षणायः । एवमागमने मिक्षाया इस्तेन प्रदणे च वित्येकतीयः । प्राप्ते च दायके तदीयहस्तगतः पिण्डः प्रन्युपेक्षणीयः । पात्रे च पतितैः प्रस्पुपेक्ष्तत्रयः । ततो यद्य20 गृहीते त्रसादिकं प्राणजानं प्रय्यति नतस्तिमान् दृष्टे विवर्जयित, न गृहातीस्त्रयः । अथ
गृहाति ततो येन द्वीत्त्रयादिना संगुकं गृहाति निरायतं प्रायक्षित्तमापद्यते ॥ ५८६९ ॥
अथ पुनर्देनं न प्रस्पुपेक्षनं तत इमे द्रोषाः—

पाणाइ मंजमिंम, श्राता मयमच्छि कंट्रग विमं द्या । पृदंग-मच्छि-विच्छुग-गावालियमाइया उमण् ॥ ५८७० ॥

१६ मंद्रमे असप्राण-पनकारयो विराध्यन्ते । आत्मविराधनायां स्त्रमिक्षकासम्मिक्षे सुक्ते बल्गुकी-च्याविः, तत्रश्च कर्मण मरणं मंद्रत , कण्टको वा विषं वा समागच्छेत् । उमयविराधनायां 'सुद्द्वाः' पिपीलिका मिक्षका वृक्षिक-गोपालिकादयो वा मवन्ति । गोपालिका—श्रद्धिोदिकास्त्रयो जीव-विद्येषः । एते दि जीवा भक्तन सद सुक्ताः संयमोपधानमात्मनश्च मेघाग्रुपद्यानं क्षुवेन्ति ॥५८७०॥

<sup>?</sup> अथारेव हितीयपदमाह हाउन्तरंग छं०॥ २ 'संस्रतिमानि' संस्रित्यांग्यानि सम्यु' छं०॥ ३ 'न्ते नेनर्गण नना छं०॥ ३ कथम्? इति अत आह हाउन्तरंग छं०॥ ५ सक्तार्थ दे०॥ ६ 'म् 'आगमने' आगमनं कुवेन् 'ब्रह्णं च' पिख्नां हम्ने गृह्नाना हायको बिन्हों हो०॥ ७ 'तिनम्य पिण्डम्य प्रन्युपेश्रणा कर्नव्या मयनि । नना ये छो०॥ ८ 'संयमें' संयमित्रिराधनायां चिन्त्यमानायामप्रत्युपेश्चिन मक्त्यांन गृहीने 'म्राणाः' इस्तं हां०॥

15

20

पनयणघाति व सिया, तं वियडं पिसियमर्हजातं वां। आदाण किलेसऽयसे, दिहंतो सेहिकब्बहे ॥ ५८७१ ॥

पवचनोपघाति वा स्यात् तद् विकटम्, पिशितं वा तत् 'स्याद्' मवेत्, 'अर्थजातं वा' सुवर्ण-सङ्गलिका-मुद्रिकादिकं कश्चिदनुकम्पया प्रत्यनीकतया वा दद्यात्, ततः पतितं पिण्डं प्रत्युपेक्षेत । तचाप्रत्युपेक्ष्य गृहीतं मन्द्धर्मणः कस्याप्युत्पवित्वित्वामस्य 'आदानम्' आजीविकाकारणं भवति, ठ तद् आदायोत्पवजतीत्यर्थः । अर्थजाते च गृहीते साध्नां रक्षणादिको महान् परिक्वेशोऽयशो वा भवेत् । तथा चात्र "सिद्धिकब्बद्धे" ति राज्यपदोपविष्टकल्पस्थकोपलक्षितस्य काष्ठश्रेष्ठिनो दृष्टान्तः, स च आवश्यकटीकातो मन्तव्यः (पत्र)॥ ५८७१॥

> तम्हा खल्ज दहुन्त्रो, सुक्लग्गहणं अगिण्हणे लहुगा । आणादिणो च दोसा, विराहणा जा भणिय पुन्ति ॥ ५८७२ ॥

यत एते दोषास्तसात् 'खल्ल' नियमात् पात्रकपतितः पिण्डो द्रष्टन्यः । संसक्ते च देशे गुण्कस्य कूरस्य पृथग्मात्रके प्रहणं कार्यम् । अथ पृथग् न गृह्णाति ततश्चतुरुष्ट आज्ञादयश्च दोषाः, विराधना च द्विधा संयमा-ऽऽत्मविषया या 'पूर्वम्' अनन्तरमेव भणिता ॥ ५८७२ ॥ इदमेव भावयति—

संसिक्षिमिम्म देसे, मत्तग सुक्ख पिंडलेहणा उविरे । एवं ताव अणुण्हे, उण्हे कुसणं च उविरे तु ॥ ५८७३ ॥

संसजिमे देशे यः शुष्कः पौद्गलिकोऽनुष्णो लभ्यते संमात्रके गृहीत्वा प्रख्येक्ष्य यद्यसं-सक्तस्तदा प्रतिग्रहोपरि प्रक्षिप्यते । एवं तावदनुष्णे विधिरुक्तः । यः पुनरुष्णः क्रूरः कुसणं वा तद् नियमादसंसक्तमिति कृत्वा प्रतिग्रहस्यैवोपरि गृह्यते ॥ ५८७३ ॥

गुरुमादीण व जोग्गं, एगम्मितरम्मि पेहिउं उवरि । दोसु विं संसत्तेसुं, दुल्लह पुन्वेतरं पच्छा ॥ ५८७४ ॥

गुरु-ग्लानादीनां वा योग्यमेकसिन् मात्रके गृह्यते, 'इतरसिन्' द्वितीये मात्रके संसक्तं प्रस्यपेक्ष्य पतिप्रहोपरि प्रक्षिप्यते । एवं तावद् यत्रैकं मक्तं पानकं वा संसंकं तत्र विधिरुक्तः । यत्र तु द्वे अपि—मक्त-पानके संसक्ते भवतः तेत्र यद् भक्तं पानकं वा दुर्रुमं तत् पूर्व गृहन्ति 'इतरत्' सुरुमं पश्चाद् गृह्वन्ति ॥ ५८७४ ॥

एसा विही तु दिहे, आउद्दियगेण्हणे तु जं जत्थ । अणभोगगह विगिचण, खिप्पमविविचति य जं जत्थ ॥ ५८७५ ॥

एप विधिः हैंष्टे गृह्यमाणे भणितः। अथाकुट्टिकर्या ससक्तं गृहाति ततो यद् यत्र द्वीन्द्रिय-परितापनादिकं करोति तत् तत्र प्रामोति । अथानाभोगेन ससक्तं गृहीतं ततः क्षिप्रमेव

१ °सक्तं सम्भवति तत्र का ।। २ तत्र इयोरिप संसक्तयोः सम्भवतोर्मध्ये यद् का ।। ३ 'हप्टे' प्रत्युपेक्षिते पिण्डे गृद्य का ।। ४ धाऽप्रत्युपेक्षितं संसक्तमेव भक्त-पानं गृ ।। ५ °ति, प्रायश्चित्तमित्यर्थः । अथा वा ॥

विवेचेनम् । अग्र क्षिपं न विविनक्ति ततो यावन् परिष्ठापयति तावद् यैत्र यद् विनारामश्चेने तन्निष्पन्नं प्रायक्षित्तम् ॥ ५८७५ ॥ कः पुनः क्षिप्रकालः १ इत्याह—

सत्त पदा गर्मने, जाबति कालेण तं भवे खिप्यं। कीरंति व तालाबो, अहुयमविलंबितं सत्ता ॥ ५८७६॥

यावता कालेन सप्त पदानि गम्यन्ते तत् क्षिप्रं मन्तव्यम् । यावता वा कालेनाद्वतमिवल-म्वितं सप्त तालाः क्रियन्ते तावान् कालविशेषः क्षिप्रम् ॥ ५८७६ ॥

तम्हा विविचितव्यं, आसन्ने वसहि दृर जयणाए । सागारिय उण्ह ठिए, पमजणा सत्तुग द्वे य ॥ ५८७७ ॥

तसात् तद् वन्तुसंगक्तमनन्तरोक्तिश्रमहास्मध्य एवं विवेचनीयम् । यदि च वसितगसना 10 ततन्त्रत्र गत्वा परित्यक्तस्यम् । अय दूरे वमितः ततः स्म्यगृहादिषु यतनया परिष्ठापयित । अय सागारिके पस्यति उप्णे वा मृगागे 'स्थितो वा' ऊर्द्धस्थितः परिष्ठापयित ततो वस्यमाणं प्रायश्चित्तम् । यत्र च परिष्ठाप्यते तत्र प्रमानेना कर्तस्य । एवमोदनस्य विविक्कः । सक्नां द्वस्य चैवनेवास्यसागारिके प्रमुख्य स्थायां परिष्ठापनं विवेयम् ॥ ५८७ ॥ हैदनेव स्थायष्टे—

> जावह काले वसिंहें, उवेति जाने नाव ने ण निहंति। तं पि अणुण्हमन्त्रं नो, गंनृणमुबस्सए एंड ॥ ५८७८ ॥

यावता कांकन वसतिसुँपैति तावता कांकेन यदि 'तं' प्राणिनः 'न विद्यान्ति' न विनर्यन्ति तदा तद् वर्गातं नीयते । तद्ध्यनुष्णमद्भवं च यदि भवति ततः प्रतिष्रयं नेतन्यम् । किसुक्षं भवति !—यदि उष्णः कृरो द्ववं वा संसक्तं ततः प्रतिष्रयं न नीयते, ना यावत् प्रतिष्रयं नीयते तावत् प्राणवार्ताया उष्णे द्ववं वा मारिष्यन्तीति कृत्वा । अथानुष्णमर्द्वं च तत उपा- 20 अये गत्वा 'एडयेत्' परिष्ठापयेत् । यत् पुनरुष्णं द्ववं वा तत् तत्रेव शून्यगृहादौ परिष्ठापनीयम् । अथ दूरे वसतिन्त्रतोऽनुष्णमित शून्यगृहादिष्ठ परिष्ठापयितन्त्रम् ॥ ५८७८ ॥

सुग्णवरादीणऽमनी, दूरे कोण वतिअंतरीभृती । टक्कड पमल छाया, वति-कोणादीसु विक्लिरणं ॥ ५८७९ ॥

यथ शून्यगृहार्दानि न सन्ति तता दूर एकान्तं गत्ता यत्र काणसिता वृत्याऽन्तरितामृतो 25वा सागारिको न परयति तत्रोत्कृटको मृत्ता यस्त्रय द्वायायां वृतः कोणके प्रक्षिपति, यादिस्रहणन वृत्तर्गच्येऽति विकिरति, परिष्ठात्यर्दान्यर्थः । एवमोदनस्य सक्तृनां द्ववस्य वा परिष्ठापनं कर्तव्यम् ॥ ५८७२ ॥

> मानारिय उण्ह ठिए, अपमर्जने य मासियं छहुनं । बोच्छेंडुड्डाहादी, सानारिय मेसए काया ॥ ५८८० ॥

20 अब मागारिक रुणे व प्रदेशे मुखा 'सितो वा' कर्द्वीमृताऽप्रनार्व्य वा परिष्ठापयति

१ 'चर्नायम् । अथ स॰ डां॰ ॥ १ 'यत्र' सके पानके चा 'यन्' प्राणजातं विना॰ डां॰ ॥ ३ इमामेच नियुक्तिगायां च्या॰ डां॰ ॥ ४ 'द्रवं प्रतिश्रयक्ष प्रत्यासदस्तन उपा॰ डं॰ ॥ ५ विकरणं करोति, परि॰ डां॰ ॥

ततश्चतुर्ज्वेपि रुघुमासिकम् । सागारिके च पश्यति यदि भक्तं परिष्ठैाप्यते तदा स भक्तः पानदानन्यवच्छेदमुङ्खाहादिकं वा कुर्याते । 'शेषे तु' उष्णादित्रये परिष्ठापयतः पृथिन्यादिकाया विराध्यन्ते ॥ ५८८० ॥

> इइ ओअण सत्तुविही, सत्तू तिहणकतादि जा तिण्णि । वीसुं वीसुं गहणं, चतुरादिदिणाइ एगत्थ ॥ ५८८१ ॥

'इति' एवमोदनस्य संसक्तस्य विधिरुक्तः । अथ सक्तृनां संसक्तानां विधिरुच्यते—यत्र सक्तवः संसक्ता रूम्यन्ते तत्र नैव गृह्यन्ते । अथ न संस्तरन्ति ततस्तिद्दिवसकृतान् सक्तृन् गृह्यन्ति । आदिशब्दात् तैरप्यसंस्तरन्तो <sup>ब</sup>द्वितीय-तृतीयदिनकृतानिष सक्तून् गृह्णन्ति, ते पुनः पृथक् पृथग् गृबन्ते । चतुर्दिवसकृतादयस्तु सर्वेऽप्येकत्र गृह्यन्ते तेपामयं प्रत्युपेक्षणाविधिः—रजस्राणमधः मसीर्य तस्योपरि पात्रकवन्धं कृत्वा तत्र सक्तवः प्रकीर्यन्ते, तत ऊर्द्धमुखं पात्रकवन्धं कृत्वा 10 एकस्मिन् पार्श्वे नीत्वा यास्तत्र ऊरणिका लग्नास्ता उद्धत्य कर्परे प्रक्षिप्यन्ते, एवं प्रत्युपेक्ष्य भूयोऽपि तथैव प्रस्तुपेक्षन्ते ॥ ५८८१ ॥ ततः-

नव पेहातों अदिहे, दिहे अण्णाओं होंति नव चेव। एवं नवगा तिण्णी, तेण परं संथरे उज्झे ॥ ५८८२ ॥

नवनाराः प्रत्युपेक्षणां कृत्वा यदि प्राणजातीया न दृष्टास्ततो भोक्तव्यास्ते सक्तवः, अथ 15 दृष्टास्ततो भ्योऽप्यन्या नववारा प्रस्युपेक्षणा भवति, तथापि यदि दृष्टास्ततः पुनरपि नववाराः मत्युपेक्षर्नेते । ततो यद्येवं त्रिभिर्नवकैः शुद्धास्ततो मुझताम् । अथ न शुद्धास्तदा ततः परं 'उज्झेत्' परिष्ठापयेत् । अथासस्तरणं ततस्तावत् प्रत्युपेक्षन्ते यावत् ग्रुद्धीमवन्ति ॥ ५८८२ ॥ प्राणनातीयानां च परिष्ठापने विधिरयम्---

> आगरमादी असती, कप्परमादीसु सत्तुए उरणी। पिंडमलेवाडाण य, कातूण दवं तु तत्थेव ॥ ५८८३ ॥

या ऊरणिकाः प्रत्युपेक्षमाणेन दृष्टास्ता आकरादिपु परिष्ठापनीयाः । इह घरद्वादिसमीपे मम्ता यत्र तुषा भवन्ति स आकर उच्यते । तस्याभावे कर्परादिषु स्तोकान् सक्त् प्रक्षिप्य तत्रोरणिकाः स्थापयित्वा बहिरनावाघे प्रदेशे स्थाप्यन्ते । यदि च द्रवभाजनं नास्ति ततो ये सक्तवः शुद्धा अलेपकृताश्च ते 'पिण्डं कृत्वा' भाजनस्यैकपार्श्वे चम्पयित्वा तत्रैव च द्रवं 'कृत्वा' 25 गृहीत्वा भुक्तते ॥ ५८८३ ॥ यत्र च काक्षिकं संसज्यते तत्रायं विधिः-

आयामु संसद्घुसिणोदमं वा, गिण्हंति वा णिर्न्युत चाउलोदं।

१ 'ष्ठापयति तदा भा॰ का॰ ॥ २ 'त्—धहो ! अमी श्रमणका मत्ताः यदेवं दुर्लभमा-द्वारं गृहीत्वा छर्दयन्तीति । 'दोषे तु' का॰ ॥ ३ हितीयदिवसकृतान् यावत् त्रयो दिवसा येपां सञ्जाताः हतीयिदिवसहता इत्यर्थः तानिष गृहित्ति, तेपां पुनः 'विष्वम् विष्वम्' पृथक् पृथम् त्रहणं कर्त्तव्यम्। चतुर्दिवसः कां॰॥ ४ व्ते। एवं त्रीणि नवकानि प्रत्यु-पेक्षणानां भवन्ति। ततो यद्येवं का॰॥ ५ व्ते, आदिशब्दाद्वस्यस्याव्येवंविधस्य परित्रहः। तस्या° का॰ ॥ ६ °व्जुड चाउलोद्गं। गिह्र° तामा॰ ॥

Б

25

गिहत्थभाषेमु च पहिलणं, मत्ते च सोहेत्त्वर्ति छुमंति ॥ ५८८४ ॥ श्रीयामं संस्पृष्णानकमुण्णोदकं चा 'निर्धृतं चा' प्राग्नकीमृतं 'चाउछोदकं' तण्डुछघावनं गृहन्ति । एतेपाममाचे तदेव काखिकं गृहस्थमाजनेषु प्रत्युपेक्ष्य मात्रके चा शोधियत्वा यद्यसं- सक्तं तदा प्रतिग्रहोषरि प्रक्षिपन्ति ॥ ५८८४ ॥ हिंतीयपदमाह—

विद्यपद् अपेक्खणं तु, गेळण्ण-ऽद्वाण-ओममादीमु । तं चेव मुक्काहणे, दुछम दव दोमु वी जयणा ॥ ५८८५ ॥

द्वितीयपदे ग्लाना-ऽच्या-ऽचमादिषु कारणेषु 'खंबश्रणं' पिण्टस्याप्रत्यपेश्रणमपि क्वर्यात् । 'तदेव च' ग्लानत्वादिकं द्वितीयपदं 'शुष्कस्य' खोदनस्य ग्रहणे मन्तन्यम् । दुर्लमं वा द्रवं पश्चात्र लम्यते ततः पूर्वं तद् गृहीतमिति कृत्वा नान्ति तद् माननं यत्र प्रथक् शृष्कं गृहाते । 10''दोगु वी जयण'' ति 'द्वयोरिप' अप्रत्युपेश्रणा-शुष्कग्रहणयोरेषा यतना कर्तन्या । एपं सङ्खायायायमासार्थः ॥ ५८८५ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति—

अचाउर सम्मृहो, वेलाऽतिक्रमति सीयलं होह । असदो गिण्हण गहिते, सुच्छेज अपेक्खमाणो वि ॥ ५८८६ ॥

कश्चिदतीव 'आतुरत्वेन' ग्छानत्वेन 'सम्मृदः' सम्मोहं—समुद्धातमुपगनन्तो यावन प्रख्पेश्चते 15 तावद् वेछाऽतिकामति शीतछं वा नावना कालेन भवति, नत एवम् 'अग्रटः' विशुद्धमावो गृहानो वा गृहीते वा पिण्डे प्रख्पेक्षणामकुर्वाणोऽपि 'शुध्येत' प्रायश्चित्तमाग् न भवेत्॥५८८६॥ "

ओमाणपेछितो वेछऽतिकमो चिलउमिच्छति मयं वा । एवंविहे अपेहा, ओमे सितकाल ओमाणे ॥ ५८८७ ॥

थध्यित वा गच्छतां साथैः 'अवमानमेरितः' प्रमृतिमक्षाचराक्रीणैः, यावच प्रत्युपेक्षते तावद् 20 वेछातिक्रमो भवति, स च माथंश्रिलितुमिच्छति, पृष्टतो गच्छतां च सयम्, तत एवंविये कारणेऽपेक्षा, प्रत्युपेक्षामन्तरेणापि पिण्डं गृढीयादित्यर्थः । अवमे च प्रत्युपेक्षमाणानां 'सत्काछः' मिक्षाया देशकाछः स्फिटति सूर्या वाऽम्त्रमेति अवमानं वा—मिक्षाचराक्रीणे ततोऽप्रत्युपेक्षितमपि गृहीयात् ॥ ५८८७ ॥ परम्—

तो कुजा उत्रश्रोगं, पाणे दहण तं परिहरेजा । कुजा ण वा वि पेदं, मुज्जदं अतिसंभपा सो तु ॥ ५८८८ ॥

यदि अनन्तरोक्तकारणः प्रत्युपेक्षणं न सर्वति नत उपयोगं कुर्यात् । कृतं चोपयोगं यदि प्राणिनः प्रयति तनस्तान् दृष्ट्वा 'तद्' भक्त-पानं परिदृरेत् । अथवा अत्यानुरः 'प्रदृष्टि उपयोगमपि च कुर्याद् वा न वा । अनुप्युक्तानोऽपि चातिमम्प्रमादसे। साधुः शुध्यति । यद्याधम्बादुक्तं

१ 'आयामम्' अवसावणं संम्रष्टपानकं-गोरसमाजनवावनम् उप्णोद्कं वा-उहत्त-विद्ग्टं 'निर्धृ' का ॥ २ अथावव हिनी' का ॥ ३ शुष्कम्-औदनं गृहानं, अनस्तन्मध्य एव तद् गृक्षीयात् । "दोसु का ॥ ४ थ निर्युक्तिगाथा' का ॥ ५ भाविनं म्हान्दे हिनीयपदम् । अथाऽध्वा-ऽचमयोस्तदेव भावयति इपानग्णं का ॥ ६ 'मेआं' प्रन्युपक्ष-णाम् उप' का ॥

"संसक्तः शुष्कीदनः पृथम् मृह्यते" (गा० ५८७२) तत्राप्येतेप्वेव रंहाना-ऽध्वा-ऽवमेषु कारणेषु द्वितीयपदं मन्तन्यम् ॥ ५८८८॥ तथा चाह—

वीसुं घेप्पइ अतरंतगस्स वितिए दवं तु सोहेति । तेण उ असुक्खगहणं, तं पि य उण्हेयरे पेहे ॥ ५८८९ ॥

'अतरन्तगस्य' ग्लानस्य योग्यं 'विष्वग्' एकसिन् मात्रके गृह्यते, द्वितीये च मात्रके द्रवं ह शोधयति, ततो यत्र शुष्कीदनः पृथग् गृह्यते तत् तृतीयं मात्रकं नार्रतीति कृत्वा शुष्कमाद्रं वा एकत्रैव प्रतिग्रहे गृह्णीयात् । ग्लानस्यापि यद् ओदन-द्वितीयाङ्गादिकमेकसिन् मात्रके गृह्णाति तद्पि उप्णं ग्रहीतव्यम् । 'इतरत् तु' शीतलं प्रत्युपेक्षेत, यदि असंसक्तं ततो गृह्णीयादन्यथा तु नेति भावः ॥ ५८८९ ॥

अद्भाणे ओमे चा, तहेव वेलातिवातियं णातुं।

10

25

दुस्त्रभदवे व मा सिं, घोवण-पियणा ण होहिंति ॥ ५८९० ॥ अध्विन वाऽवमोदर्थे वा वेलाया अतिपातम्—अतिकमं ज्ञात्वा तथेव शुर्वेकं विष्वग् न गृहीयात् । दुर्लमं वा तत्र प्रामे द्रवं—पानकं ततो मा "सिं" एपां साधूनां माजनघावन-पाने न मिवष्यत इति कृत्वा पूर्वे मात्रके द्रवं गृहीतं ततो नास्ति भाजनं यत्र शुष्कं पृथग् गृह्यते अत एकत्रैव गृहीयात् ॥ ५८९० ॥ उक्तमोदनविषयं द्वितीयपदम् । अथ पानकविषयमाह— 15

आउड्डिय संसत्ते, देसे गेलण्णऽद्धाण कक्खर्डे अखिष्यं। इयराणि य अद्धाणे, कारण गहिते य जतणाए।। ५८९१।।

यथा कारणे 'आकुष्टिकया' जानन्तोऽपि संसक्ते देशे गच्छिन्ति तथा तत्र गताः सन्तः संसक्तमपि पानकं गृह्धन्ति । गृहीत्वा च ग्लानत्वेऽध्विन 'कर्कशे वा" अवमे क्षिपं न परित्यने- युरपि । तथाहि—ग्लानत्वे यावत् ससक्तं परिष्ठापयन्ति तावद् ग्लानस्य वेलातिक्रमो भवति, 20 अध्विन सार्थात् परिश्रश्यन्ति, अवमोदर्थे भिक्षाकालः स्फिटति, ततो न क्षिपं परित्यनेयुः । 'इतराणि च' सागारिकस्य पश्यतेंः परिष्ठापनम् इत्यादीनि यानि पूर्वप्रतिपिद्धानि तान्यप्यध्विन वर्तमानः कुर्यात् । एप कारणे-यतनया गृहीतस्य संसक्तस्य विवेचने विधिरवगन्तव्य ईति सद्वहगाथासमासार्थः ॥ ५८९१ ॥ अथैनामेव विवृणोति—

आउद्धि गमण संसत्त गिण्हणं न य विविंचए खिप्पं। ओम गिलाणे वेला, विहम्मि सत्थो वइक्रमइ ॥ ५८९२ ॥

यथाऽऽकुट्टिकया संसक्तदेशे गमनं तथा तत्र गतः ससक्तमि गृहीयात् न च क्षिप्रं 'विविश्यात्' परिष्ठापयेत् । कुतः ! इत्याह—अवमे भिक्षाकालः स्फिटति, ग्लान्ये वा ग्लानस्य वेलाऽतिक्रमेत्, 'विहे' अध्विन सार्थो व्यतिकामित, ततः क्षिप्रं न परित्यजेत् ॥ ५८९२ ॥

१ °स्तीति, तेन कारणेन अग्रुष्तस्य-आईस्य तुशब्दात् ग्रुष्तसार्धम् ओदनस्य एकत्रेव प्रतिग्रहे ग्रहणं कर्त्तव्यम् । ग्टान° का॰ ॥ २ 'ग्रुष्तम्' ओद्नं वि का॰ ॥ ३ अवमीद्यी-परपर्याये "अखिष्णं" ति श्रिप्रं षां॰ ॥ ४ °तः उष्णे वा भृमागे ऊर्न्तस्थितस्य वा यन् परिष्ठापनं तह्यसणानि श्रीणि स्थानानि यानि गां॰ ॥ ५ इति निर्शुक्तिगाथा भा॰ ॥

25

असिवादी संसत्ते, संकप्पादी पदा तु जह मुज्ये । संसद्ध सत्तु चाउछ, संमन्यत्मती तहा गहणं ॥ ५८९३ ॥

श्रीवादिमिः कारणेर्यथा संसक्तं देशे महहराप्टीनि पटानि कुर्वाणोऽपि शुच्यति तथा तत्र गतो यदि श्रसंसक्तं पानकं न उभते तैनः समृष्टपानकं नन्दुकोदकं वा संसक्तं सकृत् वा ध्संसक्तान् तथेव गृहीयात्॥ ५८९३॥ तेषां पुनः गृहीतानामयं विधिः—

> ओवरगहियं चीरं, गालणहेडं घणं तु गेण्हंति । तह वि य असुन्झमाणे, असर्वा अद्धाणजयणा छ ॥ ५८९४ ॥

श्रीपग्रहिकं 'घनं' निश्छिदं चीवरं तेषां मंसक्तपानकानां गालनाह्तोर्गुहिन्ति । 'तथापि' तेनापि गाल्यमानं यदि न शुच्यति न वा नण्डुल्यावनादिकपपि ल्प्यंतं, नतो या प्रथमाहेश-10केऽव्विनि गच्छतां ''तुवरे फले य रुज्येति ' (गा० २९२२) इत्यादिना पानकयनना भणिता सा कर्तव्या ॥ ५८९४ ॥ अय दिविषयं विविमाह—

> संयत्त गोरमस्या, ण गालणं णेव होह परियोगो । कोडिदुग-लिंगमादी, तहिँ जयणा णो य संयत्तं ॥ ५८९५ ॥

यदि कापि संसक्ती गोरमी छम्यने ततस्तम्य न गाउनं न या परिमोगः कर्नव्यः, किन्तु 15 "कोडिट्रग-लिंगमाइ" चि कोटिद्वयेन—विशोधिकोट्या अविशोधिकोट्या च सक्त-पानप्रदृणे यतितस्यं याक्दायाकर्मापि गृद्यते, अन्यलिङ्गमपि कृत्या सक्त-पानप्रद्रगद्यने, न पुनः संसक्तो गोरसो प्रदीतस्यः ॥ ५८९५ ॥

अथ ''इयराणि य'' (गा० ५८९१) इत्यादिपश्चार्दं, ज्याचेष्टे—

सागारिय सन्त्रनो, णन्यि य छाया विद्दम्मि द्रं वा । वेला सत्यो व चल, ण णिसीय-पमझण कुछा ॥ ५८९६ ॥

अञ्चित गच्छतां सर्वतोऽपि सागारिकम्, छाया च तत्र नान्ति, अन्ति वा परं दृरं, तत्र च गच्छतां वेच्छाऽतिकामित, साथां या चछति, तत्र डच्णेऽपि स्मानं परिष्ठापयेत् । यत्र चोपविद्यतः सागारिकं श्रद्धादयो वा दोषाः अशुचिकं वा स्थानं नत्र निपटन-प्रमानिन अपि न कुर्यात्॥ ५८९६॥

॥ आहारविधिपकुनं समाप्तम् ॥

१ नत प्यमलंखनस्य पानकस्यासनि संसक्तमिष संसृष्ट्रपानकं नन्दृष्टोदकं या संस-कान् या सक्त् नथ्य गृहीयान् । इह पानकाधिकारे सक्तप्रहणं संसक्तन्यसास्यान प्रसङ्गायातिमिति कृत्या न दुष्टम् ॥ ५८९३ ॥ तेषां पुनः संसक्तपानकानां गृहीं व्यं० ॥ २ °स्यते, तत एयमशुष्यिन 'असनि या' अविद्यमाने पानकताने प्राप्यमाणे इन्ययंः प्रथमें विक्रं ॥ ३ °सारो सागारिकस्य प्रयनाऽपि परिश्वा०॥

#### पानक विधि प्रकृत म्

सूत्रम्---

निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए अणु-प्यिवट्टस्स अंतोपिडग्गहगंसि द्गे वा दगरए वा दगफुसिए वा परियावजेजा, से य उसिणे भोयण-जाते भोत्तव्वे सिया; से य सीए भोयणजाते तं नो अप्पणा भुंजेजा, नो अन्नोसं दावए, एगंते बहुफासुए पदेसे परिद्ववेयव्वे सिया १२॥

अस्य संम्बन्धमाह

आहारविंही बुत्तो, अयमण्णो पाणगस्स आरंभो । कायचउकाऽऽहारे, कायचउकं च पाणिम्म ॥ ५८९७ ॥ 10

5

आहारविधिः पूर्वसूत्रे उक्तः, अयं पुनरन्यः पानकस्य विधिमतिपादनाय सूत्रारम्भः कियते । तथा आहारेऽनन्तरसूत्रे प्राणमहणेन त्रसा बीजमहणेन वनस्पतिकायाः रजोमहणेन पृथिव्यमि-कायौ गृहीताविति कायचतुष्कमुक्तम् । इहापि पानके कायचतुष्कमुक्यते—तत्र शीतोदक-मप्कायः, उष्णोदकममिकायः, नालिकेरपानकादिकं वनस्पतिकायः, दुर्धं त्रसकायः । एवं 15 चत्वारोऽपि काया अत्रापि सम्भवन्तीति ॥ ५८९७॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—

निर्मन्थस्य गृहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविष्टस्यान्तःप्रतिम्रहे भक्त-पानमध्ये 'दकं वा' प्रमूताप्कायरूपं 'दकरजो वा' उदकविन्दुः 'दकरपिर्शतं वा' उदकशीकराः पर्यापतेयुः । तच्चोण्णं भोजनजातं ततो भोक्तन्यं स्यात् । अथ शीतं तद् भोजनजातं ततस्तन्नात्मना भुद्धीत, नान्येपां दद्यात्, एकान्ते बहुपाशुके प्रदेशे परिष्ठापियतव्यं स्यादिति सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्— 20

परिमाणे नाणत्तं, दगविंदुं दगरयं वियाणाहि । सीभरमो दगफ़ुसितं, सेसं तु दगं दव खरं वा ॥ ५८९८ ॥

दकरजः प्रभृतीनां परिमाणकृतं नानात्वम् । तथाहि — यस्तावद् दकविन्दुस्तं दकरजो विजानीहि । ये तु 'सीमराः' पानीयेऽन्यत्र प्रक्षिप्यमाणे उदकसीकरा आगत्य प्रपतित ते दकस्पर्शितम् । 'शेपं तु' यत् प्रभूतमुदकं तद् दकमिति भण्यते । तच्च द्रवं चा खरं चा भवति 25 इति विषमपदव्याख्यानं भाष्यकृता कृतम् ॥ ५८९८ ॥ सम्प्रति निर्युक्ति विस्तरः —

एमेव वितियसुत्ते, पलोगणा गिण्हणे य गहिते य । अणभोगा अणुकंषा, पंतत्ता वा देगं देजा ॥ ५८९९ ॥ अधस्तनाहारसूत्रादिदं द्वितीयसूत्रमुच्यते । तत्र द्वितीयसूत्रेऽप्येवमेव विधिर्दृष्ट्यैः । प्रहणे

१ 'पा, पडिणीता वा द्र्गं का ।। २ द्वं दे' तागा ।। ३ 'त्यः । कथम ? इति अत आह—उद्कस्य ग्रहणे का ।। पृ १९६

गृहीते च पानके 'प्रठोकना' प्रख्येक्षणा पिण्डम्येव सन्त्रच्या । तच उद्कं त्रिमिः कारणैर्द्र-चात् । तच्या—"अणमोगा" इत्यादि । अनामोगेन काचिदगारी एकत्रेव कालिकं पानीयं चान्तीति कृत्वा 'कालिकं दात्यानि' इति हुच्चा तिस्मृतिवद्याच्यकं द्यात् । अनुक्रम्या वा श्रीप्समसये तृपाक्षान्तं साधुं दृष्ट्या 'द्यांतु वं वर्षं पिवेद्' इति हुच्चा काचिद्रद्कं द्यात् । ग्राम्तत्वया प्रत्यनीकत्वया वा काचिद् सिक्षुकाद्युपासिका 'पृनेपाद्यद्कं न कर्यते अतो वत्यकं करोमि' इनि हुच्चा साक्ष्महुद्कं द्यात् ॥ ५८९९ ॥ अयोत्रेव विविनाह—

सुद्धामि य गहियम्मी, पच्छा णाते विगिचए विहिणा । मीसे परुविते उण्ह-सीतसंजोग चडमंगी ॥ ५९०० ॥

यदि नहुन 'शुढे' िक प्रतिष्ठहे गृहीनं 'पश्चाच' प्रहणानन्तरं ज्ञातम् यया—उदक-10िनदम्; ततः 'विष्निग' वस्यनाणेन 'विष्टिष्यान्' परिष्ठापयेन्। "मीले" ति मिश्रं नाम—यत्र प्रतिष्टहे पृत्रेनन्यद् द्रवं गृहीनं पश्चाच पानीयं प्रतितम् एतद् निश्रमुच्यते, तत्र 'निश्रे' ट्या-श्रीतसंयोगे चनुर्नेत्रयाः प्रकृषणा कर्तव्या ॥ ५९०० ॥

तत्र रिक्ते प्रतिप्रदे यद् गृहीतं तस्यायं परिष्ठापनात्रित्रिः—

नन्धेव भाषणम्मी, अलब्ममाणे व आगरसमीवे ।

<sup>15</sup> सपडिग्गई निर्गिच्द, अपरिस्सन उद्धमाणे ना ॥ ५९०१ ॥

यतो माननादिवरतिक्रण दनं तेषेव तद्दुवकं प्रक्षिपति । अथ सा तत्र प्रक्षेतुं न ददाति तत एवमक्रम्यमाने सा एक्क्यने—क्ष्रत्त्वयद्मानीतम् । दत्रो यसात् क्र्य-सर्प्रमुनेरा-क्ष्यानीतं तस्य समीपे गला पिष्टापिनिकानियुक्तिमणितेन (गा० १ आव० हारि० दीका पत्र ६१९-२०) विधिना पिष्टापयेत् । अथवा सप्रतिग्रहमि श्रीरहुमस्य च्छायायामेकान्ति १० स्थापयित । अथ प्रतिग्रहोऽन्यो न विद्यंत तनो यद् अपरिश्रावि वटादिक्सार्वे जक्मार्थितं भावनं नत्र प्रक्षिणित ॥ ५९०१ ॥ अथ पृत्रेमन्यद्रव्ये गृहीते एतितं तत्र द्यं चतुर्मर्ही—

दृष्यं तु उन्हमीतं, सीडग्हं चेत्र दो ति उन्हाहं। दुष्णि ति सीताहँ चाउलोद तह चंदण वने य ॥ ५९०२ ॥

इह द्रव्यं चतुर्धो, द्रघर्षा—िक्रिबिद्ध्यां श्रीतपरिणानम् १ अरगं श्रीतद्वयापरिणामम् २ १६ अन्यद्वयास्यवारिणामम् २ अपरं श्रीतं श्रीतपरिणानम् १ । अधासकचान् प्रथमं चतुर्धमकं ज्यास्यानि—''चारकोद'' इत्यादि । त्रव्हुकोद्द्य-चन्द्रन-चृताद्यानि द्रव्यानि 'श्रीतानि' श्रीत-परिणामानि ॥ ५९०२ ॥ तृतीयमक्षमाह—

आयाम अंबकंजिय, जित उपिणाणुनिण नो विवागे वी । उसिणोद्ग-पेळानी, उपिणा वि नणुं गना सीना ॥ ५९०३ ॥

१ 'न्ते 'वितिनिक्तं' पांरष्टापयित इं॰ ॥ २ 'या—"उन्हमीयं" ति "मृत्रनात् मृत्रम्" इति इन्या क्रिञ्जि इं॰ ॥ ३ 'स्४। इह तृतीयसङ्गे समावपरिणास्टक्षेते हे अपि वस्तुनी उप्ते, चतुर्थसङ्गे तु हे अपि भीते । अथा' इं॰ ॥ ४ श्रीतस्त्रसावानि शीतपरिणामानि सवन्तीति चतुर्थो सङ्गाप्तः १५९,०२॥ अथ प्रथम-तृतीयसङ्गावाह कां॰ ॥ ५ 'णा उसिण सनाः ॥

आयामा-ऽम्लकाञ्चिकादीनि द्रव्याणि यद्युष्णानि ततो 'विपाके' परिणार्मेऽपि तान्युष्णान्येव भवन्तीति कृत्वा तृतीयो भङ्गः । यानि पुनरुष्णोदक-पेयादीनि द्रव्याणि तान्युष्णान्यपि 'तनुं' शरीरं गतानि शीतानि भवन्तीत्यनेन प्रथमो भङ्गो व्याख्यातः ॥ ५९०३ ॥

अथ द्वितीयभङ्गं व्याचष्टे-

सुत्ताइ अंवकंजिय-घणोदसी-तेल्ल-लोण-गुलमादी । सीता वि होंति उसिणा, दुईतो चुण्हा व ते होंति ॥ ५९०४ ॥

॥ ५९०४ ॥ आह कतिविधः पुनः परिणामः १ इति उच्यते-

15

मुत्तं—मदिराखोलः देशविशेषप्रसिद्धो वा कश्चिद् द्रव्यविशेषः, तदादीनि यानि द्रव्याणि, यच अम्लं काञ्जिकम्, अम्ला च घनविकृतिः, अम्लं च उँदश्चित्—तक्रम्, यच्च तैलं लवणं गुडो वा, एवमादीनि द्रव्याणि शीतान्यपि परिणामत उष्णानि भवन्तीति द्वितीयमङ्गेऽ-वतरन्ति । अथ तान्युष्णानि ततः 'उष्णानि' उष्णपरिणामानीति तृतीये भङ्गे प्रतिपत्तव्यानीति 10

परिणामो खळ दुविहो, कायगतो वाहिरो य दन्वाणं। सीओसिणत्तणं पि य, आगंतु तदुन्भवं तेसि ॥ ५९०५॥

द्रन्याणां परिणामः द्विविधः—कायगतो वाद्यश्च । तत्र कायेन—शरीरेणाहारितानां द्रव्याणां यः शीतादिकः परिणामः स कायगतः, यः पुनरनाहारितानां स वाद्यः । स च वाद्यः परिणामः 15 शीतो वा स्यादुष्णो वा । तदपि च शीतोष्णत्वं द्रव्याणां द्विधा—आगन्तुकं तदुद्भवं च ॥ ५२०५ ॥ उभयमपि व्याच्ये—

सामाविया व परिणामिया व सीतादतो तु द्व्वाणं । असरिससमागमेण उ, णियमा परिणामतो तेसिं ॥ ५९०६ ॥

स्वाभाविका वा परिणामिका वा श्रीतादयः पर्याया द्रव्याणां भवन्ति । तत्र स्वाभाविका 20 यथा—हिमं स्वभावशीतलम्, तापोदंकं स्वभावादेवोष्णम् । परिणामिकास्तु पर्याया द्रव्यान्त-रादिबाह्यकारणजनिताः, तथा चाह—"असरिस" इत्यादि, असहशेन वस्तुना सह यः समा-गमः—मीलकस्तेन नियमात् 'तेषां' द्रव्याणां 'परिणामः' पर्यायान्तरगमनं भवति, यथा— उदकादेः शीतलस्याप्यिक्षतापेन आदित्यरिक्मतापेन वा उप्णतागमनम् ॥ ५९०६ ॥

एतदेव सुन्यक्तमाह—

25

सीया वि होंति उसिणा, उसिणा वि य सीयगं पुँणरुवेंति। दन्वंतरसंजोगं, कालसभावं च आसज ॥ ५९०७॥

द्रव्यान्तरेण-अग्नि-जलादिनां सयोगं-सम्बन्धं कालस्य च-श्रीप्म-हेमन्तादेः स्वभावमासाध शीतान्यपि द्रव्याण्युप्णानि भवन्ति उप्णान्यपि च शीततां पुनरुपयान्ति ॥ ५९०७ ॥

एप आगन्तुकः परिणामो मन्तन्यः । अयं पुनस्तदुद्भवः---

30

तानोदगं तु उसिणं, सीया मीसा य सेसगा आवो ।

१ °हतो उण्हा तामा ।। २ "उदसी तए" इति चूर्णी विशेषचूर्णी न ॥ ३ °कं राजगृह-नगरभावि स्वभा °का ।। ४ पुण भयंति तामा ।।

एमेव मेसगाई, स्वीदन्वाई सन्त्राई ॥ ५९०८ ॥

तापोदकं स्वमावादेवोच्णस्, 'दोपा आपः' अपकायद्रव्याणि शीनानि 'मिश्राणि वा' शितो-प्णोमयसमावानि मन्नव्यानि । एवमेश्व 'दोपाणि' अपकायविरहिनानि यानि मर्वाण्यपि रूपि-द्रव्याणि तानि कानिचिद्द्रप्णानि यथा अधिः, कानिचिन् श्रांनानि यथा हिमम्, कानिचिन् कृत शीतोप्णानि यथा पृथिया ॥ ५९०८ ॥

एएण सुत्त न गर्न, जो कायगनाण होह परिणामी । गीतोदमिस्पियम्मि उ, द्व्यम्मि उ मग्गणा होनि ॥ ५९०९ ॥

य एप 'कायगतानाप' आहारितानां दृष्याणां परिणाम उन्तो नेतेन सृत्रं गतम्, किन्तुं 'द्यातोदकिमिश्रतन' सचिनोदकिमश्रण दृष्येणहाविकारः। तत्र चेथं मार्गणा मवनि ॥५९०९॥

10 दृहती थोर्न एकप्रण अंतिम दाहि वी बहुर्ग।

भाइनममाइनं पि य, फायादिविसेनिनं जाण ॥ ५९१० ॥

इह प्रेण्हींते द्रव्ये यदा श्रांतोदकं पत्रति तदा इयं चतुर्मद्री—"दृहतो थोवं" ति स्तोकं स्तोकं पिततिमिति प्रथमे सद्घः । "एकेकणण" ति स्तोकं यहुकं पिततिमिति द्वितीयः, बहुति स्तोकं पिततिमिति तृतीयः । "अंतिम्म दोहि वी बहुगं" ति बहुति बहु पिततिमिति चतुर्यः । 15 यद् द्रव्यं पतितिमिति यत्र या पतित तद् मायुक्तमभावुकं वा स्पर्णादिविशेषिनं जानीयात् । किसुकं भवितः — स्पर्श-रस-गन्वेरुक्करन्या यद् अपराणि द्वव्याणि स्रस्पर्णादिभिभीवयित—परिणामयित तद् भायुक्तम्, तद्विपरीतमभायुक्तम् । ये च स्तोक-बहुपदाम्यां चत्यांगे सद्धाः कृतास्तेषु प्रत्ये क्षमी चत्वारो सद्धा स्वन्ति — दर्णे दर्णं पिततम् १ दर्णे श्रीतं पतितम् २ श्रीते दर्णं पतितम् २ श्रीतं (अन्यायम्— ६००० । सर्यग्रस्थायम् — ६९८२५ ) श्रीतं पतितम् १ ॥ ५९१०॥ पतेष विशिषादः—

चरमे विगिचियन्त्रं, दोसु तु मन्त्रिष्ठ पहिष् मयणा उ । स्तिप्यं विविचियन्त्रं, मायविमुकण समर्णणं ॥ ५९११ ॥

चरमं नाम-यन् श्रीतं श्रीनं पितनम् नन् पुनः मोकं वा स्तांकं पितनं बहुकं वा बहुकं पिततं भवेद उमयमि क्षिपं 'वियेक्तव्यं' पिष्णापियनव्यम् । 'द्वर्योस्तु मध्यमयोः सङ्गयोः' 26 'उप्णे श्रीतं पितनम्, श्रीते उप्णं पितनम्' इतिलक्षणयोविद्यमाणा मजना भवित । यः पुनक्ष्णे उप्णं पितनिमिति प्रथमो भद्गः तत्र तत्क्षणादेव मित्तमावो नापगच्छतीनि कृत्वा क्षिप्रमेव मायाविमुक्तन अमणेन तद् विवेचनीयम् । मायाविमुक्तप्रहणेनदं ज्ञापयिति—श्रीतं पिष्णपिप्यति । यत्रामोऽपि यावन् स्वण्डलं गच्छिति तावन् नद् अचित्तीमृनं तनः परिमुद्धं न परिष्णपयिते । अथ मानुस्यानेन मन्दं मन्दं गच्छिति चिन्तयित च—तिष्ठत् तावन् पश्चान् परिणनं परिमाक्ष्ये; 20 एवं मायां कृत्रेतः स्वण्डिलाद्वीक् परिणनमित न कल्यते ॥ ५९११ ॥ अथ मध्यमभङ्गद्वये सर्वनामाह—

१ °न्तु विनेयच्युन्पाद्नार्थमिदं सर्व व्याख्यातम्। अत्र तु 'इति' कां॰ ॥ २ तामेय द्श्येयति इत्रत्राणं कां॰ ॥ ३ °जनां व्याख्यानयन्नाह छा॰ ॥

25

थोवं बहुम्पि पिडियं, उसिणे सीतोद्गं ण उन्झंती। हंदि हु जाव विगिचति, भावेज्ञति ताव तं तेणं॥ ५९१२॥

बहुके पूर्वगृहीते स्तोकं पतितमित्यत्र यदि उप्णे वहुनि शीतोदकं स्तोकं पतितं तदा नोज्यन्ति । कुतः ? इत्याह—'हन्दि' इत्युपप्रदर्शने, यावद् विविनक्ति तावत् 'तत्' स्तोकं शीतो-र्दकं 'तेन' बहुकेनोष्णेन 'माव्यते' परिणतं कियते, ततः परिभोक्तव्यं तदिति मावः ॥५९१२॥ ठ

जं पुण दुहतो उसिणं, सममतिरेगं च तक्खणा चेव । मिन्सि हमंगएसं, चिरं पि चिट्ठे वहं हुहं ॥ ५९१३ ॥

यत् पुनर्द्धिघाऽप्युप्णम्—उप्णे उप्णं पिततिमत्यर्थः तत् परिणामतः परस्परं 'समं' तुरुयं भवेद् 'अतिरिक्तं वा' द्वयोरेकतरमधिकतरं तत्रापि तत्त्रणादेव सचित्तमावो नापगच्छतीति' वाक्यरोपः । यो तु मध्यमो द्वौ भङ्गौ 'उप्णे जीतं पिततम्, श्रीते वा उप्णं पिततम्' 10 इतिरुक्षणो तयोः स्तोके वहु प्रक्षिप्तं चिरमि सचित्तं तिष्ठेत्, ततस्तदिप क्षिपं चिरेण वा विवेचनीयम् ॥ ५९१३ ॥ अथोदकस्येव परिणमनङ्शणमाह—

वण्ण-रस-गंध-फासा, जह दन्वे जिम्म उक्कडा होंति । तह तह चिरं न चिट्टह, असुमेसु सुमेसु कालेणं ॥ ५९१४ ॥

यसिन् द्रैन्ये यथा यथा वर्ण-गन्य-रस-स्पर्भा उत्कटा उत्कटतरा मवन्ति तथा तथा तेन 15 द्रन्येण सह मिश्रितमुदकं चिरं न तिष्ठति, क्षिप्रं क्षिप्रतरं परिणमतीति भावः । किमविद्रोपेण १ न इत्याह—येऽग्रुमा वर्णादय उत्कटास्तेष्वेव क्षिप्रं परिणमति, ये तु ग्रुमा वर्णादयस्तेष्ट्रकटेषु कालेन परिणमति, चिरादित्यर्थः ॥ ५९१४ ॥ अत्रेदं निदर्शनम्—

जो चंदणे कहरतो, संसद्घजले य द्सणा जा तु । सा खल दगस्स सत्थं, फासो उ उवग्गहं क्रणति ॥ ५९१५ ॥

इह तण्डुलोदकं चन्दनेन कापि मिश्रितं तत्रै च चन्दनस्य यः कटुको रसः स तण्डुलोदकस्य शस्त्रं परं यस्तदीयः स्पर्शः शीतलः स जलस्योपग्रहं करोतीति कृत्वा चिरेण तत् परिणमति । एवं सस्रष्टजलस्यापि या 'दूपणा' अम्लरसता सा उदकस्य शस्त्रं स्पर्शस्तु शीतल्त्वादुपग्रहकारी अतिश्चिरेण परिणमति ॥ ५९१५ ॥

घयकिट्ट-विस्सगंधा, दगसत्थं मधुर-सीतलं ण घतं । कालंतरमुप्पण्णा, अंविलया चाउलोदस्स ॥ ५९१६ ॥

घृतस्य सवन्धी यः किट्टो यथ्य विस्रो गन्यः तानुवकस्य ग्रम्बम्, यत् तु रसेन मधुरं स्पर्शेन च श्रीतळं घृतं तद् उपग्रहं करोतीति ग्रम्बं न भवति, अत्थिरात् परिणमति ।

१ °ति अतः परिष्ठापनीयं तद्ति चाक्य ° का । "दुहतो णाम पुव्यगहिन पि रिंगं जं पि पिरतं तं पि रिनणं, तं परिणामतो तुल अतिरेगं वा एगतर तिम्मलेव अणे न स्वित्तमाने व्यगन्ति हिन वाक्यशेष , तामे निग्प चेव निगिचिज्ञित ।" इति चूर्णां विद्यापचूर्णां न ॥ २ द्रव्ये "जह" नि उत्तरभ "तह तह" ति वीष्ताया निर्देशादिहापि वीष्ता द्रष्ट्या, तनोऽयमर्थः—यथा यथा पा ॥ ३ ॰प्र 'चन्द्ने' पष्टीसप्तम्योर्थं प्रत्यमेदात् चन्द्र का ॥

15

20

25

तथा कुंकुंसः—अतिगुलिकेन्त्रण्डुलोदकस्याम्लता या कार्लान्तरेणोत्पन्ना साऽप्युदकस्य ग्रम्नं भवति ॥ ५९१६ ॥

अच्छुकंते जति चाउस्रोद्ए सुन्मते जलं अण्णं । दोण्णि वि चिरपरिणामा, भवंति एमेव सेसा वि ॥ ५९१७ ॥

'अन्युरमान्ते' अपरिणतं तण्डुळोदके यद् 'अन्यद्' अपरं सचित्तं जलं प्रक्षिप्यते ततो हैं अप्युरके चिरपरिणामे भवतः । 'शेपाण्यपि' यानि संस्पृष्टपानक-फल्पानकादीनि तेप्वपि सचित्तोदकं यदि प्रक्षिप्यते ततः 'ण्वमेव' तान्यपि चिगत् परिणमन्तीति ॥ ५९१७ ॥ अथ द्वितीयपदमाद्यः

थंडिछस्स अलंगे, अद्धाणीम असिवे गिलाण वा । गुद्धा अविविचंता, आडिह्य गिण्हमाणा वा ॥ ५९१८ ॥

स्विष्डिल्स्याकागेऽपरिणतपानकमपरिष्ठापयन्तोऽपि शुद्धाः । श्रध्या-ऽयमा-ऽग्निय-ग्लानत्त्रेषु या कारणेषु पानकस्य हर्ल्यमतायाम् 'श्रयिविश्चन्तः' श्रपरिष्ठापयन्तः 'श्राकुष्टिकया वा' जान-न्तोऽपि गृहन्तः शुद्धाः ॥ ५९१८ ॥

## ॥ पानकविधिषक्तनं समाप्तम् ॥

त्र सर्था प्रकृत स्

सृत्रम्---

निगांथीए रातो वा वियाछे वा उच्चारं वा पासवणं वा विगिंचमाणीए वा विसाहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजातीए वा पविखजातीए वा अन्नयरं इंदियजायं परामुसेजा, तं च निगांथी साइजेजा, हत्थ-कम्मपिंसेवणप्पत्ता आवज्जइ मासियं अणुग्धा-इयं १३॥

निग्गंथीए रातो वा वियाछे वा उचारं वा पासवणं वा विगिंचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजातीए वा पक्खिजातीए वा अन्नयरंसि सोयंसि ओगाहिजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणप-

<sup>? &#</sup>x27;'कुकुषा-श्रामिगिरिना नेशिचण्ण संदुर्लोडयस्य श्रीम्यनं चिरेणं कांद्रेणं द्रप्यक्षं" इति चुर्णी ॥ ''कुकुमो-श्रामकृतिश्रं। तम्य केरण्णं नंदुकोययस्य श्रामित्रतं चिरेण क्रांद्रेण टप्यक्षं" इति विद्रोपच्युर्णी । २ °श्रीप य रा° का० । एनहत्तुवारेणेय क्रां० टीका, दृश्यतां पर्यं १५६१ टिप्पणी २ ॥

### डिसेवणप्पत्ता आवज्जङ् चाउम्मासियं अणुग्घा-इयं १४ ॥

अस सूत्रद्वयस सम्बन्धमाह—

पढिमिह्नुग-ततियाणं, चरितो अत्थो वताण रक्खद्वा। मेहुणरक्लहा पुण, इंदिय सोए य दो सत्ता ॥ ५९१९ ॥

'भथम-तृतीययोर्न्रतयोः' प्राणातिपाता-ऽदत्तादानविरतिलक्षणयो रक्षणार्थं तीर्थकरान्जीत-शीतोदकपरिमोगे तयोभिङ्गो मा म्दिति कृत्वा पूर्वस्त्रस्यार्थः 'चरितः' गतः, भणित इत्यर्थः। सम्पति तु मैथुनव्रतरक्षणार्थमिन्द्रियविषय-श्रोतोविषये हे सुत्रे आरभ्येते ॥ ५९१९ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्धन्थ्याः रात्री वा विकाले वा उचारं वा प्रश्रवणं वा विविश्वन्त्या वा विशोधयन्त्या वा अन्यतरः 'पशुजातीयो वा' वानरादिकः 'पश्चिजातीयो 10 वा' मयूरादिकोऽन्यतरदिन्द्रियजातं 'परामृशेत्' स्पृशेत्, सा च निर्मन्थी तं च स्पर्भ 'स्ताद-येत्' 'सुन्दरोऽस्य स्पर्गः' इत्यनुमन्येत, हस्तकर्मपतिसेवनप्राप्ता आपद्यते मासिकमनुद्धातिकं स्थानम् । इह निर्श्रन्थीनां परिहारतपो न भवतीति कृत्वा "परिहारद्वाणं" ति पदं न पठनीयम् ॥

एवं द्वितीयस्त्रमपि न्यास्त्रेयम् । नवरम्—अन्यतरिसन् 'श्रोतिस' योन्यादे। वानरादिर-वगाहेत, सा च मेथुनप्रतिसेवनपाप्ता यदि सादयेत् तैतश्रतुर्गुरुकमिति सूत्रार्थः ॥

अथ भाष्यविस्तर:-

वानर छगला हरिणा, मुणगादीया य पसुगणा हाँति । वरहिण चासा हंसा, कुक्कुडँग-सुगादिणो पक्सी ॥ ५९२० ॥

वानराः छगला हरिणाः शुनकादयश्च पशुगणा मन्तव्याः । वर्हिणश्चापा हंसाः कुकुट-ग्रकादयश्च पक्षिण उच्यन्ते ॥ ५९२० ॥ 20

> जहियं तु अणाययणा, पासत्रणुचार तहिँ पडिकुई । लहुगो य होइ मासो, आणादि सती कुलघरे वा ॥ ५९२१ ॥

यत्रेते पशुजातीयाः पक्षिजातीयाश्च प्राणिनः सम्भवन्ति तद् अनायतनमुच्यते, तत्र निर्यन्यी-नामवस्थानं प्रश्रवणोच्चारपरिष्ठापनं च पतिक्ष्टम् । यदि कुर्वन्ति तदा रुघुमासः, आजादयश्च दोपाः । ''सई कुरुषरे व'' ति मुक्तभोगिन्याश्च स्पृतिकरणं कुरुणुहे वा भ्यसासां वान्य-25 वादिभिर्नयनं कियते ॥ ५९२१ ॥ इद्मेव व्याच्छे-

> भुत्ता-ऽभुत्तविभासा, तस्सेवी काति कुलघरे आसि । वंधव तप्पक्सी वा, दहुणँ लयंनि लजाए ॥ ५९२२ ॥

१ °माततरीयजीवादत्त-भीतो वां ॥२ °स्य म्बद्ययम्य व्याग्या—निर्धन्थ्याः चहान्हो वास्योपन्यासे रात्रों षां ॥ ३ तत आपद्यते चातुमानिकममुद्रातिकम, चतुर्गुनकः मित्यर्थः॥ अद्य षा ०॥ ४ °ड-सुयमादि रामा ॥ ५ °ण णयंनि ताना रा ॥

25

मुक्ता-रमुक्तिवर्गामा, सुक्तयोगिन्णः स्मृतिक्रगणनमुक्तसोगिन्णश्च काँनुक्रमुखेरीत्यर्थः । नया "नस्त्रेविण नि गृहवासे तः—यगुज्ञानीयादिभिः प्रतिसेविना काचित् इत्स्मृहे आर्यत् सा तान् हृद्ध स्मृतपूर्वरता प्रतिगमनादीनि इत्यान् । यहा नामां वान्यवान्तसाक्षिका वा सुद्द- दसाहरोऽनायनने स्थिनां नामायिकां हृद्धा कृत्यया सूयः सगृहमानयन्ति ॥ ५९२२ ॥ किञ्च—

आलिंगणादिया वा, अणिहुय-पादीमु वा नियेविजा। एरियगाण पवेसी, ण होनि अनेपुरेसुं पि ॥ ५९२३॥

ते पशुजातीयादयना संयतीमाण्डियः, सा वा संयती नानाण्डिन, एवपाण्डितनादयो दोषा भवेयः। वाष च—एने वानगदयः स्वयावादेवानिमृतः—कन्द्रवेदद्या मायिनश्च भवनि नत्रतेरिनस्त-मायिनः सा कदाचिदान्यानं निषवयेन् । इंद्यानां च एयु-पक्षिजातीयानां १० प्रवेशो राज्ञीऽन्तः संस्वति भविति न द्याने । कार्ग पुनरन्यसा व्यनेर्सावे तवाति तिष्युः॥ ५९२३॥

कार्णें रामणे वि नर्हि, विविचमार्णाएँ आगर्ने छिहेजा । गुरुतो य होनि मानों, आणानि मनी तु म चेत्र ॥ ५९२४ ॥

कारण तथारि चितानामुचारम्सं। प्रथतास्मी वा गाला 'विविधन्याः' परिग्रापथन्या १८ शानगदिः समागच्छेत , आगत्रश्च तामाछिकेत , सा च यदि 'छिद्यात्' तं स्पर्धे स्ताद्येत् ततो गुरुसामः आज्ञाद्यश्च दोषाः, स्प्रतिश्च सा चैत्र पृत्तींच्या मत्रति ॥ ५२.२४ ॥

अय न नार्यित ततः सा गुद्धा, यतना नैयं नत्र कर्न्व्या-

वंदेण दंडहन्था, निग्गंतुं आयरंति पहिचरणं । पविमृतं वारिति य, दिवा वि पा उ काह्यं एका ॥ ५९२५ ॥

भेंदुरेन' हि-स्यादिवतिनीयमुदायेन दण्डल्ड्मा निगन्छन्ति, निगन्य च कायिकादिक-माचरित्त, वानगर्दानां च प्रतिचरणं कुर्वेन्ति । ये तत्रामिद्वान्ति तान् दण्डकेन ताडयन्ति, प्रतिथये च प्रविधनो निवारयन्ति । दिवाऽपि च कायिकाम्पिन् 'फ्का' प्रकाकिनी न गच्छिति ॥ ५९२५ ॥ व्याष्यातिप्रित्यस्त्रम् । सम्प्रति श्रोतः स्त्रं व्याच्ये-

प्तं नु इंदिएहिं, सोने लहुना य परिणण गुरुना।

वितियपद् कारणस्मि, इंदिय सीण् य आगाहे ॥ ५९,२६ ॥
एवं तावद् इन्द्रियस्त्रे माण्डितं विधिद्योक्तः । यत्र तु ण्युज्ञानीणद्यः ख्रोतोऽदगाहतं
छुवंन्ति तत्र तिष्टनीतां चतुरेष्ठ । तेषु ख्रोतोऽदगहनं छुवंगिषु णदि सा सुन्दर्गपदिनिति
परिणता तत्रश्चतुर्गृत । हिनीयपदे आगाहे कारणे इन्द्रिये ख्रोतिय च ण्यामधे नाद्येद्दि ।
इद्रमुत्त्र माण्डिप्यते ॥ ५९,२६ ॥ कारणे एक्षाकिन्यान्तिष्टन्यन्तावदियं यतना—

थ गिहिणिप्या एगागी, नाहि समें णिनि रचिम्रमयस्या।

<sup>्</sup>रं पा कर्नजा, इंडरें) नायनने प्यिनाया शुक्तमोगिन्याः स्मृतिकरणम् अशुक्तमोगिः— न्याश्च कानुकमुन्ययनेत्यादि विस्तरेण यक्तव्यमिन्यथे । तथा छा॰ ॥ २ तादरे उपाधिये स्थिता सनी 'बुन्दे' धा॰ ॥

ं दंडगसारक्लणया, वारिंति दिवा य पेह्नंते ॥ ५९२७ ॥ -

गृहस्थिनिश्रया कारणे काचिदेकािकनी वसन्ती 'तािभः' अविरितिकािभः समं रात्री 'उभयस्य' पश्रवणोचारस्य द्युत्सर्जनार्थ निर्गच्छित, निर्यन्ती च वानरादीनिभद्रवतो दण्डकेन संरक्षित, दिवा च प्रतिश्रयं 'पेरयतः' प्रविश्चतो निवारयित ॥ ५९२७ ॥ अथागाढकारणं व्याचिष्टे—

अद्वाण सद् आलिंगणादिपाकम्मऽतिच्छिता संती । अचित्त विंव अणिहृत, कुलघर सङ्घादिंगे चेव ॥ ५९२८॥

कस्याश्चिदार्यिकायाः सनिमिचोऽनिमिचो वा मोहोद्भवः सञ्जातस्ततो निर्विकृतिकादिकायां मोहिचिकित्साया कृतायामपि यदा न तिष्ठति तदाऽस्थाने शन्दमतिबद्धायां वसतो सा स्थाप-नीया। ततो यत्राविरतिकानामालिङ्गनादिकं कियमाणं दृश्यते तत्र स्थाप्यते। तथाऽप्यनुपरते मोहे पादकर्म करोति। तद्प्यतिकानता सती यद् 'अचित्तं विम्नं' दुंण्ढशिनादिकं तेन प्रति-10 सेवयति। तथाऽप्यतिष्ठति योऽनिमृतस्तेनास्थानादिकं सर्वमिप कृत्वा ततः कुलगृहे भिगन्या आतृजायाया वा आलिङ्गनादिक कियमाणं पेशते। तदभावे श्राद्धिकायाः, तदपासो यथाभद्रिकाया अपि पेक्षते। प्रथमिनिद्वये, पश्चात् श्रोतस्यिप यतनयेति॥ ५९२८॥

सूत्रम्--

नो कप्पइ निग्गंथीए एगाणियाए गाहावइर्कुंळं पिंडवायपिंडयाए निक्खिमत्तए वा पिवितित्तए वा, बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खिमत्तए वा पिविसित्तए वा, एवं गामाणुगामं वा दूइजित्तए वा वासावासं वा वत्थए १५॥

एवं यावदेकपार्श्वशायिस्रज्ञं तावत् सर्वाण्यपि स्त्राण्युचारयितन्यानि ॥ अथामीपा स्त्राणां 20 सम्बन्धमाह—

वंभवयरक्लणहा, एगधिगारा तु होंतिमे सुत्ता । जा एगपाससायी, विसेसतो संजतीवरंगे ॥ ५९२९ ॥

नस्त्रतरक्षणाथेमनन्तरं सूत्रद्वयमुक्तम् , अमून्यिष सूत्राणि यावदेकपार्श्वशायिद्धत्रं तावत् सर्वाण्यिष 'एकाधिकाराणि' तस्येव ब्रह्मवतस्य रक्षणीर्धमिभिषीयन्ते । 'विसेसओ संजई-२६ वग्ने'' ति एतेषु सूत्रेषु किश्चिद् निर्मन्थानामिष सम्भवति, यथा—एकाकिस्त्रम् ; परं विशेषतः संयतीवर्गमिधकृत्यामूनि सर्वाण्यिष द्रष्टन्यानि ॥ ५९२९॥

15

१ °गेहे य कां । । २ "जाधे ण ठानि ताहे ढाँढिविये" इति चूर्णा । "जाहे ण ठाइ ताहे फुक्षिविण" इति विशेषचूर्णा ॥ ३ °याः आदिशब्दात् तद् कां ॥ ४ °कुलं भत्ताप या पाणाप या निक्या कां । एनत्याञ्चनारेणा का । हस्यता पत्रं १५६४ टिप्पणी १ ॥ ५ प्णार्याधिकार- पन्ति भवन्ति । किञ्च—"विसे । ६ एकपार्श्वशायिस्त कां ॥

अनेन सम्बन्धेनायानानामिषां प्रथमग्त्रस्य तावद् व्याख्या—नो कच्यने निर्धन्थ्या एका-किन्या गृहपतिकुँ पिण्डपानप्रनिज्ञ्या निष्क्रिमेनुं वा प्रवेष्टुं वा, विहर्षिचारसमा वा विहार-स्मा वा निष्क्रिमेतुं वा प्रवेद्धं वा, प्रामानुप्रामं वा 'द्रानुं' विहर्नुं वर्भवामं वा वस्तुमिति स्त्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्मुक्तिवन्तरः—

एगानी बर्बनी, अप्या न महत्वना परिचत्ता ।

लहु गुरु लहुगा गुरुगा, मिक्य वियार वसहि गाम ॥ ५९३० ॥

एकाकिनी निर्यन्था यदि मिक्षादी बनित नित आत्मः, महाबदानि च तया परित्यकानि भवन्ति, नेनाबुषद्वसम्भवान्। अने मिक्षायामेकाकिन्या गच्छन्या छतुमानः, वहिर्विचारम्मी गच्छन्यां गुन्मायः, ऋतुबद्धे वर्षावासे वा वस्ति एकाकिनी गृहानि चनुर्छेष्ठ, शामानुशाममे-10काकिनी द्वित चनुर्गुरु ॥ ५९३० ॥ दहमविद्योपिनं शायश्चित्तमुक्तम् । अय विद्योपितमाह्—

मामादी जा गुरुगा, थेरी-खुईा-विमज्झ-तरुणीणं । तव-कालविभिद्वा वा, चडमुं पि चडण्ह मासाई ॥ ५९३१ ॥

स्वैतिगया एकाकिन्या भिलारं। त्रजन्या मासल्यु, लुखिकाया मासगुरु, निमध्यमायाश्चतुल्यु, तरुण्याश्चतुर्गुरु । अंथ्वा स्वित्रग यदि एकािकनी भिलाया याति ततो मामल्यु तपसा
गण्कालेन च ल्युकम्, बिहार्बिमारम्मा विद्यारम्मा वा यानि मामल्यु कालेन गुरुकम्, वसर्वि
गृहाति मासल्यु नपमा गुरुकम्, शमानुष्रामं द्रवति मामल्यु नपसा कालेन च गुरुकम् ।
लुखिकाया एवमेव चतुर्यु स्थानेषु चन्वारि मामगुरुणि तपः-कालविद्योपितानि कर्तव्यानि ।
विमध्यमायाश्चतुर्यु स्थानेषु चन्तारि चतुर्ल्युनि तपः-कालविद्योपितानि । तन्य्याः स्थानचतुर्ययेऽपि तथेव तपः-कालविद्योपितानि चन्तारि चतुर्गुन्यणि ॥ ५९३१ ॥ अथ द्योपानाह—

अच्छंती वेगागी, 'किं ण्हु हु देखे ण इन्यिगा पावे । आमोसग-नर्नेणीर्ह, किं पुण पंथिम्म संका य ॥ ५९३२ ॥

किमेकाकिनी श्री प्रतिश्रये निष्टनी दोषान् न प्राप्तोनि येनैवं शिक्षाटनादिकामेवेकाकिन्याः शितिषिच्यते ? इति शिष्येण पृष्टे स्रित्गह—नत्रापि तिष्टनी प्राप्तान्येव दोषान् परम् आमो- पक्ताः—स्त्रेनास्तरुणाः—शुवानस्तेः इता एकाकिन्याः एवि गच्छन्या स्यांमो दोषाः, शृद्धा च 25तत्र मवति—अवस्यमेषा हःशीन्य येनैकाकिनी गच्छिनि ॥ ५९३२ ॥ किञ्च—

एगाणियाएँ दोसा, नाण नरूण नहेव पहिणीए । मित्रगुऽविसोहि महत्वन, नम्हा नविनिज्ञियागमणं ॥ ५९३३ ॥

१ कुलं सकाय वा पानाय या निष्कः छं ।। २ सुमी उपलक्षणन्याद् विहारसुमी च गच्छ छं ।। ३ स्यविग-सुद्धिका-विमध्यमा-तरुणीनां यथाकमं मासल्युकमारी छन्या चनुग्रुंदकं यावन् प्रायक्षित्रम् । नत्रया—स्विग्या छः ॥ ४ अथवा 'चतस्णा-मिप' स्यविग्यम् र्वानां 'चनुष्यि' मिस्रागमनादिषु यथाकमं नपः-कालविशिष्टानि मासल्युप्रसृतीनि प्रायक्षित्तम् । तथ्या—स्विग्रं यदि छा । ५ कि नु हु छ । एतयाय द्वारंभेद छं । दी की नु हु छ । एतयाय द्वारंभेद छं । दी हो हो हो हो । किमें हो ॥

एकािकन्या भिक्षामटन्या एते दोषा भवन्ति—श्वानः समागत्य दशेत्, तरुणो वा कश्चि-दुपसर्गयेत्, प्रत्यनीको चा हन्यात्, गृहत्रयादानीतायां भिक्षायामनुषयुज्य गृह्यमाणायामेषणा-विशुद्धिन भवति, कोण्टल-विण्टलप्रयोगादिना च महावतािन विराध्यन्ते । यत एते दोषाः अतः सद्वितीयया निर्श्रन्थ्या भिक्षादौ गमनं कर्तव्यम् ॥ ५९३३ ॥ द्वितीयपदमाह—

> असिवादि मीससत्थे, इत्थी पुरिसे य पूर्तिते लिंगे । एसा उ पंथ जयणा, भाविय वसही य भिक्खा य ॥ ५९३४ ॥

अशिवादिभिः कारणेः कदाचिदेकािकन्यिप भवेत् तत्रेयं यतना—ग्रामान्तरं गच्छन्ती स्रीसार्थेन सह मजित, तदभावे पुरुषिभेश्रेण स्रीसार्थेन, तदपाष्ठी सम्मन्धिपुरुषसार्थेन मजित, अथवा यत् तत्र परित्राजकािदिलिङ्गं पूजितं तद् विधाय गच्छित । एषा पिथ गच्छतां यतना भिणता । ग्रामे च प्राप्ता यानि साधुमािवतािन कुलािन तेषु वसितं गृहाित, भिक्षामि तेष्वेव 10 कुलेषु पर्यटित ॥ ५९३४ ॥

सूत्रम्--

### नो कप्पइ निग्गंथीए अचेलियाए हुंतए १६॥

नो करपते निर्मन्थ्याः 'अचेलिकायाः' वस्त्ररहिताया भवितुम् । एप सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्—

> बुत्तो अचेलधम्मो, इति काइ अचेलगत्तणं ववसे । जिणकप्पो वऽज्ञाणं, निवारिओ होइ एवं तु ॥ ५९३५ ॥

अचेलको धर्मो भगवता प्रोक्त इति परिभाव्य काचिदार्थिका अचेलकत्वं 'व्यवस्पेत्' कर्तुम-भिलपेत्, अतस्तन्तिपेधार्थमिदं सूत्रं कृतम् । अचेलकत्वप्रतिपेधेन आर्याणां जिनकल्पोऽपि 'एवम्' अनेनैव सूत्रेण निवारितो मन्तन्यः ॥ ५९३५ ॥ कुतः ! इसाह—

अजियम्मि साहसम्मी, इत्थी ण चए अचेलिया होउं। साहसमन्नं पि करे, तेणेव अइप्पसंगेण ॥ ५९३६ ॥ कुलडा वि ताव णेच्छति, अचेलयं किम्रु सई कुले जाया। धिकारंथुकियाणं, तित्थुच्छेओ दुलभ वित्ती ॥ ५९३७ ॥

'साध्वसे' भये तरुणादिकृतोपसर्गसमुत्थेऽजिते सित अचेलिका भवितुं 'स्री' निर्प्रन्थी न 25 शक्तुयात् । अथ भवित ततः 'तैनेव अतिप्रसद्गेन' अचेलतालक्षणेन 'अन्यदिष' चतुर्थसेवादिकं साहसं कुर्यात् ॥ ५९३६ ॥ तथा—

कुरुटाऽपि तावद् नेच्छत्यचेरताम् कि पुनः कुले जाता 'सती' साध्ती ! । अचेरतापित-पनानां चार्थिकाणां 'धिकार्थेथुकिताना' लोकापवादजुगुप्सिताना तीथोंच्छेदो दुर्लमा च दृत्तिर्भ-वित, न कोऽपि प्रवजित न वा भक्त-पानादिकं ददातीत्यर्थः ॥ ५९३७॥ 30

गुरुगा अचेलिगाणं, समलं च दुगंछियं गरहियं च ।

१ °न्ती सा कारणतः एकाकिनी प्रथमतः स्नीसार्थे वां ॥ २ °र्घुणि वां । °रमुकि भा ताटी ताभा ॥ ३ °र्घुकि को । °रमुकि भा ताटी ॥

होइ परंपत्थणिजा, विइयं अद्गाणमाईसु ॥ ५९३८ ॥

श्वत एव यद्यार्थिका अचेलिका भवन्ति ततस्तामां चतुर्गुककाः आज्ञात्रयश्च दोषाः । तथा चेळरिहतां संयतीं 'समर्का' मलदिग्वदेहां ह्या लोकः 'जुगुप्सितं' जुगुप्मां क्वर्यान्—आः ! कप्टम्, इह्लोके एवह्ययस्था परलोके नु पापतरा मविष्यति, 'गर्हिनं च' गर्हा प्रवचनस्य क्वर्यान्—श्वरादं सर्वेमेनद दर्शनिमिति । अचेलिका च परस्य प्रार्थनीया भवति । अव हिती- चपद्मष्वादिष्ठं विविक्तानां मन्तव्यम् ॥ ५९३८ ॥ अपि च—

्र पुणरावित्त निवारण, उदिण्णयोहो च दहु पेछेजा । पडिवंथो गमणार्द, डिंडियदासा च निगिणाए ॥ ५९३९ ॥

अचेलामायों दृष्ट्वा प्रवज्यासिमुतानामाप कुळक्षीणां पुनरावृत्तिमंत्रति, प्रवज्यां न गृहीयुरि10त्यर्थः । अन्यो वा किश्चिद् निवारणं कुर्यात्—िक्रियेतामा कापालिनीनां समीप प्रवितिन !

इति । यद्वा किश्चिदुर्दाणिमोहम्नामप्रावृता दृष्ट्वा कमंगुरुकतया प्रेर्यत् । साऽपि तंत्रव प्रतिवन्यं
कुर्यात् प्रतिगर्मनादीनि वा विद्घ्यात् । 'डिण्टिमदोपाध्य' गर्मात्मित्तप्रमृतयो म्येयुः । यत

एते नमाया दोपा अतोऽचेळ्या न भवित्य्यम् । द्वितीयपटे नयत्योऽध्वनि मनेनिविविक्तासतो न किमपि वस्तं मवेत्, आदिश्च्यान् क्षिप्तिचा यक्षाविष्टा वा वस्त्राणि परित्यनेत्,
15 एवमचेलाऽपि मवतीति ॥ ५९३९ ॥

स्त्रम्--

20

नो कप्पइ निगंथीए अपाइयाए हुंतए १७॥

नो करपते निर्मन्थ्याः 'अपात्रायाः' पात्ररहिनाया मनित्रियित सुत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्— गोणे साणे व्य वतं, ओमावण सिंसणा झुळघरे य । णीसङ्क खद्यळ्खा, सुण्हाण होति दिईतो ॥ ५९४० ॥

पात्रकमन्तरेण यत्र तत्र ममुद्देशनीयम् नतो छोको त्र्यान्—यथा गीर्थत्रेव चारि प्रामोति तत्रैवाळज्ञश्चरति, यथा वा श्वानो यत्रैव स्वत्यमप्याहारं छमतं नत्रेव निख्यो सुद्धे, एवमेता अपि गो-श्वानसहय्यो यत्रेव प्रामुवन्ति तत्रेव छोकस्य पुरनः समुह्दिशन्ति, श्रहो ! श्रमुमिगीवतं श्वानव्रतं वा प्रतिपत्तयः, एवमपत्राज्ञना यवति । "निस्पणा कुळवरे य" ति तास्त्रथासुङ्गाना थि हृद्धा तदीयकुळगृहे गत्वा छोकः मिंगां कुर्यात्, यथा—युप्पनीया दृहित्तरः खुपा वा याः पूर्व चन्द्र-स्थिकरणेरप्यस्प्रध्यात्राम्ताः साय्यतं सर्वछोकपुरतो गा इव चरन्त्यं हिण्डन्ते । एवमुक्ते ते स्यन्ताः सगृहमानयन्ति । "नीसहं" अत्यर्थे च 'नादितं' यक्षणं छोकत्य पुरतः कुर्वाणासु छोको मृयात्—अहो । वहुमस्का ध्रमः, कीणां च छज्ञा विस्पूणं मा चेतासां नासीति । ध्रत्र च छनायां सुपाद्धान्तो मवति । स च हिद्या—प्रशन्तोऽपशन्तश्च ॥ ५९४० ॥

30 मशस्तं तावदाह---

उचासणिम सुण्हा, ण णिसीयह ण वि य मासए उर्च । णेत्र पगासे अंजह, गृहद् वि य णाम अध्याणं ॥ ५९४१ ॥

१ °मनं-भूयो गृहचासाथ्रयणं तद् व्यादिशब्दान् पार्श्वस्थादिगमनं वा विद् दां ॥

यश 'सुषा' वधूरुचे आसने न निषीदति, नापि 'उचं' महता शब्देन भाषते, न च प्रकाशे भ्गागे मुक्के, आत्मीयं च नाम 'गृह्ति' न प्रकटयति, एवं संयतीभिरिप भवितव्यम् ॥५९४१॥ अप्रशस्तस्तुषादृष्टान्तः पुनरयम्-

अहवा महापदाणि, सुण्हा ससुरी य इक्रमेकस्स । दलमाणाणि विणासं, लजाणासेण पावंती ॥ ५९४२ ॥

'अथवा' प्रकारान्तरेण सुपाद्दष्टान्तः क्रियते—'महापदानि' विक्रष्टतराणि पदानि सुपा श्वसुरश्चेकेकस्य परस्परं प्रयच्छन्तो यथा रुज्ञानाशेन विनागं प्राप्नुतः तथा संयत्यपि निर्रुज्ञा विनश्यति इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्-

एगस्स धिजाइयस्स भजाए मयाए पुत्तेण से अद्वियाणि 'माय' ति कार्ड गंगं नीयाणि ।-इयरेहिं सुण्हा-ससुरेहिं हास खिड्डाइयं करेंतेहिं निल्लज्जचणओ निस्सेणि आरुहिचा, अभिप्पाय-10 पुन्वगं विगिद्वतराइं पयाइं देंतेहि एकमेकस्स सागारियं पडुप्पाइयं। दो वि विणहाइं। एवं निष्ठजाए विणासो हुजा ॥ ५९४२ ॥ द्वितीयपदमाह—

> पायासइ तेणहिए, झामिय वृढे व सावयभए वा। बोहिभए खित्ताइ व, अपाइया हुज विइयपदे ॥ ५९४३ ॥

पात्रस्याभावे, स्तेनकेन वा हृतेऽियना वा ध्यामिते दकपूरेण वा व्यूढे पात्रे, श्वापदभये 15 नोषिकभये वा शीर्घ पात्राणि परित्यज्य नष्टा सती, क्षिप्तचित्रा वा आदिशब्दाद् यक्षाविष्टा वा 'अपात्रिका' पात्ररहिता द्वितीयपदे भवेत्।। ५२४३॥

सूत्रम्--

# नो कप्पइ निग्गंथीए वोसटुकाइयाए हुंतए १८॥

नो कल्पते निर्प्रन्थ्याः 'व्युत्सृष्टकायिकायाः' परित्यक्तदेहाया भवितुमिति सूत्रार्थः ॥ 20 अत्र भाष्यम्---

> वोसहकाय पेछण-तरुणाई गहण दोस ते चेव । दन्वावह अगणिम्मि य, सावयभय वोहिए वितियं ॥ ५९४४ ॥

च्युत्सृष्टकायिका नाम-'दिव्यायुपसर्गा मया सोढव्याः' इत्यभिमहं गृहीत्वा शरीरं व्युतसृज्य समयप्रसिद्धेनाभिनवकायोत्सर्गेण स्थिता, तथास्थितायाश्चीदीर्णमोहप्रेरण-तरुणप्रहणादयस्त एव 25 दोषा मन्तन्याः । द्वितीयपैदे तु द्रन्यापदि अग्निसम्अमे श्वापदमये बोधिकमये वा गाडतरे उपस्थिते न्युत्सृष्टकायाऽपि भवेत् ॥ ५९४४ ॥

सूत्रम्--

नो कप्पइ निग्गंथीए वहिया गामस्स वा जाव सन्निवेसस्स वा उद्धं वाहाओ पगिन्झिय पगिन्झिय

50

सूराभिमुहीए एगपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावित्तए। कप्पइ से उवस्तयस्स अंतोवगडाए संघाडिपडिव-द्वाए पलंवियवाहियाए समतलपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावित्तए १९॥

नो करपते निर्यन्थ्या बहियोमस्य वा यावत् मित्रवेद्यस्य वी 'ऊर्द्धम्' ऊर्द्धामिमुली वाह् 'प्रमृद्ध प्रमृद्ध' प्रकर्षण गृहीत्वा इत्वेत्ययेः स्योमिमुस्याः 'एकपादिकायाः' एकं पादमृद्धेमा-कुह्यापरमेकं पादं सुवि इतवत्या एवंविषायाः सित्वा आजापनयाऽऽजापियतुन् । किन्तु— कल्पते 'से' तस्या उपाश्रयस्यान्तवंगडायां प्रस्तिवज्ञाहायाः समतस्यादिकायाः सित्वा 10 आजापनया आजापियतुमिति स्वार्थः ॥ अथ भाष्यम्—

आयावणा य तिविहा, उक्षोसा मिन्समा नहण्णा य । उक्षोसा उ णिवण्णा, णिसण्ण मन्झा ठिय नहण्णा ॥ ५९४५ ॥ आतापना त्रिविधा—उक्तृष्टा मध्यमा नवन्या च । तत्रोत्कृष्टा निपन्ना, निपन्नः—ग्रयितो यां करोतीत्वर्थः । मध्यमा निपण्णस्य । नवन्या "ठिय" ति ऊर्द्वस्तितस्य ॥ ५९४५ ॥ प्रनरेकैका त्रिविधा—

> तिविद्या होइ निवण्णा, शोर्मात्थिय पास तह्यमुत्ताणा । उकोसुकोसा उकोसमिव्यमा उकोसगजहण्णा ॥ ५९४६ ॥

या निपन्नसोक्तृष्टावापना सा त्रिनिया मनति—उक्तृष्टोक्तृष्टा उक्तृष्टमञ्यमा उक्तृष्टनवन्या च । तत्र यद् अनास्पुनं निपत्य आवापना क्रियते सा उक्तृष्टोक्तृष्टा । या तु पार्श्वतः ग्रयानैः 20 क्रियते सा उक्तृष्टमञ्यमा । या पुनरुवानगयनेन त्रिनीयते मा 'तृतीया' उक्तृष्टनयन्या ॥५९१६॥

> मन्द्रकोसा दुहञो, वि मन्त्रिमा मन्त्रिमानहण्णा च । अहमुक्कोसाऽहममन्द्रिमा च अहमाहमा चरिमा ॥ ५९५७ ॥

१ वा, यावन्करणात् रोटस वा कवंद्रस वा महम्बस वा इत्यादिपरिव्रहः, 'ऊर्ह्म' कं। ॥ २ उपाथ्रयस्य 'अन्तवंगडायां' वगडा नाम-पाटकस्मसाम्यन्तरे 'सङ्घादीपति यद्वायाः' सङ्घादीप्रहणेनावप्रहानन्तकाटीनामपि साध्वीयोग्यानां समुचितोपकरणानां परि- श्रहः, तेः प्रतिवडा-सुप्रावृता या सा सङ्घादीप्रतिवडा तत्याः, तथा प्रकृति च समत्वलपादां वाहे-वाह यसाः सा प्रकृत्विवाहा तस्याः, तथा समत्वली च तो पादा च समत्वलपादां सस्या स्व इति समत्वलपादिका तस्याः समत्वलपादिकायाः, प्रविधाया आर्थिकायाः "ठिव" चि 'सिन्वा' कर्ह्मसानेनावस्थायाऽऽतापनया आत्रापितृमिति सृत्रावैः इं० ॥ ३ 'सर्थः । "तिसव मन्द्र" चि मन्प्रमा निपण्णः, रपविष्टः सन् यां करोतीस्रवैः। "ठिय जह्म" चि स्वतस्य-कर्ड्म्थितस्य या आतापना सा जवन्या ॥ ५९४५॥ पुन' कं० ॥ ४ ओमंथिय वां०॥

Б

15

20

25

निषण्णस्य या मध्यमातापना सा त्रिधा--मध्यमोत्कृष्टा ("दुहओ वि मज्झिम" ति मध्य-ममध्यमा मध्यमजघन्या च । ऊर्द्धस्थितस्य या जघन्या साऽपि त्रिधा—अधमोत्कृष्टा अधम-मध्यमा अधमाधमा च चरिमेति । अधमशब्दो जघन्यवाचकोऽत्र द्रष्टव्यः ॥ ५९४७ ॥

एतासामिदं खरूपम्—

पिलयंक अद्ध उक्कुडुग, मी य तिविहा उ मिन्झमा होइ। तह्या उ हत्थिसंडेगपाद समपादिगा चैव ॥ ५९४८ ॥

मध्यमोत्कृष्टा पर्यङ्कासनसंस्थिता, मध्यममध्यमा अर्द्धपर्यङ्का, मध्यमजघन्या उत्कटिका । क्षचिदादर्शे पूर्वीद्धिमित्थं दृश्यते—''गोदोह्कड पलियंक मो उ तिविहा उ मिल्झमा होइ" ति, तत्र मध्यमोत्कृष्टा गोदोहिका, मध्यममध्यमा उत्कटिका, मध्यमजधन्या पर्यक्कास-नरूपा। मोशब्दैः पादपूरणे। एषा त्रिविधा मध्यमा भवति । या तु 'तृतीया' स्थितस्य 10 जघन्योत्कृष्टादिभेदात् त्रिधा भणिता सा जघन्योत्कृष्टा 'हस्तिशुण्डिका' पुताभ्यामुपविष्टस्यैक-पादोत्पाटनरूपा, जघन्यमध्यमा 'एकपादिका' उत्थितस्यैकपादेनावस्थानम्, जघन्यजघन्या 'समपादिका' समतलाभ्यां पादाभ्यां स्थित्वा यद् ऊर्द्धस्थितैराताप्यते ॥ ५९४८ ॥

कथं पुनः शयितस्योत्कृष्टातापना भवति ? इति उच्यते-

सन्वंगिओ पतावो, पताविया घम्मरस्सिणा भूमी।

ण य कमइ तत्थ वाओ, विस्सामी णेव गत्ताणं ॥ ५९४९ ॥

भूमौ निवन्नस्य सर्वोङ्गीणः 'प्रतापः' प्रकर्षेण तापो लगति, धर्मरिशमना च भूमिः प्रकर्षेण-अंत्यन्तं तापिता, न च 'तत्र' मूमी वायुः 'क्रमते' प्रचरति, न च 'गात्राणाम्' अङ्गानां विश्रामी भवति, अतो निपन्नस्योत्कृष्टातापना मन्तन्या ॥ ५९४९ ॥

अथामूपां मध्यादार्यिकाणां काऽऽआतापना कर्ते कल्पते ! इत्यत आह—

एयासि णवण्हं पी, अणुणाया संजईण अंतिला । सेसा नाणुनाया, अट्ट तु आतावणा तासि ॥ ५९५० ॥

एतासां नवानामप्यातापनानां मध्याद् 'अन्तिमा' समपादिकाख्या आतापना संयतीनामन्-ज्ञाता । 'शेषाः' अष्टावातापनास्तासां नानुज्ञाताः ॥ ५९५० ॥

कीहरो पुनः स्थाने ता आतापयन्ति ! इति उच्यते-

पालीहिं जत्थ दीसइ, जत्थ य सेंइरं विसंति न जुवाणा। उग्गहमादिस सजा, आयावयते तहिं अजा ॥ ५९५१ ॥

यत्र प्रतिश्रयपालिकाभिः संयतीभिरातापयन्ती दृश्यते, यत्र च 'खैरं' खच्छन्दं युश्रानो न मविशन्ति तत्र स्थानेऽनमहा-ऽनन्तकादिभिः सङ्घाटिकान्तैरुपकरणैः 'सज्जा' आयुक्ता आर्यिका प्ररुम्बितबाहुयुगला आतापयति ॥ ५९५१ ॥ 30

१ पतासां यथाक्रमसिदं कां॰ ॥ २ चूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता चैप एव पाठ भारतोऽस्ति । तयाहि—"मञ्जिसुकोमा मञ्जिममञ्ज्ञमा मञ्जिमजहत्ता गोदोहिया वकुतुमा पतियंता यथामसूत्रम्" इति ॥ ३ °म्द उभयोरपि पाठयोः पाद° वा॰ ॥ ४ सदर वयंति ण जुवाणा तामा॰ ॥

किमधैमवमहानन्तकादिसजा १ इति चेद् अत आह-

मुच्छाऍ निवडिताए, वातेण सम्रद्धते व संवरणे । गोतरमजयणदोसा, जे चुत्ता ते उ पाविखा ॥ ५९५२ ॥

तस्या धातापयन्त्याः खरतरातपसम्पर्कपरितापितायाः कदाचिद् मृच्छी सङ्घायेत तया च । निपतितायाः, बातेन वा 'संबरणे' प्रावरणे समुद्वते, ध्रवमहानन्तकादिमिर्विना गोचरचयी-यामयतन्या प्रविद्याया थे दौषास्तृतीयोद्देशके उक्ताम्तान् प्रामुयात्, ध्रतम्तेः प्रामृता ध्रावापयेत् ॥ ५९५२ ॥

नृंत्रम्—

10

20

नो कप्पइ निग्गंथीए ठाणाययाए हुंतए २०॥ नो कप्पइ निग्गंथीए पिडमिट्टाइयाए हुंतए २१॥ एवं नेसिज्जियाए २२ उक्कुडुगासिणियाए २३ वीरा-सिणियाए २४ दंडासिणियाए २५ छगंडसाइयाए २६ ओमंथियाए २७ उत्ताणियाए २८ अंबखुज्जियाए २९ एगपासियाए २०॥

15 नोकरपते निर्भन्थ्याः स्थानायताया भवितुष् । एवं प्रतिमास्थायिन्या नेपधिकाया उत्किटि-कासनिकाया वीरासनिकाया दण्डासनिकाया छगण्ड्यायिन्या अवास्युखाया उत्तानिकाया आप्रकृष्टिकाया एकपार्श्वयायिन्या इति स्त्राक्षरसंस्कारः ॥

धत्र भाष्यकारो निषमपदानि ज्याख्यानयति-

उद्घुणं ठाणायतं तु पिडमाट होति मासाई। पंचेय णिसिजाओ, तासि विभासा उ कायच्या ॥ ५९५३॥ वीरासणं तु सीहासणे व जह मुक्कजण्णुक णिविद्वो। दंहे छगंट उत्था, आयत खुजाय दुण्हं पि॥ ५९५४॥

स्थानायतं नाम ऊर्द्वस्थानरूपमायतं स्थानं तद् यस्थामितः सा स्थानायतिका । केचित्तः "ठाणाइयाए" इति पठन्ति, तत्रायमर्थः — सर्वेषां निषदनादीनां स्थानांनां खादिम्तम्द्रेस्था- 25 नम्, अतः स्थानानामादी गच्छतीति ब्युत्पत्त्या स्थानादिगं तद् उच्यते, तद्योगाद् आर्थिकाऽपि स्थानादिगेति व्यपदिस्यते । प्रतिमाः मासिक्यादिकाः तासु तिष्ठतीति प्रतिमास्थायिनी ।

र सुच्छाए तियदियाते, यातेण ससुद्विते च नामाः ॥ २ "सुनं—"णो क्रव्यं णिरांधीए विशायनियाए होयए। एव यद्ये सत्ता स्वारेयच्या जात स्ताणसाहयाए॥" इति चूर्णी विशेषचूर्णी च ॥ ३ एयमेनान्येकाद्द्रा स्त्राणि। सम्यन्धः प्रामुक्त एव। यथामीयां व्यायया— नो कर्वते कां ॥ ४ "नानां यद् आदिमृत स्थानम्, ऊर्ष्यानमित्ययेः, "उद्द निसीय नुयद्रण, ठाणं तिति हैं तु होर नायच्यं।" ( क्षोयनि० भा० गा० १५२) इति यचनात्, अतः स्थानानाः कां ॥

"नेसिजयाय" ति निषद्याः पञ्चेव भवन्ति तासां विभाषा कर्तव्या । सा चेयम्—निषद्या नाम-उपवेशनविशेषाः, ताः पश्चविधाः, तद्यथा-समपादयुता गोनिपचिका हस्तिशुण्डिका पर्यक्कार्र्डपर्यक्का चेति । तत्र यस्यां समी पादौ पुतौ च स्पृश्वतः सा समपाद्युता, यस्यां तु गौरिवोपवेशनं सा गोनिषधिका, यत्र पुताभ्यामुपविश्यैकं पादमुत्पाटयति सा हित्तिशुण्डिका, पर्यक्का प्रतीता, अर्धपर्यक्का यस्यामेकं जानुमुत्पाटयति । एवंविधया निषद्यया चरतीति नैप- 5 धिकी । उत्कटिकासनं तु सुगमत्वाद् भाष्यकृता न व्याख्यातम् ॥ ५९५३ ॥

वीरासनं नाम यथा सिंहासने उपविष्टो मून्यस्तपाद आस्ते तथा तस्यापनयने कृतेऽपि सिंहासन इव निविष्टो मुक्तजानुक इव निरालम्बनेऽपि यद् आस्ते । दुष्करं चैतद्, अत एव चीरस्य—साहसिकस्यासनं चीरासनमित्युच्यते, तद् अस्या अस्तीति चीरासनिका। तथा दण्डासनिका-लगण्डशायिकापदद्वये यथाकमं दण्डस्य लगण्डस्य चायत-कुक्तताभ्यासुपमा 10 करीन्या । तद्यथा---दण्डस्येवायतं-पादप्रसारणेन दीर्घ यद् आसनं तद् दण्डासनम् , तद असा असीति दण्डासनिका । रुगण्डं किरु-दुःसिखतं काष्टम् , तद्वत् कुडातया मस्तक-पार्षणकानां सुवि लगनेन पृष्ठस्य चालगनेनेत्यर्थः, या तथाविधामिमहिवशेषेण शेते सा लगण्डशायिनी । अवाद्युखादीनि तु प्रदानि सुगमत्वाद् न न्याख्यातानीति द्रष्टन्यम् । एते सर्वेऽप्यभिम्हविशेषाः संयतीवां प्रतिषिद्धाः ॥ ५९५४ ॥

एतान् प्रतिपद्यमानानां दोपानाह-

जोणीखुन्भण पेछण, गुरुगा भुत्ताण होइ सइकरणं। गुरुगा सर्वेटगम्मी, कारणें गहणं वं धरणं वा ॥ ५९५५ ॥

ऊर्द्धशानादौ स्थानविद्रोपे स्थिताया आर्थिकाया योनेः क्षोभो भवेत्, तरुणा वा तथा-स्थितां दृष्ट्वा 'मेरयेयुः' प्रतिसेवेरन् । अत एवैतानभिग्रहान् प्रतिपद्यमानायास्तस्याश्चतुर्गुरु । 20 भुक्तभोगिनीनां च येन कारणेन स्मृतिकरणमितरासां कौतुकं च जायेते । तथा वक्ष्यमाणसूत्रे प्रतिपेधयिष्यमाणं सवेण्टकं तुम्वकं यदि निर्श्रन्थी गृह्णाति तदा चतुर्गुरु, स्वृतिकरणादयश्च त एव दोपाः । कारणे तु तस्यापि महणं धारणं चानुज्ञातम् । एतचामस्तुतमपि लाघवार्थे स्मृतिकरणादिदोपसाम्यादत्र भाष्यकृताऽभिहितमिति सम्भावयामः, अन्यथा वा सुधिया परिभाव्यम् ॥ ५९५५ ॥ 25

> वीरासण गोदोही, मुत्तुं सन्वे वि ताण कप्पंति । ते पुण पद्च चेहं, सुत्ता उ अभिग्गहं पप्पा ॥ ५९५६ ॥

अनन्तरोक्तासनानां मध्याद् वीरासनं गोदोहिकासनं च मुक्तना शेपाण्यूर्द्धस्थानादीनि सर्वाण्यपि तासा करुपन्ते । आह—सूत्रे तान्यपि प्रतिपिद्धानि तत् कथमनुज्ञायन्ते ! इत्याह—'तानि पुनः' शेपाणि स्थानानि चेष्टा प्रतीत्य करूपन्ते, न पुनरभिष्ठ विशेषम्; 50 सुत्राणि पुनरभिप्रहं 'प्राप्य' प्रतीत्य पृत्तानि, नत इदमुक्तं भवति — अभिप्रहविशेषाद्र्युं-

१ वीरासनादीनि तु पदानि विवृणोति इसकारा ग्रा॰ ॥ २ ॰यते अनो न प्राप्ता एनेऽ-भिष्रहा वार्थिकयेति । तथा यक्ष्य॰ गं॰ ॥

सानाडीनि संयतीनां न करान्ते, सामान्यतः <u>उत्रावस्यकादिवेद्ययां यानि क्रियन्ते ठा</u>नि कृत्यन्त एव ॥ ५९५६ ॥ एरः प्राह—नतु चानिप्रहादिक्षं तरः कर्नानिकरपार्यसुकन् सतः क्रिनेवं संयतीनां तत् शतिषिक्येने १ उच्यते—

तवो सो उ अणुष्णाओ, जेण सेमं न छपति । अकामियं पि पेछिजा, गरिओ नेपऽभिग्गद्दो ॥ ५९५७ ॥

तान्तरेत्र मगनद्भिरत्त्रातं येन 'त्रेर्' ब्रह्मर्वादिकं गुयक्तत्त्वकं न ख्रय्ये । क्रयं एतः होरं ख्रय्ये ? इत्याह—"अक्षाप्ययं" इत्यादि, द्रम्डांग्जादिस्यानस्थितामार्गिकां दृक्ष कश्चि-दुर्द्गाणेक्रमी ताल् 'अक्षाप्रकान्' अनिच्छन्तीमारे 'प्रस्थेत्' अतिसेवेत् । तेन कार्येन मार्रत एताहरूस्तासामित्रहः ॥ ५९५० ॥ क्रिष्ट—

10 के य दंसादको पाणा, ते य संसव्यगा भ्रवि । चिहुम्परगाहिया ता वि, महंति वह संजया ॥ ५९५८ ॥

इह द्विश नार्योसर्गः—चेद्रायासमिनदे चै । तक्रामिनदक्तर्योत्तर्गानामां प्रतिषिद्ध इति इत्राधिनद्यां स्वाप्ति । चे च दंश-नशकादयः याद्रिनो ये च स्वि 'संस्रोका' सम्राग्दील उन्हर-नीदकादण्येः इतानु द्वान् प्रधा संपन्नाः सहन्ते तथा 'ता स्वि' सार्थिक सेद्राकाः । असेति स्वाप्ति स्

विश्वा वंभवेरंमी, ग्रुजमाणी तु ऋदि तु । तहावि तं न पूर्वति, थेरा अयसमीक्यो ॥ ५९५९ ॥

20 यद्यति 'काविद्' आर्थिका वृति-वक्तिका 'सुन्यनाता' यतिसेळ्यान्।ऽपि मानतो ब्रह्यपेँ वसेत् तयापि 'स्विताः' गीतमात्रयः स्रयः यवचनास्यकःप्रवादमीरवका न पूज्यन्ति, न यथंसनोत्स्योः ॥ ५९५९ ॥ क्षित्र—

> तिन्दामिगाहमंज्ञचा, याग-माणा-ऽऽसदे रता । वहा सुन्हांति जयको, एगा-ऽदेगविहारिगो ॥ ५९६० ॥ लक्षं वंमं च तित्यं च, रक्त्वंत्रांको त्रवोरता । गच्छे चेव विसुन्हांती, तहा अगमणादिहिं ॥ ५९६१ ॥

तीं :- त्रळादिविष्टेरिनिण्हें: मंद्रकाः, सान-मोत्र-उउपनिविशेषेषु रहाः, 'प्का-उनेकवि-हारिनः' केन्द्र एकाकिविहारियाँ निनम्तिकत्य इत्ययेः, केन्द्रिकविकविहारियः स्विर-केन्द्रिका इत्यवेः, एवंविषा यत्रये यथा शुक्यन्ति तथा निर्वन्छोऽति छज्ञां ब्रह्मये तीर्थ ४)च मुक्रोकविष्टिना रक्षन्त्यः 'द्रवेरताः' साम्यायादिताःकनेशस्या यन्त्व एव वयन्त्योऽनग्र-

१ व्यते? कि वासां कर्नेनिर्दाया न कार्यम्? रच्या वंशः १ २ स । उमयोगीप समगमिदम् सो उन्समा दुविहो, चेष्ट्रण रुमिमवे य नायको । मिक्टायरियार पढमा, उवसमाऽभित्रंत्रणे वीत्रो ॥ (शाव० निर्द्य० गा० १४५२) वत्रामि वंशः॥

25

नादिभिर्यभोचितैस्तपोभिः गुध्यन्ति, न तीत्रैरिभग्रहेः ॥ ५९६० ॥ ५९६१ ॥ अपि च— जो वि दिहुंधणो हुजा, इत्थिचिंघो तु केवली । वसते सो वि गच्छम्मी, किग्र त्थीवेदसिंघणा ॥ ५९६२ ॥

योऽपि 'दग्धेन्धनः' भस्मसात्कृतवेदमोहनीयकर्मा 'स्त्रीचिहः' विहःस्त्रीलक्षणलक्षितः केवली भवति सोऽपि गच्छवासे वसति किं पुनर्या संयती स्त्रीवेदेन सेन्धना , सा सुतरां गच्छे व वसेदिति भावः ॥ ५९६२ ॥

यदप्युक्तम्—'यदि न खादयति ततः को नाम तस्या अभिग्रहग्रहणे दोपः !' तद्प्य-युक्तम्, प्रतिसेन्यमानाया आखादनस्य यादच्छिकत्वात् । कथम् ! इति चेद् उच्यते—

अलायं घट्टियं ज्झाई, फुंफुगा हसहसायई। कोवितो बहुती वाही, इत्थीवेदे वि सो गमो॥ ५९६३॥

'अलातम्' उल्मुकं 'घट्टितं' चालितं सद् यथा 'ध्यायति' प्रज्वलित, यथा वा फुम्फुका घट्टिता 'हसहसायति' मृशं दीप्यते, यथा वा व्याधिरपथ्यासेवनादिना कोषितो वर्धते, स्त्रीवेदस्यापि स एव गमो मन्तव्यः, सोऽपि घट्टितः प्रज्वलतीत्यर्थः । अतो याद्यक्लिकमास्तादनमिति॥५९६३॥ भाह—संयतीनां प्रतिषिद्धा अमी अभिग्रहाः परं संयतानां का वार्ता ? अत्रोच्यते—

कारणमकारणिम्म य, गीयत्थिम्म य तहा अगीयिम्म । एए सन्वे वि पए, संजयपन्खे विभासिजा ॥ ५९६४ ॥

यानि एतानि व्युत्स्रष्टकायिकेत्वादीनि पदान्युक्तानि तानि 'कारणे' सिंहादिभिरभिम्तस्य देवताकम्पननिमित्तं वा गीतार्थस्यागीतार्थस्य ना कल्पन्ते । अकारणे पुनरगीतार्थस्य न कल्पन्ते, गीतार्थस्य तु निष्कारणेऽपि निर्जरानिमित्तं कल्पन्ते । अवेल्त्वादिकमपि गीतार्थस्य जिनकल्पं प्रतिपद्यमानस्य कल्पते । एवं संयतपक्षे 'एतानि' अवेल्तादीनि सर्वाण्यपि 20 पदानि विभाषयेत् ॥ ५९६४ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथीणं आकुंचणपद्दगं धारित्तए वा परिहरित्तए वा। कप्पइ निग्गंथाणं आकुंचणपद्दगं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३१॥

एवं यावद् दारुद्ण्डकसूत्रम् ॥ अथामीषां स्त्राणां सम्बन्धमाह— षंभवयपालणहा, तहेव पट्टाइया उ समणीणं । विद्यपदेण जईणं, पीढग-फलए विवक्षित्ता ॥ ५९६५ ॥

१ भिः भगवद्वचनप्रामाण्यादेव 'द्युष्यन्ति' कर्ममलापगमतो निर्मेलीभवन्ति न नीर्भे' गां•॥ २ कन्त्र-प्रामादिविष्ट प्रदेशातापनाप्रदानप्रभृतीनि पदान्युक्तानि नानि 'कार्णे' सिंहादिभिरभिभृतस्य तदुत्थोपद्वप्रशमननिमिक्तं या गां•॥ ३ 'विभापयेन्' यथासम्मयं प्रतिपाद्येत्॥ ५९६४॥ गां•॥ यं श्रा श्रम्भवतपां स्वार्थित विक्रियादीनि न कल्पन्ते तथा श्रम्भवयेग्याणार्थमेव श्रमणीनां पट्टार-योऽपि वाल्द्रण्डकान्तां न कल्पन्ते । द्वितायपदे तु यतीनां कल्पन्ते परं पीठ-फल्कानि वर्नियत्वा, वानि साध्नामपत्राद्यमन्तरेणापि कल्पन्त एत्रेत्यर्थः । अत एतेषां मृत्राणामारम्भः ॥ ५९६५॥ अनेन सम्बन्धेनायातानाममीषां प्रधमस्त्रस्य व्याप्या—नो कल्पते निर्यन्यानाम् 'आङ्ग-श्वनपट्टं' पर्यम्निकापर्ट धारियतुं वा परिद्र्ति वा । कल्पते निर्यन्यानामाकुञ्चनपट्टं धारियतुं वा परिद्र्ति वेति स्त्रार्थः ॥ अथ माप्यम्—

गब्दो अवारडकं, अणुविष पिलमंथु सन्युपरिवाओ । पद्मजालिय दोमा, गिलाणियाए उ जयणाए ॥ ५९६६ ॥

पैश्विकापट्टं परिव्यानामार्थिकां ह्या छोको व्यान् अहो ! अत्याः कियान् गर्वा यदेवं 10 महेळाऽपि मवन्ती पर्यक्तिकां करोति । अपावृता वा पर्यन्तिकां छुवीणा मवेन् । "अणुविहे" चि य उपकारे वतंते स उपविरुच्यते, स च तासामुपकारं नायातीनि इत्वाऽनुप्रविः । उमय-कार्छ प्रख्येक्षमाणे च तिसन् सुत्रार्थपरिमन्यः । शास्तुश्च तीर्थकृतः परिवादः, यया नृनमसवेज्ञोऽसौ येनेनासां पर्यक्तिकापट्टो न प्रतिपिद्धः । द्वित्रायपदे या संयती न्यविद्या ग्याना वा तया 'यत्तनया' अरुपसार्गारिके पर्यन्तिकापट्टः परिवादः, उपरि चान्यत् प्रावर्णायम् । 15 कारणे च गृह्यमार्गो यः 'अज्ञालिकः' वाल्यहिनः स ग्रह्यात्त्यः, वाल्यहरो तु शुपिरदोताः । एवं निर्यन्यानामप्यकारणे पर्यन्तिकां कुवीणानां चतुर्छेषु गवीद्यश्च त एव दोषाः ॥ ५९६६ ॥ कारणे पुनर्यं विद्यः—

येरे व गिलाणे वा, मुत्तं काउग्रवरिं तु पाउरणं । सावस्सए व वेड्डो, पुत्र्वकतमसारिए वाए ॥ ५९६७ ॥

20 स्त्रपेशित्रीम् उपच्छणत्वाद् अर्थपोरुपीं च 'क्तुँ' शिष्याणां दातुमिन्यर्थः स्वितो ग्छानी दा वाचनाचार्यः पर्यम्बिकां कृत्वा उपिर प्रावृणुयात् । उत्तराद्धं पश्चाद् व्याक्यास्यते ॥ स च पर्यम्बिकापद्यः कीद्याः श्वाहास

> फ्छो अनिचो अह आविओ वा, चउरंगुरुं वित्यडो असंघिमो अ । विस्सामहेर्ड तु सरीरगस्मा, दोसा अवहंमगया ण एवं ॥ ५९६८ ॥

१ न्ता बक्यमाणाः पदार्थाः न करणने । यतीनां न ते पहाद्यः "विष्यपदेण" चि विमक्तिव्यत्यात् हितीयपदे प्राप्ते सित करणने परं पीट हां ॥ २ भाषां स्वाणां मध्यात् प्रथमस्त्रन्य ताबद् व्याप्या—नो करणने निर्मन्धीनाम् 'बाकुञ्चनपहः' पर्यन्ति-कापहः, कोऽथः ? स्त्रं नपुंसकन्यनिर्देशः प्राकृतन्यात्, सः 'धारियनुं वा' स्त्रसत्तायां स्वापयिनुं 'परिहर्तु वा' परिमोन्हम्, न करणते इति सम्बन्धः ॥ इत्यं निर्मन्धीविषयं निषेयस्त्रममिश्राय सम्प्रति निर्मन्थविषयं विविस्त्रमाह—"कष्पदः" इत्यादि, करणते निर्मन्थाना हां ॥ ३ निर्मन्धी यदि पर्यन्तिकापदं गृहाति परिसुद्धे वा तदा चनुर्गुनकाः। तथा पर्यं इति ॥ ४ भां नुञ्छसमावानामपि पर्यन्तिकापद्दे न प्रतिपिदः । हितीयपदे या संयती ग्लानिका तुद्दास्त्रानुकसमुख्यायंत्रया स्विद्रा वा तथा हां ॥

फलाद् जातः फीलः सीत्रिक इत्यर्थः, 'अचित्रः' अकर्तुरः । अथ सीत्रिकी न प्राप्यते तत आविको वा । स च चतुरङ्गलं 'विस्तृतः' पृथुलः 'असन्धिमश्च' अपान्तराले सन्धिरहितः, एवंविधः पर्यस्तिकापटः शरीरस्य विश्रामहेतोर्गृह्यते । ये चावप्टम्भगतीः ''संचर्रकुंथुद्देहिय" (ओधनिर्यु० गा० ३२३) इत्यादिका दोषास्तेऽपि 'एवम्' आकुञ्चनपट्टे परिधीयमाने न भवन्ति ॥ ५९६८ ॥

सूत्रम्---

नो कपाई निग्गंथीणं सार्वस्सगंसि आसणंसि आस-इत्तए वा तुयदित्तए वा । कपाइ निग्गंथाणं सावस्तयंसि आसणंसि आस-इत्तए वा तुदियत्तए वा ३२ ॥

सावश्रयं नाम—यस्य पृष्ठतोऽवप्टम्भो भवति एवंविधे आसने निर्मन्थीनां नो कल्पते आसितुं वा त्वावितुं वा । कल्पते निर्मन्थानां सावश्रये आसने आसितुं वा त्वावितुं वा । निर्मन्थ्यस्तु ताहशे आसने यदि उपविद्यन्ति शेरते वा तदा त एव गर्वादयो दोषाश्चतुर्गुरु च प्रायश्चित्तम् । द्वितीयपदेऽल्पसागारिके स्थविरा ग्लाना वा उपविशेत् । निर्मन्थानामपि न कल्पते । यदि न् उपविशन्ति तदा चतुर्लेष्ठ । सूत्रं तु कारणिकम् ॥ तदेव कारणमाह—

''सावस्सए'' इत्यादि पश्चार्द्धम् । यो वृद्ध आचार्यः सः 'पूर्वकृते' गृहस्यैः सार्थे निष्पादिते सावश्रयेऽप्यासँने उपविष्टः 'असागारिके' एकान्ते 'वाचयेत्' विनेयानां वाचनां दद्यात् ॥ ५९६७ ॥

सूत्रम्--

नो कप्पइ निग्गंथीणं सिवसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयिहत्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सिवसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयितहए वा ३३॥

सविपाणं नाम-यथा कपाटस्योभयतः श्रहे भवतः एवं यत्र भिसिकादौ पीठे फलके वा विषाणं-शृहं भवति तत्र निर्भन्थीनामासितुं वा श्रायतुं वा न कल्पते । निर्भन्थानां तु 25 कल्पते । निर्भन्थ्यस्तु सविपाणे पीढे फलके वा यद्युपविशन्ति शेरते वा तदा चतुर्गुरु आजाटयश्च दोषाः ॥ तथा—

१ फाल्यः रित चूर्णी विशेषचूर्णी च ॥ २ एतदनन्तरम् अन्धात्रम्—७००० गां० ॥ ३ °अपि सायश्रये आसितुं न क° गा॰ ॥ ४ 'सने सिंहासनापरपर्याये ''विद्वो'' ति उप' गां० ॥ ५ गा॰ विनाऽन्यत्र—चा त्यम्बर्त्तितुं चा न कां० ॥

सविनाणे उड्डाहो, पाकम्पादी च नो पडिक्टुई । येरीए बानासुं, कप्पह छिण्णे विनाणिम्म ॥ ५९६९ ॥

स्तिणण आसने उपविद्यन्यामार्थिकाणमुद्धाहो मदिन, णद्यक्रीद्यक्ष दोनाः सम्मदिन, ततः मेतिङ्कष्टं तन्नोपवेकानमिति गन्यते । द्विनीयपदे वर्षामु पीट-फर्क्ट्रुंचमतायां मित्रणगमि उगृद्धते, तस च विद्याणं हिस्ता परिष्ठाप्यते । एवं हिन्ने विद्याने स्वतिगण अन्यसा वा क्रस्पते ॥ ५९६९ ॥

र्ज तु न लब्यह छेतुं, तं थेरीणं दलंति सविसाणं । छायंति य से दंहं, पाउंछण महियाए वा ॥ ५९७० ॥

यत् 'तु' पुनश्वेत्तुं न रुम्धते नदः सिन्नायनि तदाननं सिनिरसार्क्यानां सामनः प्रयच्छन्ति, 10तदीर्च च दण्डं पदमोञ्छनेन ननं हादयन्ति, तेन वैष्टियसा म्यून्टरं सुर्वन्तीस्पर्यः; मृचिकस्य ना प्रिवेष्टयन्ति । निर्वेन्यानां सिव्याननिर करूपेने ॥ ५६७० ॥ सुदः ? इस्पाह—

> ममजाज उ ने दोसा, न होंति नेज तु दुवे अग्रज्ञाया । पीर्द आमजहेर्ड, फलगं पुल होइ सेजड्डा ॥ ५९७१ ॥

श्रमणानां पुनः 'ते' पादक्रमीदयो दोग न मबिन ततः 'हे अपि' णीद-फरके स्विगी 15 अष्णतुज्ञाने । तत्र णीठमासनहेतोः फरके पुनः 'श्रय्यार्थं' श्रयनिनिनित्तं वर्षासु गृद्धने ॥ ५९७१ ॥ अथ क्रिनर्थे वर्यासु तत्रोप्रवेसनं स्थनं वा क्रियते ! इन्याह—

> इच्छन काय द्वडा, उन्हायनमरिम-नायन्त्रवहा । पापा सीवन दीहा, रक्तडा होह फलनं तु ॥ ५९७२ ॥

आद्रीयां मृत्ती स्थाप्पमानाया निर्द्याणाः नोधनं सद्भि, द्यांद्रस्यां च मृताहुरिक्छतं 20 वान्यं न जीवित द्यो ग्रह्मतं कामनिराधना, 'द्यार्थं च' जीवद्यानिनिन्तं दर्शाम् मृत्ती ने नीरवेष्ट्रस्य , ''द्यावर्थं' ति मृत्तेगद्रमावेन मित्रनीमृत्त्वतार्थे जीवद्यानिनिन्तं सद्भि, व्याक्षि वा क्षुम्येष्टः, वाद्यो वाऽविक्रद्यरं मृद्धप्येष् , तत्र मृत्यां ग्रह्मार्थं पंछकं मृद्धीद्रस्यम् । तथा कीद्यस्यां मृत्ती बहुदः क्रुन्यु-मन्त्रप्रमृतयः मानिनः मृत्युक्ष्यं द्यो मृत्ती द्यानानां नेतां विभावना मवित, द्विवातीया वा मृत्तिनिन्त्य द्योष्टः, द्याक्ष्यानिद्यम् , तेनीपविक्रोधना- 25 इत्तिणेताद्योऽनि दोग् मवन्ति, एतेनां रक्षार्थं व्याम् प्रस्कं गृहते ॥ ५९७२ ॥ विवर्ण-

नो कृष्यइ निगांथीणं सर्वेटमं छाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कृष्यइ निगांथाणं सर्वेटमं छाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३२ ॥

<sup>,</sup> १ 'प्रतिकृष्टे' प्रतिषिदं संयवीनाम्नेन संवेप सविषाणसासनस्य प्रहणमिति गम्य' क्षां॰ !'

अस व्याख्या सुगमा । नवरम्--'सवेण्टकं' नाळ्यक्तं अळावकं तद निर्भन्थीनां न करपते । निर्मन्थानां तु कल्पते ॥ अत्र भाष्यम्---

> ते चेव सर्वेटिम, दोसा पादिम जे त सविसाणे। अइरेग अपिहलेहा, विइय गिलाणोसहद्रवणा ॥ ५९७३ ॥

त एव 'सवृन्तेऽपि' सनालेऽपि अलावुमये पात्रे दोषा मन्तव्या ये सविषाणे आसने 5 पादकर्मादय उक्ताः । द्वितीयपदे तु धारयेदि । तैत्राध्वनि घृतं वा तैलं वा सुखेनैवापरिग-ल्दुबते, ग्लानाया वा योग्यं तत्रौषधं प्रक्षिप्तमास्ते । तच सवृन्तकं प्रवर्तिनी खयं सारयति । निर्मन्थानामपि निष्कारणे न करूपते । यदि धारयन्ति ततोऽतिरिक्तोपकरणदोपः, सब्नतके च प्रत्यपेक्षणा च राध्यति । द्वितीयपदे ग्लानस्य योग्यमीपधं तत्र स्थापनीयमिति कृत्वा अही-तन्यम् ॥ ५९७३ ॥ 10

सूत्रम्--

नो कपइ निगांथीणं सवेंटियं पादकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सर्वेटियं पादकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३५ ॥

नो करपते निर्श्रन्थीनां सबून्तिका पादकेसरिका धारयितुं वा परिहर्तुं वा। करपते निर्श्रन्थानां 16 सष्टन्तिका पादकेसरिका धारियतुं वा परिहर्तुं वा ॥ अथ केयं सब्नता पादकेसरिका ! इत्याह—

लाउयपमाणदंडे, पडिलेहणिया उ अगगए बद्धा । सा केसरिया भन्नइ, सनालए पायपेहङ्गा ॥ ५९७४ ॥

यत्रामिनवसङ्गटमुखे अलाबुनि हस्तो न माति तस्यालाबुनी यद् उच्चत्वं तत्प्रमाणी दण्डः कियते, तस्यामभागे वद्धा या प्रत्यपेक्षणिका सा पादकेसरिका सञ्चन्ता भण्यते । सा च कारण-20 गृहीतस्य सनालस्य पात्रस्य प्रस्युपेक्षणार्थं गृद्यते । तां यदि निर्भन्थ्यो गृहन्ति तदा चतुर्गुरु, सेव च मितसेवनादिका विराधना । निर्मन्थानामप्युत्सर्गतो न कल्पते । द्वितीयपदे सनाल-मलावुकं तया मत्यपेक्ष्य ततो मुखं किर्यते ॥ ५९७४ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथीणं दारुदंडयं पायपुंछणं धारित्तए वा परिहरित्तए वा। कप्पड निग्गंथाणं दारुदंडयं जाव परिहरित्तए वा ३६॥

१ तत्र सनाले तुम्यकेऽध्यिन घृतं चा तेलं चा सुरोनेच चृन्तं हस्तेन गृहीत्या भूमाय-परि बां ॥ २ "पादकेमीया पाम उहरवं चीरं । अमरेए चीरानं दारए बटावि" ही ज्यूणां ॥ ३ चा । सूत्रे च क्रितीयानिर्देशः प्राहनत्यान् प्रथमार्थे द्रष्ट्यः ॥ अध केयं नां ॥ ४ °यते, पतद्रघें साऽपि प्रदीतव्या ॥५९७४॥ कां॰॥ ५ °डयं पायपुंछणं घारिचय पा परि॰ कां॰॥

25

अस्य त्यास्या—यत्र दासमयस्य दण्डस्याधमाने कर्णिका दिशका वय्यन्ते तद् दास्दण्डकं पाद्मोच्छनमुच्यतं । तद् निर्धन्यानां न कल्पने, निर्धन्यानां नु कल्पने ॥ अत्र भाष्यम्— ने चेव दास्दुंड, पाउँछणगम्मि न सनालम्मि ।

त चेव दास्ट्ड, पाउछणगाम्म ज सनाछाम्म । दुण्ह वि कारणगहणे, चप्पहण् दंडण् कुछा ॥ ५९७५ ॥

उ ये सनारे पेत्रि दोषा उक्तान्त एव दाम्द्रण्डकेऽपि पादमाञ्छनके भवन्ति । 'ह्योग्पि च' सनाछपात्र-दास्द्रण्डक्योः कारणे निर्श्रन्थानामपि यहणे सवति । तत्र च प्रह्णे कृते 'चप्यड-कान्' चतुष्पछान् दृण्डकान् कुर्यान् ॥ ५२.७५ ॥

॥ त्रह्मरक्षाप्रकृतं समात्रम् ॥

मो क प्रकृत मृ

10 सूत्रम्--

• :

15

25

नो कष्पड़ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स सोयं आड्यत्तए वा आड़मित्तए वा, नन्नत्य गाडा-ऽगाडेमु रोगायंकेसु ३७॥

अस्य सम्बन्धमाह---

वंमययपालणहा, गरोऽहिगारो तु एगपक्स्त्रिम । नस्त्रेय पालणहा, मायाऽऽरंमा दुपक्ते वी ॥ ५९७६ ॥

त्रधत्रपाछनार्थमकस्मिन्—संयतीत्रष्टणे पर्वे पृथंग्रेषु गेंऽविकारः स गतः, समर्थित इत्यर्थः । सम्प्रति तु 'तस्यव' त्रध्यतम्य पालनार्थे 'हिपक्षेऽपि' संयत संयतीपशृह्यविषये सोक्रमत्रारम्भः क्रियते ॥ ५९७६ ॥

20 अनेन सम्बन्धेनाणनस्याम्य व्याख्या—नो कल्पने निर्धन्थानां वा निर्धन्थानां वा 'अन्यों-न्यम्य' परस्यस्य मोकनापानुं वा आचिमनुं वा । कि मर्बर्धव ? न इत्याहें—गाहाः—अहि-विष-विस्विकाद्यः अगाहाश्र—न्वराद्यो नेगानुद्वान्तेम्योऽन्यत्र न कल्पने, नेपुं नु कल्पनं इत्यर्थः । एप सुत्रार्थः ॥ मस्यति निर्धेक्तिविन्तरः—

माएण अण्णमण्णस्य आयमणे चउगुरं च आणाई। मिच्छने उहाही, विराहणा मावनंत्रेया ॥ ५९७७॥

'अन्योन्यस्य' गंयतः संयतीनां मोकेन संयती वा संयतानां मोकेन निशाकर्य इति कृत्या रात्री यद्याचनति तदा चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोषाः, मिय्यातं च भवेद् न यथावादी

<sup>.</sup> १ पात्रे पादकसंकरणाद्यो दोषा द्यं ॥ २ व्य आगादा-ऽणागा द्यं ॥ एत्यायहणदेव द्यं श्रीका हथ्यां दिषणा १ ॥ ३ व्ह-आगादाः-अद्दिपिय-विस्विकाद्यः अनागादाअ-ज्यरा अं ॥ ४ व्ह ने मोकमापानुमाचिमनुं वा परस्परस्य कल्प द्यं ॥

तथाकारीति कृत्वा । यद्वा कश्चिदिमनवृष्मी तद् निरीक्ष्य मिथ्यात्वं गच्छेत् — अहो ! अमी समस्य इति । उड्डाहश्च भोगिनी-घाटिकादिज्ञापने भवति । विराधना च संयमस्यात्मनो वा भवति । तत्र संयमविराधना तेन स्पर्शेनैकतरस्य भावसम्बन्धो भवेत् , ततश्च प्रतिगमनादयो दोषाः । आत्मविराधना तु "चितेइ दृष्टुमिच्छइ" (गा० २२५८) इत्यादिकमेण ज्वर-दाहादिका ॥ ५९७७ ॥ किञ्च—

दिवसं पि ता ण कप्पइ, किम्र णिसि मोएण अण्णमण्णस्स । इत्थंगते किमण्णं, ण करेज अक़िचपिंडसेवं ॥ ५९७८ ॥

दिवसेऽपि तावन्न करुपते अन्योन्यस्य मोकेनाऽऽचिमतुं किं पुनः 'निशि' रात्री !। 'इत्यक्रते हि' परस्परं मोकाचमनेऽपि कृते किं नाम तदक्रत्यमस्ति यस प्रतिसेवा न कुर्याताम् !। ५९७८ ॥

बुतुं पि ता गरहितं, किं पुण घेतुं जें कर विलें।ओ या । घासपइट्टो गोणो, दुरक्खओ सस्सअन्मासे ॥ ५९७९ ॥

वक्तमि तावदेतद् मोकाचमनं गहितं कि पुनः संयत्याः कराद् 'विलाद् वा' भगादित्यर्थः मोकं प्रहीतुम् । अपि च घासः—चारी तत्याश्चरणार्थं गोः प्रविष्टः सन् 'सस्याभ्यासे' धान्य-मूले चरन् दूरक्षो भवति, घान्यमदन् दुःखेन रक्ष्यत इत्यर्थः, एवमयमि संयत्या मोकेनाचमन् 15 प्रसन्नतः शेपामि कियां कुर्वन् न वारियतुं शक्य इति भावः ॥ ५९७९ ॥

दिवसओं सपक्षें लहुगा, अद्धाणाऽऽगाढ गच्छ जयणाए। रत्ति च दोहिं लहुगा, विद्यं आगाढ जयणाए॥ ५९८०॥

दिवसतः 'सपक्षेऽपि' संयतः संयताना संयती वा संयतीनां मोकेन यदि भाचमति तदा चतुर्रुषु । शैक्षाणां तदवलोकनादन्यथाभावो भवेत् । गृहस्य-परतीर्थिकाश्चोताहं कुर्युः ॥ 20

कथम् ? इत्याह—

अद्विसरक्ला वि जिया, लोए णत्थेरिसऽन्नधम्मेसु । सरिसेण सरिससोही, कीरइ कत्थाइ सोहेजा ॥ ५९८१ ॥

अहो । अमीभिः श्रमणकैरेवं मोकेनाचमद्भिरिष्यसरजस्का अपि जिताः, अमिलोकेऽन्ये नहवो धर्मा विद्यन्ते परं कुत्रापि ईदृशं शौचं न दृष्टम् । सदृशेन च सदृशस्य या शोधिः क्रियते 25 सा कि कुत्रचित् 'शोधयेत्' शुद्धं कुर्यात् व अशुचिना धान्यमानमर्श्यच न शुध्यतीति भाषः ॥ ५९८१ ॥

द्वितीयपदे अध्विन वर्तमानस्य गच्छस्यापरिसन् वा आगाढे कारेंणे यननया दिवा स्वपद्य-मोकेनाचमेत् । अथ रात्रो निष्कारणे मोकेनाचमित तत्वध्वतुर्रुषु 'द्राम्यामिष' तपः-काराभ्यां

१ 'दिकामविषयदशादशकानुभवनम् ॥ ५९७७ ॥ कां० ॥ २ 'म्य साभु-नार्प्तानां परस्परस्य मोके' षां० ॥ ३ 'या तो साधु-माध्यीजनो न कु' षां० ॥ ४ 'लाईहिं। शास्य सामा० ॥ ५ 'म्?। "जे' इति पाद्पूरणे। अपि का० ॥ ६ 'शुचि कथं तु नाम शुध्य' कां० ॥ ७ 'रणे वक्ष्यमाणलक्षणे यत' षा० ॥

छन्न । 'रित्तं दने वि रहता' ति पाठान्तरमः, तत्र रात्री दनं—पानकमाचमनार्थं यदि परिवासयति तत्रश्चतुर्रेषु, सञ्चय-पनकमम्मुच्छेनादयश्चानेकविषा दोगाः । स्वाह च सूह-द्वाप्यकृत्—

र्गतं दबणीदासे, लहुगा दोसा हवंतऽगगिवहा । इति ।

हितीयपदे आगाँ कारण यतनयाँ गन्नावित नोक नाचमेद् द्वं वा परिवासयेत् ॥५९८०॥
 तत्राञ्जिन हितीयपदं ज्याचेष्ट—

निच्छुमई मत्यात्रो, मर्च वारेह तकग्हुर्ग वा । फामु दुवं च न लब्मह, मा वि च उच्चिद्वविद्धा उ ॥ ५९८२ ॥

यदि अव्यति प्रतिपन्नं गच्छं प्रत्यनीक्ष्मार्थग्रहादिः मार्थाद् निकाश्यति, सक्तं वा 10 बारयति, यहा 'तस्क्राहिकम्' उपित-शर्गरसेन्द्रग्रमुप्तेन्द्रिक्छितः; तत्र कस्मापि सार्थोगमि- बारका विद्या समित यया परिजिन्दिण म आवस्यते, स च सावृत्तदानीं मंज्ञाकेरकृत्युतः, प्राशुक्तं च द्ववं तत्र न लम्पते, सार्धि चौच्छिष्टविद्या, तृतो मोक्षनाचम्य नां परिजिन्द्र। ॥ ५९८२ ॥ अथागादपदं क्यास्याति—

अनुद्धंडे च दुक्तेंड, अप्या चा नेदणा खने आउं।

15 नत्य वि सु चेत्र गमो, उचिहुगमंन-विलाऽ८मु ॥ ५९८३ ॥ अलुक्तरं वा ग्रलदिकं हु:नं कलाप्युलवन्, 'अन्या वा बेदना' सपेदशनादिक्या सलावा

ण क्रीत्रमाष्ट्रः त्रिणेत्, नतम्त्रज्ञापि स एव गमी मन्त्रव्यः, प्राशुक्तद्रवामावे मोकेनाचमेदि-त्ययेः । तत उच्छिष्टं महं विद्यां वा परिचप्य तं माहुं आशु-क्रीवं प्रगुर्गं क्रुयीत् ॥ ५९८३ ॥

अत्र यननामाद्--

<sup>20</sup> मत्तर मोयाऽऽयपर्णं, अमिराऍ आह्पा एय निनिक्तपो । संफासुहाहार्दा, अमोयमचे मवे दोना ॥ ५९८५ ॥

कायिकापात्रके मोकं गृहीत्वा तैनाचमने कर्तक्यम्, 'अभिगतस्त' गीतार्थसाचीर्णमेतन्, एष च नियाकरम उच्यने, पानकामादेन गठाकेव प्रायः क्रियमाणसान् । अय मोकमात्रकं विना मोकं साण्यमागामिकाद् गृहन्ति ततः संस्रकोंहाहादयो दोगाः । एवं गत्री मोकनावम-20 नीयम्, न पुनस्तर्थे द्ववं स्वापनीयम् । द्विनीयगदे स्वापयद्वि ॥५९८२॥ क्रयम ! इत्याह—

पिई को वि य सेही जह सर्ग्ड मा व हुल से सन्ना । जयणाएँ टवेंनि दवें, दोना य मने निरोहम्मि ॥ ५९८५ ॥ -

यदि कोऽपि श्रेष्टः विद्दं प्रति, अनीव श्रुत्त्ववेनं क्लोनीत्पर्यः । स वाश्वादि मोक्राज्य-नेनामावित इनि कृत्वा नद्दं शदनया द्रवं स्वादयन्ति । सामान्यते वा मा 'त्रस्' श्रेष्ट्स अरतन्यामकुमाद् श्रुत्पर्वनं मञ्द् इति कृत्वा द्रवं स्वाप्यन्ति । अय न स्वाप्यने तदः स रात्री संज्ञासम्मवे पानकामावे निगेवं कृशीन , निगेवं च परिताप-मर्गादयो दोता मवेशुः ॥५६८५॥

<sup>·</sup> १ था यक्ष्यमाणलक्षणया राजाँ छा॰ ॥ २ भावे संदाया वेगम्य निरोधं छां० ॥ ३ भिःमहादुःख-मर° छां० ॥

एवं तावदाचमने भणितम् । अथापिवतां दोपानाह-

मोर्यं तु अनमनस्स, आयमणे चउगुरुं च आणाई । मिच्छत्ते उड्डाहो, विराहणा देविदिइंतो ॥ ५९८६ ॥

अन्योन्यस्य मोकं यदि आपिवति तदा चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोषाः, मिथ्यात्वं च सागा-रिकादिसादवलोक्य गच्छेत्, उद्घाहो वा भवेत्, विराधना च संयमस्यात्मनो वा भवति । ठ तत्र च देवीदृष्टान्तः ॥ ५९८६ ॥ तमेवाह—

> दीहे ओसंहभावित, मोयं देवीय पिजओ राया । आसाय पुच्छ कहँगं, पिडसेवा मुच्छिओ गिलतं ॥ ५९८७ ॥ अह रना तूरंते, सुँक्खग्गहणं तु पुच्छणा विजे । जह सुक्खमित्थ जीवह, खीरेण य पिजओ न मओ ॥ ५९८८ ॥

एगो राया महाविसेणं अहिणा खइओ। विज्ञेण भणियं—जइ परं मोयं आइयइ तो न मरइ। तओ देवीतणयं ओसहेहिं वासेऊण दिनं। तेण थोवावसेसं आसाइयं। तओ पउणो पुच्छइ—किं ओसहंं। तेहि कहियं। सो राया तेण वसीकओ दिया रिंच पिडसेविडमारद्धो। देवीए नायं—'मओ होहिइ' ति सुकं कप्पासेण सारवियं। अवसाणे नीसहो जाओ मरिउमारद्धो। विज्ञेण भणियं—जइ एयस्स चेव सुकं अत्थि तो जीवइ। 15 तीए भणियं—अत्थि। खीरेण समं कढेउं दिनं। पडणो जाओ।।

अथाक्षरगमनिका—'दीर्घेण' अहिना मिक्षतो राजा। देन्याः सम्बन्धि मोकमीपधमानितं पायितः। तत आखादे ज्ञाते पृच्छा कृता। ततः कथनम्। ततो दिवा रात्रो च प्रतिसेवां म्चिंछतः करोति। प्रमृतं च शुकं गिलतम्।।

'अथ' अनन्तरं राज्ञि मरणाय त्वरमाणे देन्या शुक्तमहणम् । वैद्यस्य च प्रच्छा—यदि 20 शुक्रमित ततो जीवति । एवं कथिते क्षीरेण समं तदेव शुक्रं पायितस्ततो न मृतः । एवमेव संयत्याः मोकेन पीतेन साधुरपि वशीक्रियेत, वशीक्रतश्चावभाषेत, प्रतिगमनादीनि वा कुर्यात् , तसाद् नाऽऽपातन्यम् । कारणे पुनराचमनमापानं वा कुर्यात् ॥ ५९८७ ॥ ५९८८ ॥

तथा चाह--

सुत्तेणेवऽववाओ, आयमइ पियेज वा वि आगाहे।
आयमण आमय अणामए य पियणं तु रोगम्मि ॥ ५९८९ ॥
स्त्रेणैवापवादो दर्श्वते—''आगाढे रोगातके आचमेत् आपिवेहा'' इति यदुक्तं स्त्रे नत्र
'आचमनं' निर्हेणनम् 'आमये' रोगे 'अनामये च' निशाकर्रंपे भवति ! पानं तु रोग एद

र 'अन्योन्यस्य' साधुः संयत्याः संयती च साधोः सन्तं मोतं कां ॥ २ ओसहरचिनं, मोयं ताभाः कां । चूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता वायभा पठ धारगोऽनि । तपाहि—''कोमहरिनं देवीय तपयं मोचं दिनं" इति ॥ ३ ९ हणं, अइसेया नाभाः । एत्याक्रनुमारेवा नाः कां । दीरा, रस्तां दिपणी ५ ॥ ४ सुक्रहृयणं तु ताभाः ॥ ५ तनः 'अतिसेया' दिया माः कां ॥ ६ 'गादे उपलः सणावाद् सनागादे च रोगां कां ॥ ७ ९ हपे मन्त्रपरिज्ञपनादी या प्रागुक्तनु यो भयं कां ॥

सम्भवति नान्यदा ॥ ५९८९ ॥ तत्रायं विधिः—

दीहाइयणे गमणं, सागारिय पुच्छिए य अइगमणं।

तासि सगारज्ञयाणं, कप्पद् गमणं जिहं च भयं ॥ ५९९० ॥

दीर्घण कस्यापि साधोः अदने—गक्षणे कृते स्वपक्षमोकामावे संयतीप्रतिश्रये गमनम् । ंततस्तासां सागारिक प्रष्टे सति 'अतिगमनं' प्रवेशः कर्तव्यः । अथ संयत्याः सर्पद्यनं जातं ततस्तासां सागारिकयुक्तानां साधुवसतो गमनं करपते । यत्र च मयं तत्र टीपको महीतव्य इति वाक्यरोपः । एपं सङ्घरगाथासमामार्थः ॥ ५९९० ॥ साम्प्रतमेनामेव वित्रृणोति—

निद्धं भ्रत्ता उववासिया व वोसिरितमत्तमा वा वि । सागारियाइसहिया, समए दीवेण य ससहा ॥ ५९९१ ॥

10' छहिना सिक्षतः साधुः स्वष्य एव साधूनां मोकं पाय्यते । अथ तेषां नाम्ति मोकम्, छतः १ इत्याह—किम्धमाहारं तिह्वसं भुक्ता उपवासिका वा ततो नाम्ति मोकम्; अथवा न्युत्ख्रिष्टमात्रकान्ते, तत्थ्यण एव मोकं न्युत्ख्रिष्टमपरं च नाम्तीति भावः, ततो निर्धन्थीनां प्रतिश्रये गन्तव्यम् । यदि निर्भयं तन एवगेव गम्यते । अथ समयं ततः मागारिकादिना केनचिद् हितीयेन दीपकेन च सहिताः सक्षव्या गच्छिन्ति । ततः संयतीयसितं प्रविद्यन्तो यदिः नेपेधिकीं 15 कुर्वन्ति तत्थातुर्गुरु ॥ ५९९१ ॥ तथा—

त्तुसिणीण चउगुरुगा, मिच्छत्ते सारियस्स वा संका । पिडिचुद्धवोहियासु च, सागारिय कद्धदीवणया ॥ ५९९२ ॥

तृष्णीका अपि यदि प्रविद्यन्ति तदा चतुर्गुरु । मिथ्यात्वं वा कश्चित् तृष्णीमावेन प्रविद्यती हृष्ट्रा गच्छेत् । सागारिकस्य वा श्रद्धा भवति—किमत्र कारणं यदेवममी अवेलायामागताः ! 20 इति, 'सेना अमी' इति वा मन्यमानो श्रहणा-ऽऽकर्पणादिकं कुर्योद् आह्न्याद्वा । ततस्तृष्णी-करपि न प्रवेष्टव्यं किन्तु प्रथमं सागारिक उत्थापनीयः, ततग्तेन प्रतिबुद्धेन—उत्थितेन वोधितायु संयतीयु सागारिकस्य कार्यदीपना कर्तव्या—एकः साधुरिह्ना दृष्टः, इह चौपर्यं स्थापितमस्ति तद्र्थं वयमागताः ॥ ५९९२ ॥ ततः प्रवर्तिनीं भणन्ति—

मीयं ति देह गणिणी, थोवं चिय ओसई लहुं णेहा। मा मग्गेल सगारो, पिडरोहे वा वि बुच्छेओ ॥ ५९९३॥

अहिद्यस्थीपयं मोकमिति मयच्छत । ततः 'गणिनी' मवर्तिनी यतनया मोकं गृहीत्वा साधूनां ददाति भणित च—ग्तोकमेवेदमीपधमेतावदेवासीत्, नातः परमन्यदम्द्रीत्यर्थः, अतः 'छृषु' श्लीघं नयत । किमर्थमित्थं कथयित ! इत्याह—मा सागारिकः 'ममापि एतदीपधं मयच्छत' इत्यं मार्गयेत् । यदा तु 'नास्त्यतः परम्' इति मितिपेधः कृतस्तवा व्यवच्छेदः अवकृतो गवति, न मृयो गार्गयतीत्यर्थः ॥ ५९९३ ॥

न वि ते कहिति अग्रुगो, खड्ओ ण वि ताव एय अग्रुईए।

१ 'च्छिऊण अक्ट' तामा॰ ॥ २ 'दीर्घेण' सर्पेण रात्री कस्यापि कां॰ ॥ ३ °प निर्श्रुक्तिः

20

भाष्यगायाः पेंदंदं ह-दर्ज ]

बेर्च णयणं खिंष्पं, ते वि य वसिंहिं संयम्बेरिति ॥ ५९९४ ॥

ते साधवी न कथयन्ति, यथा—अमुकः साधुरहिना खादितः । ता अप्यार्थिका न कथ-यन्ति, यथा—एतन्मोकममुकस्याः सत्कमिति । गृहीत्वा च क्षिप्रं नयनं कर्तव्यम् । पूर्वोक्तेन च विधिना ते 'खकाम्' आत्मीयां वसतिम् उपयान्ति ॥ ५९९॥ आह—'यदि अमुकेः साधुर्दष्टः, अमुकस्या वा मोकमिदम्' इति कथ्यते ततः को दोपः ? इत्याह—

जायति सिणेहीं एवं, भिण्णरहस्तत्त्वा य वीसंभी । वर्म्हा न कहेयव्वं, को व गुणो होइ कहिएणं ॥ ५९९५ ॥

एवं कथ्यंमाने तयोः सेहो जायते, भिन्नरहस्यता च भवति, रहस्ये च भिन्ने विश्रम्भो भवति । यत एते दोपास्तसाद् न कथ्ययतच्यम् । को वा गुणस्तेन कथितेन भवति ? नं कोऽपीत्यर्थः ॥ ५९९५ ॥ यदा संयती दीर्घजातीयेन दष्टा भवति तदाऽयं विधिः—

सागारिसहिय नियमा, दीवगहत्था वए जईनिलयं । सागारियं तु बोहे, सो वि जई स एवं य विही उ ॥ ५५९६॥

शार्यिका नियमात् 'सागारिकसहिताः' शय्यात्रसहायाः समये च दीपकहस्ता यतीनां निलयं व्रजेयुः । स च संयतीसागारिक इतरं संयतसागारिकं वोघयति । सोऽपि प्रतिवुद्धः साधून् वोधयति । अत्रापि स एव विधिमोकदाने द्रष्टव्यः ॥ ५९९६ ॥

॥ मोकप्रकृतं समाप्तम् ॥

परिवासित प्रकृत म्

सूत्रम्---

नो कंष्पइँ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासि-यस्स आहारस्स जाव तयप्पमाणिमत्तमिव भूइप्प-माणिमत्तमीव विंदुप्पमाणिमत्तमिव आहारं आहा-रित्तण, नन्नत्थे आगाढेसु रोगायंकेसु ३८॥

अस्य सूत्रस्यं सम्बन्धमाह—

उदिओ ज्यमणाहारो, इमंतु सुत्तं पहुच आहारं। अत्ये वा निसि मोयं, पिजति सेसं पि मा एवं।। ५९९७।।

'अयं' मोकल्झणोऽनाहारः पूर्वसूत्रे 'उदितः' भणितः, इदं तु सूत्रं आहारं प्रतीत्यारभ्यते । अर्धतो वा 'निशि मोंकं पीयते' इत्युक्तम् अतः 'शेषमिप' आहारादिकमेवं मा रात्रे। आहा-रयेदिति प्रस्तुतं सूत्रमारभ्यते ॥ ५९९७॥

१ भिषि तोय्यितुष्प को निना । एनम्बळनुनारेनीय को विना टीसा, क्याना पत्रं १५८८ टिप्पणी १ ॥ २ १व्य बानाडा-ऽजानाहे का । एनम्बळनुमारेनीय का टीबा, द्वारती पत्रं १५८८ टिप्पणी २ ॥ ३ 'अर्थे' अर्थतो यादाब्यात् सूत्रतोऽपि 'निशि को ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य ज्याख्या—नो कल्पते निर्धन्यानां वा निर्धन्यानां वा 'परिवा-सितस्य' रजन्यां स्वापितस्याहारस्य मध्यात् त्वक्यमाणमात्रमपि मृतिप्रमाणमात्रमपि चिन्द्प्रमाण-मात्रमपि यावदाहारमाहर्तुम् । इह त्वक्पमाणमात्रं नाम-तिख्तुपत्रिमागमात्रम् तचाग्रनस्य घटते, मृतिप्रमाणमात्रं सक्तुकादीनां नेयम्, विन्दुप्रमाणमात्रं पानकस्य। इद्मेवापवदैति — आगादेभ्यो ग्रोगा-ssतक्केम्योडन्यत्र न कल्पते, तेषु पुनः कल्पते इति स्त्रार्थः ॥ अथ निर्युक्ति विस्तरः—

परिवासियआहारस्य मग्गणा आहारी की भवे अणाहारी । आहारी एगंगिओ, चडिन्नहों जं चऽतीह तर्हि ॥ ५९९८ ॥

परिवासितस्याहारस्य 'मार्गणा' विचारणा कर्तत्र्या । तत्र शिप्यः प्राह—वयं तावदेतदेव न जानीमः—को नामहारः ! को वाऽनाहारः ! इति । सुरिराह—'एकाङ्गिकः' शुद्ध एव यः 10 क्षुषां श्रमयति स आहारो मन्तव्यः । स चाश्रनादिकश्चतुर्वियः, यहा तत्राहारेऽन्यदृ छवणा-दिकं 'अतियाति' प्रविद्यति तद्यपाहारो मन्तन्यः ॥ ५९,९८ ॥

अयेकाङ्गिकं चतुर्विधमाद्दारं व्याचेष्ट-

क्रो नासेद छुई, एँगंगी तक्र-उद्ग-मजाई। खाइमें फल-मंसाई, साइमें महु-फाणियाईणि ॥ ५९९९ ॥

अशने क्रः 'एकाक्तिकः' शुद्ध एव क्षुयं नाशयति । पाने तक्रीदक-मद्यादिकमेकाक्तिकमपिं तृपं नाशयति आहारकार्यं च करोति । सादिमे फल-मांसादिकं सादिमे मबु-फाणितादीनि केवरान्यप्याहारकार्यं कुर्वन्ति ॥ ५९९९ ॥ ''नं वर्ड्ह् नहिं'' ति पदं त्र्याख्याति-

नं पुण खुहापसमणे, असमत्थेगंगि होह लोणाई। र्तं पि य होताऽऽहारो, आहारजुयं च विज्ञतं चा ॥ ६००० ॥

यत् पुनरेकाङ्किकं क्षुत्राप्रश्मनेऽसमर्थे परमाहारे उपयुज्यते तद्याहारेण संयुक्तमसंयुक्तं 20 वा आहारो मत्रति । तच ट्वणादिकम् । तत्राशने ट्वण-हिङ्गु-जीरकादिकसुपयुज्यते ॥६०००॥

उदए कप्प्राई, फलि मुचाईणि सिगर्वेर गुले।

न य ताणि खर्बिति खुई, उत्रगारिचा उ आहारी ॥ ६००१ ॥ रदके कपूरादिकमुपयुज्यते, आम्रादिफलेयु युत्तादीनि द्रज्याणि, 'शृह्वेर च' गुण्ट्यां गुरु 25 टपयुज्यते । न चैतानि कपूराटीनि शुघां शपयन्ति, परमुपकारित्वादाहार उच्यते । दोषः

सर्वे। इप्यनाहारः ॥ ६००१ ॥

30

अहवा जं भ्रुक्खची, कद्मउवमाद् पिक्खबद् कोट्टे। सच्चो सो आहारो, ओसहमाई पुणो महतो ॥ ६००२ ॥ अथवा बुसुक्षया आर्तः यत् कर्द्रमोपमया सृदादिकं कोष्ठे प्रक्षिपति । कर्द्रमोपमा नाम-"अपि ऋदेमपिण्डानां, ऋयीत् ऋक्षिं निरन्तरम्।"

स सर्वे। अपयादिकं पुनः 'मकं' विकल्पितम्, किञ्चिदाहारः किञ्चिञा-

१ भिष तायविन्दु वा किना ॥ २ व्हिति—आगाहा-उनागाहेक्यो रो व्हां ।॥ ३ एगार्गा पाणगं तु मजाई वामा॰ ॥

नाहार इत्यर्थः । तत्र शर्करादिकमोषधमाहारः, सर्पदष्टादेर्मृतिकादिकमोषधमनाहारः ॥६००२॥ जं वा भुक्खत्तस्स उ, संकसमाणस्स देइ अस्सातं । सन्वो सो आहारो, अकामऽणिट्ठं चऽणाहारो ॥ ६००३ ॥

यद् वा द्रव्यं बुभुक्षार्तस्य 'सङ्कपतः' ग्रसमानस्य कवलप्रक्षेपं कुर्वत इत्यर्थः 'आखादं' रसनाहादकं खादं प्रयच्छति स सर्वे आहारः । यत् पुनः 'अकामम्' अभ्यवहरामीत्येवमन- मिलपणीयम् 'अनिष्टं च' जिह्या अरुच्यम् ईदृशं सर्वमनाहारो भण्यते ॥ ६००३ ॥ तन्नानाहारिममिदम्—

अणहारों मोय छल्ली, मूलं च फलं च होतऽणाहारो । सेस तय-भृइ-तोयं विंदुम्मि च चउगुरू आणा ॥ ६००४ ॥

'मोकं' कायिकी 'छल्ली' निम्बादित्वग् 'मूळं च' पश्चमूलादिकं 'फलं च' आमलक-हरी-10 तक-विमीतकादिकम्, एतत् सर्वमनाहारो भवतीति चूणिंः । निश्चीथचूणों छ—''या निम्बादीनां 'छल्ली' त्वग् यच्च तेपामेव निम्बोलिकादिकं फलं यच्च तेपामेव मूलम्, एवमादिकं सर्वमप्यनाहारः'' इति व्याख्यातम् । ''सेसं'' ति 'शेपम्' आहारः । तस्याहारस्य परिवासितस्य यदि तिल्लुपत्वग्मात्रमप्याहरति, सक्तुकादीनां शुष्कचूर्णानामेकस्यामङ्गुल्ली यावती भूतिमात्रा लगति तावन्मात्रमपि यदि अक्षाति, तोयस्य—पानस्य विन्दुमात्रमपि यद्यापिवति तदा चतुर्गुरु, 1ं आज्ञा च तीर्थकृतां कोपिता भवंति ॥ ६००४ ॥ एते चापरे दोपाः—

मिच्छत्ता-ऽसंचइए, विराहणा सत्तु पाणजाईओ । सम्मुच्छणा य तक्कण, दवे य दोसा इमे होंति ॥ ६००५ ॥

अश्नीदि परिवासमानं दृष्टा ग्रेक्षोऽन्यो वा मिथ्यात्वं गच्छेत्, उद्घाहं वा कुर्यात्— अहो । अमी असम्बयिकाः । परिवासिते तु संयमा-ऽऽत्मिवराघना भवित । सक्तुकादिपु 20 धार्यमाणेषु करणिकादयः प्राणजातयः सम्मूच्छिन्ति, पूपिलकादिषु लालादिसम्मूच्छिना च भवित, उन्दरो वा तत्र 'तर्कणम्' अभिलापं कुर्वन् पार्धतः परिश्रमन् मार्जारादिना भक्ष्यते, एवमादिका संयमविराधना । आत्मविराधना तु तत्राशनादो लालाविषः सपा लाला मुखेत्, त्विषयो वा जिमन् निःश्वासेन विपीकुर्यात्, उन्दरो वा लालां मुखेत् । द्रवे चाहारे एते वक्ष्यमाणा दोषा भवन्ति ॥ ६००५ ॥ अथ "मिच्छत्तमसचइय" ति पदं व्याख्याति—

सेह गिहिणा व दिड़े, मिन्छत्तं कहमसंचया समणा । संचयमिणं करेंती, अण्णत्य वि नृण एमेव ॥ ६००६ ॥ शैक्षेण गृहिणा वा केनापि तत्राजनादी परिवासिते दृष्टे गिथ्यात्वं भवेत्—एवंविषं मध्यं

१ भुंजंतस्सा, संकममाण तामा ॥ २ मृत कह फरं ताम ॥ ३ भां कह राम्सणां 'छिति' था ॥ ४ चिति । अन एव प्रथमतो रजन्यामाहार परिवासिवतुमपि न पन्पने ॥ ६००४॥ यदि परिवासियति तत पने दोषा —मिच्छ सः ॥ ५ भारितं रजन्यां परि॰ सा ॥ ६ पति । तत्र संयमविराधना भाव्यने—सक्त न ॥ ७ दारे राप्रां परिवास्यमाने पते था ॥

ये कुर्वन्ति क्यं ते श्रमणा असम्बया भवन्ति ? । यथा ''सैर्वसाद् रात्रिमोजनाद् विरमणम्'' इत्यभिग्रहं गृहीत्वा छम्पन्ति तथा 'नृत्'मिति वितर्कयाम्यहम्—'अन्यत्रापि' प्राणिवधादावेव-मेव समाचरन्ति ॥ ६००६ ॥ अथ 'द्रवे दोषा अमी सवन्ति' इति पदं व्याचप्टे—

निद्धे दवे पणीए, आवजण पाण तकणा झरणा।

अहारें दिष्ट दोसा, कप्पइ तम्हा अणाहारो ॥ ६००७ ॥
इह वक्ष्यमाणे अभ्यद्गनसूत्रे भणितं यद् ष्ट्रतादिकं तेल-वसावर्जितं अद्रवं भवति तदेव
क्षिण्यसुच्यते । यत् तु सोवीरद्भवादिकं अलेपकृतं यच दुग्य-तेल-वसा-द्रवच्चतादिकं लेपकृतं
तद्भयमिप द्रविमत्युच्यते ॥ तथा चार्हे—

सुत्तभिषयं तु निद्धं, तं चिय अद्दं सिया अतिछ-वसं । सोवीरग-दुद्धाई, दर्व अलेवाड लेवाडं ॥ ६००८ ॥

10 सोवीरग-दुद्धाई, दचे अलंबाड लंबाड ॥ ६००८ ॥ व्याख्यातार्था ॥ ६००८ ॥ प्रणीतं नाम—गूढकोहं घृतपृरादिकं व्याद्रेखाद्यकम्, यद्घा विहः केहेन मुक्षितं मण्डकादि अपरं वा केहावगाढं कुसणादि प्रणीतमुच्यते । तथा चाह—

गृहसिणेई उछं, तु खज्जगं मिक्सियं व जं वाहिं। नेहागार्ट कुसणं, तु एवमाई पणीयं तु ॥ ६००९ ॥

15 गतार्था ॥ ६००९ ॥

एवंविघे किन्धे द्ववे प्रणीते च रात्रो स्थापिते कीरिकीदयः प्राणजातीया आपद्यन्ते, पतन्तीत्यर्थः, तत्र गृहकोलिकादितर्कणपरम्परा वक्तव्या । "झरणा य" चि स्यन्दमाने भाज-नेऽधस्तात् प्राणजातीयाः सम्पतन्ति । परः प्राह—नन्वेते दोपा आहारे दृष्टास्तसादनाहारः परिवासयितुं कर्न्पते ॥ ६००७ ॥ स्र्रिराह—

20 अणहारो वि न कप्पह, दोसा ते चेव जे भणिय पुर्व्च । तिह्वसं जयणाए, विद्यं आगाढ संविग्गे ॥ ६०१० ॥

र्जनाहारोऽपि न करपते स्थापयितुम्। यदि स्थापयित ततश्चतुर्रुषु, 'त एव चें' विराधनाद्यो दोपा ये 'पूर्वम्' आहारे भणिताः, तसादनाहारमि न स्थापयेत्। यदा प्रयोजनं तदा तद्विवसं विभीतक-हरीतकादिकं मार्ग्यते। अथ न रुम्यते, दिने दिने मार्गयन्तो वा गर्हितास्त्रतो यत- १६ नया यथा अगीतार्था न पश्यन्ति तथा द्वितीयपदमाश्रित्यागाढे कारणे सविमो गीतार्थः स्थापयित, धनचीरेण चर्मणा वा दर्दरयित, पार्श्वतः क्षारेणावगुण्डयित, उभयकारुं प्रमार्व-यति॥ ६०१०॥

जह कारणें अणहारो, उ कप्पई तह भवेज इयरो वी। वोच्छिण्णाम्मि मुडंवे, विह्यं अद्धाणमाईसु ॥ ६०११॥

<sup>80</sup> यथा कारणेऽनाहारः स्थापयितुं कल्पते तथा 'इतरोऽपि' स्थाहारोऽपि कारणे कल्पते

१ "छहे भंते! वए उपहिंखों मि सञ्चाको राह्मोयणाको वेरमणं" इति हि पाक्षिकस्त्रवचनम् ॥ २ ९६ चृहद्भाष्यकत्—सुत्त° को० ॥ ३ °का-मक्षिकादयः को० ॥ ४ न केचलमाद्दारः अना° को० ॥ ५ च संयमा-ऽऽत्मविरा° को० ॥ ६ °दा ग्लानादिप्रयो° को० ॥

स्यापितुम् । कथम् ! इत्याह—व्यवच्छिने मडम्ने कारणे स्थिताः सन्तो द्वितीयृपदं सेवन्ते । तथाहि—तत्र पिप्पल्यादिकं दुर्रुभम् प्रत्यासन्नं ग्रामादिकं च तत्र नास्ति त्तः परिवासयेदपि । यथा कारणे पिप्पल्यादिकं स्थापयन्ति तथा द्वितीयपदेऽञनाद्यपि स्थापयेत्। "अद्धाणमादीसु" त्ति अध्वप्रपन्नाः सन्तोऽध्वकल्पं स्थापयेयुः, आदिशब्दात् प्रतिपन्नोत्तमार्थस्य ग्लानस्य वा योग्यं पानकादिकं स्थापयेत् ॥ ६०११ ॥ व्यवच्छिन्नमडम्बपदं व्याख्याति-

> वुच्छिण्णम्मि मडंबे, सहसरुगुप्पायउवसमनिमित्तं। दिइत्थाई तं चिय, गिण्हंती तिविह मेसजं ॥ ६०१२ ॥

व्यवच्छिने महम्बे वर्तमानानां सहसा शूल-विप-विसूचिकादिका रुगुत्पचेत तस्योपशम-निमित्तं दृष्टार्थाः-गीताथी आदिशब्दात् संविमीदिगुणयुक्तास्तेऽनागतमेव तदेव द्रव्यं गृहन्ति येनोपशमो भवति । तच भेपजद्रव्यं 'त्रिविधम्' वात-पित्त-श्रेप्मभेपजमेदात् त्रिपकारं 10 ज्ञेयम् ॥ ६०१२ ॥

सूत्रम्-

नो कर्षइ निग्गंथाण वा निग्गंथीणं वा पारियासि-एणं आलेवणजाएणं आलिंपित्तए वा विलिंपित्तए वा, नन्नत्थ आगै। ढेहिं रोगायं केहिं ३९॥

15

एवं प्रक्षणसूत्रमण्युचारणीयम् । अस्यं सम्बन्धमाह-

जइ भुतुं पिडसिद्धो, परिवासे मा हु को वि मक्खद्वा। बुत्तो वा पक्लेवे, आहारों इमं तु स्विमिम ॥ ६०१३ ॥

यदि परिवासित आहारो भोक्तं प्रतिपिद्धस्ततः मा कश्चिद् प्रक्षणार्थं परिवासयेदिति प्रस्तु-तस्त्रमारभ्यते । यद्वा पूर्वस्त्रे "पक्लेव" ति मुखपश्चेपणद्वारेणाहार उक्तः, इदं तु स्त्रमाले-20 पविषयं प्रोच्यते ॥ ६०१३ ॥

> अविभित्रसालेवी, बुत्ती सुत्तं इमं तु वन्झिमि । अहवा सी पक्खेवी, लोमाहारे इमं सुत्तं ॥ ६०१४ ॥

अथवा आभ्यन्तरः 'आलेपः' आहारलक्षणः पूर्वसूत्रे उत्तः, इदं तु सूत्रं वाद्यालेपविषयमु-च्यते । अथवा 'सः' पूर्वसूत्रोक्तः मक्षेपाहारः, इदं तु सूत्रं छोमाहारविषयमारभ्यते ॥६०१४॥ 25

एभिः सम्बन्धेरायातस्यास्य व्याख्या—नो कल्पते निर्मन्यानां वा निर्मन्यीनां वा परिवा-सितेनालेपनजातेन 'आलेपयितुं वा' ईपछेपर्यितुं 'विलेपयितुं वा' विशेषेण लेपयितुम्, नान्य-

१ °कमर्घतृतीययोजनानन्तरे तत्र का॰ ॥ २ 'झना त्रियचर्मनादिगुण' ता॰ ॥ ३ "गाढा-Sणागाढेहिं थां॰ । एतत्पाठानुगारेण था॰ टीका, रायतां टिप्पणी ६ ॥ ४ म्य सूत्रहयस्य सम्य° षो॰ ॥ ५ इदं त्यगालेप॰ गां॰ ॥ ६ °तुं प्रणादिकमिति गम्यते, 'जिलेपयितं या' जिलेपेण रेपपितुम, नान्यवागादा-ऽनागाहेभ्यो रोगा-ऽऽतङ्ग्रस्य इति खुवार्थः ॥ अय माध्य-कारभालना-प्रत्यवस्थानसभूणं व्यान्याह्यं दर्शयसाद—मक्रो णां ॥

त्रागारेच्यो रोगातहेच्य इति स्त्रार्थः ॥ अथ मार्थम्—

सदरें उस्मं लिप्पद्द, एम कसो द्वांति वणतिगिच्छाए । जह ने ण ने पमार्ण, मा कुण किरियं मरीरम्म ॥ ६०१५ ॥

परः प्राह—ननु प्रणचिकित्पायां पूर्व वर्णा प्रक्षित्वा ततः पिण्टीप्रदानेन श्राकिष्यने, प्र १ क्रमः, ततः प्रथमं प्रक्षणसूत्रज्ञुत्तवा पश्चादान्तेपनसूत्रं भणिनुमुचिनमिति भाषः । यदि चेतन् ति' तव न प्रमाणं तनो मा धरीग्स्य क्रियां कार्षारिति ॥ ६०२५ ॥ मृरिगृह—

आहेरणेण पडणह, जो उ वणी मक्खणेण कि तन्य । होहिर् वणी व सा से, आहेवी दिखहं समर्ण ॥ ६०१६ ॥

नायमेकान्तः यद अवस्यं व्रणे प्रक्षणमान्यनं च द्वयमि भवति, किन्तु क्रुत्रचिदेकतरे 10क्षुत्राऽप्युमयम्, ननो यः किल व्रण आरुपेन प्रगुणीयति नत्र कि प्रक्षणेन कार्यम् । न किञ्चिदित्ययः । यद्वा या मे व्रणो सविष्यति इति कृत्वा प्रथममैवारेपः 'श्रमनम्' श्रीपर्यं दीयते ॥ ६०१६ ॥ किञ्च—

> थवाउरे उ कके, करित जहलाम कन्य परिवादी । अणुपुष्यि संत्रविसवे, जुख़ह न च सच्यजाईसु ॥ ६०१७ ॥

16 'अत्यातुरे' आगार्द कार्य यथालामं आठेषो अवणं या या प्रथमं लम्पने तेनैव चिकित्मां कुर्विन्ति । कुल नाम 'परिपाटिः' क्रमा जिचन १ । इत्रमेव ज्यनिक —या 'महिमवः' विच-मानविस्तिष्त्रत्र चिकित्सायां कियमाणायां 'आनुपूर्वा' चिकित्मालाख्याणिता परिपाटिः 'ग्रुज्यते' घटते, न पुनः सर्वजातिष्, अतः किमव क्रमिनिर्म्वणेन १ इति ॥ ६०१७ ॥

गुनम्मि कद्वियम्मि, आरुव ठविति चउछह होति ।

20 आणाइणो च दोसा, विराहणा इमेहिं टाणेहिं ॥ ६०१८ ॥ स्यार्थकथनेन पत्रे आकृष्टे गति निर्शुक्तिविन्तर उच्यने—यदि आर्वेषं रात्रे। स्यापयि तदा चत्रुवेद्य, आज्ञादयश्च दोषाः, विराधना चार्माशिः स्यानेभेवित् ॥ ६०१८ ॥

निद्धे दने पर्णाए, आवज्ञण पाण नक्षणा झरणा । आर्यक विवचाने, नेने लहुना च गुड़ना च ॥ ६०१९ ॥

१५ किन्ते द्रवे प्रणीते आछेप सानित प्राणिनीपापतनं तर्कणं 'अरणं च' तस्य द्रवादेः स्यन्दनं भवति । अत्र दोषपाचना प्रान्वन् । 'आतंद्वः च' गेग विषयोनेन क्रियाकरणं वध्यमाणं प्राय-श्चिष्त् । ''गेसि'' नि आगादा-ज्ञागादकारणयन्तरण यदि परिवासयति ततः प्राशुकादी स्याप्यमाने चतुर्णत्, अप्रशुकादी चतुर्ग्व ॥ ६०१९ ॥ इद्येव ज्याचेष्ट—

<sup>?</sup> बिन आयुर्वेद्रियः । क्रुत्र डा॰ ॥ २ प्रद्धितायाक्षेष-परिहारी भाष्यकृता । सम्प्रति नियुक्तिप्रिम्नरः १ प्रत्रण्य द्यं ॥ ३ तान्येय द्यंपित १ प्रत्नरणं द्यं ॥ ४ क्रिग्यं द्वं प्रणीतं च व्यमण्यनन्तरस्यं व्याच्यातम् । एवंद्रियं विविधेऽपि आरेपं स्यापिते 'प्रणिनी' मक्षिकाप्रभृतीनाम।पत्रनं 'त्रकंणं च' गृहकोतिकादीनां ताम् प्रति अभिकापः 'श्ररणं च' तस्य द्वादेः भाजनात् स्यन्दनं द्यं ॥

ति चिय संचयदोसा, तयाविसे लाल छित्रणं लिह्णं वा। अंबीभूयं विहए, उन्झमणुन्झंति ने दोसा॥ ६०२०॥

त एव सम्बयादयो दोषा मन्तव्याः, स्विष्यः सर्पः स्पृशेत्, लालाविषो वा जिह्न्या लेहनं कुर्यात्, द्वितीये च दिनेऽन्लीमृतं तदुज्ङ्यते, अनुज्झतो वा ये दोषास्तान् प्रामोति॥६०२०॥ यत एते दोषास्ततः—

> दिवसे दिवसे गहणं, पिद्वमपिट्ठे य होइ जयणाए । आगाढे निक्लिवणं, अपिट्ठ पिट्ठे य जयणाए ॥ ६०२१ ॥

यदा म्लानार्थमालेपेन प्रयोजनं भवति तदा दिवसे दिवसे महणं निधेयम् । तत्र प्रथमं पिष्टस्य पश्चादिष्टस्यापि यतनया महणं कर्तव्यं भवति । आगाढे च ग्लानत्वे आलेपस्य निक्षेपणं परिवासनमपि कुर्यात्, तदप्यपिष्टस्य पिष्टस्य वा यतनया कर्तव्यम् ॥ ६०२१ ॥ 10

**भयातद्वव्यत्या**सं व्याख्याति-

आगार्ढे अणागार्ढ, अणगार्ढ वा वि कुणइ आगार्ढ । एवं तु विवचासं, कुणइ व वाए कफतिगिच्छं ॥ ६०२२ ॥

आगाढे ग्लानत्वेऽनागाढां क्रियां करोति चतुर्गृह । अनागाढे वा आगाढां करोति चतुर्रुष्ठ । यहा वाते चिकित्सनीये कफचिकित्सां करोति, च उँपलक्षणमिदम्, तेन फफे चिकित्सनीये 15 वातं चिकित्सती इत्याद्यपि द्रष्टव्यम् । ▷ एप विपर्यासो मन्तव्यः ॥ ६०२२ ॥

अथ "सेसे लहुगा य गुरुगा य" (गा० ६०१९) ति परं व्याचरे—

अगिलाणो खल सेसो, दन्त्राईतिविहआवइजडी चा । पन्छित्ते मग्गणया, परिवासितस्सिमा तस्स ॥ ६०२३ ॥

'शेषो नाम' य आगाढोऽनागाढो वा ग्लानो न भवति, यो वा द्रव्य-क्षेत्र-फालापरेदात् व्रिवि-०० धया आपदा 'जढः' मुक्तः स शेष उच्यते । तत्य परिवासयत इयं प्रायश्चित्तमार्गणा ॥६०२३॥

फासुगमफासुगे वा, अचित्त चित्ते परित्तऽणंने वा । असिगेह सिगेहगए, अणहाराऽऽहार लहु-गुरुगा ॥ ६०२४ ॥

प्राप्तकं स्वापयति चतुर्रुषु, अप्रायुकं सापयति चतुर्गुरु । अचित्ते न्याप्यमाने चतुर्रुषु, सिचित्ते चतुर्रुषु, अनन्ते चतुर्गुरु । असेहे चतुर्रुषु, 'सेहगते' ऐत्यागादे 23 चतुर्गुरु । अनाहारे चतुर्रुषु, आहारे चतुर्गुरु ॥ ६०२४ ॥

सूत्रम्--

नो कप्पइ निगांधाण वा निगांधीण वा पारियासि-एणं तिहेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा

१ 'बाः प्रेस्बोनाः मत्त्रव्याः । तथा त्यन्यियः सर्यः स्पृद्दोत् । "स्पृद्धाः फाम-तंत्र-फरिस-व्यि ब्रिटा" इत्यादि (निक्के ८०४-१८२) यन्त्रतत् स्पृद्धाः वियादेदाः । स्याप्ति को ० १ वे संयमा-उऽत्यविराधनासमुत्या दोया ११०॥ ३ ४ ४० एर्पवन्त्रांत यादः थो ० एर बर्गवे॥ ४ 'दा मुक्त इत्युक्तम् । तस्य चायतानस्य त्रिविधायनमुक्तस्य च राजी विदि भे ० ॥

## गार्च अन्भंगित्तए वा संक्लितए वाः नंत्रत्यं आगा-देहिं रोगार्यकेहिं २०॥

अस्य सम्बन्धमाह्—

सिनेणहो असिणहो, दिखह मिन्यत या तमं देंति । ८०० सच्चो जा णालिप्पह, दुहतो वा मक्चण स्या ॥ ६०२५ ॥

सच्ची जा णालिप्पह, दुइतो जा मक्न्वण स्या ॥ ६०२५ ॥ शिक्षेत्र सक्ते जा वार्यालेप्पहे वा दीयन, नवी यण सहन अवर्ग क्रियते न वा तथाऽनेनामिवीयते । यहा वर्ण अक्तिया 'तकप्' अनन्तरस्त्रोक्तमालेपं प्रयच्छिन्त । न वा सर्वेऽित वर्ण आलेप्यते । दिया जा अवर्ण स्वा छता, वर्णोऽिष अक्यते आलेपोऽिष अक्षितं दीयत इति मावः ॥६०२५॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याप्या—नो क्रव्यते परिवासितेन निरंत वा छनेन वा

अनन सम्बन्धनायातस्यास्य व्याप्याः । क्रियतं पार्वास्ति प्रश्नितं वा प्राप्यास्य । प्राप्यास्य । विभिन्ननितंन वा व्यया वा गात्रम् 'अम्यिहितं वा' चहुकेन तेल्लिना 'अञ्जितं वा' सर्यन तेल्लिना, नान्यत्र गाहागांदम्यो रोगातद्वस्यः, नान् मुक्ता न करपतं । दोपाश्चात्र च एव सञ्चयाद्यो यन्तन्याः ॥ श्वाह—यदेवं परिवासितेन न करपतं अञ्जितं तत्रसाद्दिवमानीतेन किरिययते ! स्रितह—

निह्नसमक्खणस्मि, छहुऔ मासी उ होह बाघच्यो । आणाहणो विराहण, घृछि सरक्खे य तसपाणा ॥ ६०२६ ॥

तिह्वसानीतनापि यदि अक्षयित नदा छञ्जमासः आज्ञादयश्च दौषाः, विराधना च संय-मस्य यवति । तथाहि—अक्षिन गात्र घछिछेगति, 'मरलको वा' सचित्रकोरूपो वातेनोद्धृतो छगति, तेन चीवराणि मिलनीकियन्ते, तेषां यावने मंयमविराधना, कहगन्धेन वा असप्राणिनो छगन्ति तेषां विराधना मचन् ॥ ६०२६॥

<sup>20</sup> ग्रुनणा-ऽग्रुनणे दोसा, निमिमनं उप्पिलानणं चेन । नरसत्त समुद्द निलया, उत्त्रवहणमाद्द पलिपंथो ।। ६०२७ ॥

सेहेन मिलनीकृतानां चीवराणां गात्राणां वा यावना-उचावनयोग्नमयोर्ग दोषाः, तथाहि— यँदि न घाव्यन्ते तदा निशिमक्तम्, अथ घाव्यन्ते ततः याणिनामुन्छावना मवेन्, उपकरण-शरीरयोगेकुशतं च मवति । "ममुद्र" ति स एव हेवाको छगति । अक्षिने च गात्रे पाद्योगी 25 घुळी छणित्यताति कृत्वा तलिकाः पिनद्यति, तत्र गर्वे निर्मादेवतन्याद्यो (गा० ३८५६) दोषाः । यावच गात्रस्माद्वर्तनादिकं करोति तावन् सूत्रार्थपरिमन्यो सवति ॥ ६०२७॥

१ आगाहाणागाहे कां ॥ २ जणसालेपः समहो प्राह्मे या दीयते । तत्र यथाऽमेहो दातव्यस्त्र्या पृत्रेम्य रक्तम् । समहे त्यालेपे दातव्य यथा महेन अर्झणं क्रियते न या तथाऽनेन स्त्रेण विधिरिमधीयते । यहा वर्ण अक्षित्या 'तक्रम्' अनन्तरस्त्रोक्तमालेपे प्रयच्छित्ति, अतोऽपि अर्झणस्त्रमवस्यं वक्तव्यम् । न या स्वाऽपि वर्ण आलेष्यते किन्तु कोऽपि केवलं अस्पत एवेति अर्झणस्त्रमारभ्यते । हित्रा या अर्झणे स्वा खं ॥ ३ °न्यशागाहा-ऽनागाहे शं ॥ ४ यदि सगवत्यतिपिन्नमिति कृत्या धावनं न करोति तद्य विदि? सं ॥

तिद्वसमक्खणेण उ, दिहा दोसा जहा उ मिन्एजा। अद्वाणेणुन्वाए, वाय अरुग कच्छ जयणाए॥ ६०२८॥

तिह्वसम्रक्षणेन जनिता एते दोपा दृष्टाः । द्वितीयपदे यथा मुक्षयेत् तयाऽभिषीयते— अध्यगमनेनातीव 'उद्वातः' परिश्रान्तः, वातेन वा कटी गृहीता, 'अरुः' वणं तहा शरीरे जातम्, 'कच्छुः' पामा तया वा कोऽपि गृहीतस्ततो यतनया म्रक्षयेदपि ॥६०२८॥ तामेवाह— व

> सन्नाईकयकजो, धुविउं मक्खेउ अच्छए अंतो । परिपीय गोमयाई, उन्बद्दण घोन्बणा जयणा ॥ ६०२९ ॥

संज्ञागमनम् आदिश्वन्दाद् भिक्षागमनादिकं च कार्यं कृतं येन स संज्ञादिकृतकार्यः, सर्वाणि विहर्गमनकार्थाणि समाप्येत्यर्थः । स यावन्मात्रं गात्रं अक्षणीयं तावन्मात्रमेव धावित्वा मक्षाल्य ततो अक्षयति । अक्षयित्वा च प्रतिश्रयस्यान्तः तावदारते यावत् तेन गात्रेण तत् 10 तैलादिकं अक्षणं परिपीतं भवति । ततो गोमयादिना तस्योद्धर्तनं कृत्वा यतनया यथा प्राणिना स्नावना न भवति तथा धावनं कार्यम् ॥ ६०२९ ॥

जह कारणें तिहवसं, तु कप्पई तह भवेज इयरं पि। आयरियवाहि वसमेहि पुच्छिए विज संदेसो ॥ ६०३०॥

यथा कारणे तिह्वसानीतं अक्षणं कर्पते तथा 'इतरदिष' परिवासितं अक्षणं कारणे 15 कर्पते । कथम् ! इति चेद् अत आह—आचार्यस्य कोऽपि व्याधिरुत्पन्नः, ततो वृपभैर्वेद्यः पूर्वोक्तेन विधिना प्रष्टव्यः । तेन च पृष्टेन 'सन्देद्यः' उपदेशो वत्तो भवेत्, यथा—शतपाका-दीनि तैलानि यदि भवन्ति ततिश्चिकत्सा कियते ॥ ६०३०॥ ततः किं कर्तव्यम् ! इत्याह—

सयपाग सहस्तं वा, सयसहस्तं व हंत-मरुतेछं । द्राओ वि य असई, परिवासिजा जयं धीरे ॥ ६०३१ ॥

शतपाकं नाम तेलं तद् उच्यते यद् ओपघानां शतेन पच्यते, यद्वा एकेनाप्यीपघेन शतवाराः पकम् । एवं सहस्रपाकं शतसहस्रपाकं च गन्तव्यम् । हंसपाकं नाम हंसेन—ओपघ-सम्भारभृतेन यत् तेलं पच्यते । मरुतेलं—मरुदेशे पर्वतादुत्पधते । एवंविधानि दुर्लम-द्रव्याणि प्रथमं तहैवसिकानि गार्गणीयानि । अथ दिने दिने न रुभ्यन्ते ततः पद्मकपरिहाण्या चतुर्गुरुपासो दूराद्प्यानीय 'धीरः' गीतार्थो 'यतनया' अरुपसागारिके साने मदनर्वारेण 25 वेष्टियत्वा परिवासयेत् ॥ ६०३१ ॥ इदमेव सुव्यक्तमाह—

एयाणि मक्खणहा, पियणहा एवं पतिदिगालंभे । पणहाणीए जइउं, चउगुरुवत्तो अदोमाओ ॥ ६०३२ ॥

'एतानि' शतपाकादीनि तेलानि ज्ञञ्चणार्थे पानार्थे वा प्रतिदिनं यदि न लम्पन्ते ततः पद्यकपरिद्याण्या यतित्वा चतुर्गुरुकं यदा प्राप्तो भवति तदा परिवानयन्तपि 'अदोपः' न पाय- ३० धिसमास् । सर्वर्थवालामे गुरूणां रेतोरात्मनाऽपि यतनया पचन्ति ॥ ६०३२ ॥

॥ परिवामितप्रकृतं समाप्तम् ॥

१ भ्। एपा यतना मन्तव्या ॥६०२९॥ जह मी॰ ॥ २ अदोसाय तामा॰। अदोसी उ मा॰ ॥

Ď,

10

## च्य व हा र प्र कृत स्

सृत्रम्---

परिहारकणिट्टिए भिक्ननू चहिया थेराण वयाविक-याए गच्छेजा, से य आह्च अहक्कमिजा, तं च थेरा जाणिजा अप्पणो आगमणं अन्नेसि वा अंतिए सुद्या, ततो पच्छा तस्स अहाउहुसए नाम ववहारे पटुवेयच्वे सिया ४१॥

अस्य सम्बन्धमाह---

निकारणपंडियेवी, अजयणकारी व कारण साह । अदुवा चिश्रचिक्कं, परिहारं पाउँण जोगा ॥ ६०३३ ॥

निष्कारण गात्रश्रक्षणादिकं प्रतिमेवितुं श्राष्ट्रमस्येति निष्कारणप्रतिसेवा सः, तथा कारणे या यो 'अयतनाकारी' पूर्वेक्तियतनां विना गात्रश्रक्षणविद्याची माधुः, अथवा यः 'त्यक्क-कृत्यः' नीक्रम्तोऽपि तदेव अक्षणादिकस्च गर्नावति म परिदारतपः प्रामृयादिति 'योगः' सम्बन्धः ॥ ६०३३ ॥

16 खनेन सम्बन्धेनायातग्यान्य व्याच्या—परिहारकराम्यितो थिक्षः 'बिहः' अन्यत्र नगराही 'य्यविराणाम्' आचार्याणामांदेशेन वैयावृत्यायं गच्छेन् । क्रियुक्तं सवित ! — अन्यान्यन् गच्छे कृपािश्वताचार्याणा वादी नाम्तिकादिक उपियतः, तेषां च नाम्ति वादण्डियमम्पत्रः, तत्रम्ते वेषामाचार्याणां म परिहारिकम्तेषामन्तिके महारहकं प्रेपयन्ति, म च महारको भूने—वादिनं क्षमि मुक्तन्यन । एयमुक्तं ने आचार्याः परिहारिकं पर्वादिनिष्रहक्षमं मन्त्रा तत्र प्रेपयन्ति । 20नतस्तद्रादेशादमी परिहार्गतेषो बहमान एव तत्र गच्छेत् । इदं च महन् प्रवचनस्य वेयावृत्यं यद् अरयन्या परवादिनिष्रहणम्, तत्रस्वद्रयं गनः 'यः' परिहारिकः 'आह्म्य' कद्राचिद् 'अतिकायेत्' पाद्यावनादिकं प्रतिमेवत, 'तद्य' प्रतिसेवतं 'स्वित्राः' मीछानायां आत्मनः 'आगमन' अवच्याविद्यावनानेनान्येषां वाऽन्तिकं श्वता जानीयः । 'ततः पश्चात्' तत्यरिन् ज्ञानानन्तरं 'तस्य' परिहारिकन्य 'यथाल्युस्तकं नाम' मनेकप्रायश्चित्तको व्यवहारः प्रम्याप20 यित्तव्यः स्यादिति स्वार्थः ॥ अथ भाष्यम्—

परिहारिको च गच्छे, आसण्णे राच्छ बाह्णा कसं । आगमणं तर्हि गमणं, कारण पहिसेवणा बाए ॥ ६०३४ ॥

परिहारिकः फापि गच्छे त्रियने, फिचिचासबेऽन्यगच्छे बादिना कार्यमुरानम्, ततः 'तत्र' गच्छे 'आगमनम्' अन्यगच्छात् सङ्घाटक आगतः, तेन च 'बादी मेण्यताम्' इस्युक्ते ४०सुरेसादेशात् परिहारतपावहमानस्यव तस्य तत्र गमनम्, तत्र गतेन तेन परवादी राजसमास-

गक्षं निष्पष्टिप्रश्न-न्याकरणः कृतः, ततः प्रवचनस्य महती प्रभावना समजनि, तेन च वादस्य कारणेऽमृनि मतिसेवितानि भवेयः ॥ ६०३४ ॥

पाया व दंता व सिया उ धीया, वा-चुद्धिहेतुं व पणीयमर्त । तं वातिगं वा मइ-सत्तहेउं, समाजयहा सिचयं व सुकं ॥ ६०३५ ॥

पादौ वा दन्ता वा प्रवचनजुगुप्सापरिहारार्थ धौताः 'स्युः' मवेयुः । 'प्रणीतमक्तं वा' ठ घृत-द्रमादिकं "वा-बुद्धिहेतुं व" ति वाग्षेतोर्बुद्धिहेतोश्च सुक्तं भवेत्, "घृतेन वर्धते मेघा" इत्यादिवचनार्ते । 'वातिकं नाम' विकटं तद्वा मतिहेतो. सत्त्वहेनोर्वा सेवितं भवेत् । मतिनीग-परवाद्युपन्यस्तस्य साधनस्यापूर्वापूर्वदूषणोद्यात्मको ज्ञानविशेषः, सत्त्वं-प्रमृत-प्रमृतनर्गापणे प्रवर्द्धमान आन्तर उत्साहविद्दोपः । समाजयार्थं वा द्युकं 'सिचयं' वसं प्रावृतं मवेत्, "जिता वस्नवता सगा" इति वचनात् ॥ ६०३५ ॥

थेरा पुण जाणंती, आगमओ अहव अण्णओ सुचा। परिसाए मज्झिम्म, पद्मवणा होइ पिन्छत्ते ॥ ६०३६ ॥

एवमादिकं तेन प्रतिसेवितं 'स्यविराः' सूरयः पुनरागमतो जानीयः, अथवा अन्यतः श्रुत्वा, ततात्तस्य भृयः समागतस्य पर्पन्मध्ये प्रायश्चित्तस्य प्रस्वापना कर्तत्र्या भवति ॥ ६०३६ ॥ इदगेव व्याचप्टे-15

> नव-दस-चउदस-ओही-मणनाणी केवली य आगमिउं। सो चेवऽण्णो उ भवे, तद्णुचरो वा वि उवगो वा ॥ ६०३७ ॥

ये स्विता नवपृर्विणो दशपृर्विणश्चतुर्दशपृर्विणोऽविधानिनो मनःपर्यायज्ञानिनः केवलज्ञा-निनो वा ते 'आगम्य' अतिशयेन ज्ञात्वा प्रायध्यतं दयुः । अन्यो नाम 'स एव' परिहारिक-स्तन्मुखादारोचनाहारेण श्रुत्वा, यहा ये तस्य-परिहारिकस्यानु नराः-सहायाः भेपिताग्नेः कथि-20 तम्; 'उवको नाम' अन्यः कोऽपि तिर्थगापतितो मिलितः, तेपां गच्छसरको न भवतीत्यथः, तेन वा कथितम्, यथा-एतेनामुकं पादधावनादिक प्रतिसेचितम् ॥ ६०३७ ॥ ततः-

तेसिं पचयहेउं, जे पेमविया सुयं व तं जेहिं। भयहेउ सेसगाण य, इमा उ आरोवणारयणा ॥ ६०३८ ॥

ये तेन सार्द्ध भेषिता यैर्वाऽभेषितरपि मतिसेवनं श्चतं 'तेषाम्' उभयेषामप्यपरिणामकानां 23 प्रत्ययहेतोः 'दोपाणां च' अतिपरिणामिकानां मयोत्पादनहेतोरियम् 'आरोपणारचना' व्यवहार-प्रसापना सरिभिः कर्तव्या ॥ ६०३८ ॥

> गुरुओ गुरुअतराओ, अहागुरुओ य होइ ववहारो । लहुओ लहुयतराओ, अहालह होइ ववहारी ॥ ६०३९ ॥ लहुमो लहुसतराओ, अहालहूमो अ दोइ ववहारी । एतंभि पन्छितं, युच्छामि अहाणुपुर्वीए ॥ ६०४० ॥

स्यबदारिविधः, तथया-गुरुको रपुनाकश । तन यो गुरुकः न जिविधः,

१ घोषा, युरीय हेतुं अवक्षा २ 'स्। 'तदिति' लोकप्रतिद्धं 'यातिकं नाम' क-

25

त्त्रण—गुरुको गुरुत्रको यणगुरुक्य । रहकोऽरि त्रिवियः, त्रय्या—रहर्रवृत्तरो ययारह्म । रह्मकोऽपि त्रिवियः, त्रय्या—रहम्बको रुष्ट्यत्तरको यथारुष्ट्यक्य । एतेषां
स्वत्रहागणां 'यथानुपूर्व्या' यथोक्तरिपाठ्या प्रायिश्चनं व्य्यामि । क्रिमुक्तं भवति !—एतेषु
स्वत्रहारेषु सहुपन्तितेषु यथापरिपाठ्या प्रायिश्चनपरिमागनियान्य ॥ ६०३९ ॥ ६०४० ॥
यथाप्रतिज्ञानमेव करोति—

गुनतो य होह मायो, गुन्तननातो भवे चडम्मासो । अहगुनतो स्टम्मायो, गुन्तो पक्खम्मि पडिवर्चा ॥ ६०४१ ॥

गुल्को नाम व्यवहारः 'नासः' मामर्गरमागः, गुल्कं व्यवहारं समाप्तिने माम एकः प्रायश्चिनं दावव्य इति मावः । एवं गुरुटरको सवति 'चतुमीसः' चतुमीसर्गरमागः । यथा-१० गुद्दकः 'पण्नासः' पण्नामपरिमागः । एषा 'गुल्करक्षे' गुल्कव्यवहारं त्रिविषे यथाकमं प्राय-श्चितपतिपत्तिः ॥ ६०४१ ॥ सन्यति व्यवक्त-च्युन्तकव्यवहारविषयं प्रायश्चितपरिमाणमाह—

नीमा च पण्यर्वामा, चीमा वि च होह लहुचपक्छिमा । पन्नत्म दुम च पंच च, अहालहुमगम्मि मुद्रा वा ॥ ६०४२ ॥

उद्वृजो व्यवहार्गिद्यहिवसपिसागः, एवं उद्युत्तरकः पद्मविश्वतिदिनसानः, यथाच्छुको १९विश्वतिदिनसानः, एषा उद्युक्तव्यवहारे त्रिविथे यथाक्षमे प्रायक्षित्तप्रतिः। उद्युक्तको व्यवहारः पद्मदर्शाद्वसप्रायक्षित्तपरिसागः, एवं उद्युक्तत्रको द्रश्चदिवस्मानः, यथाउद्युक्तकः 'पद्मदिव-सानि' पद्मदिवसप्रायक्षितपरिसागः। यद्या यथाउद्युक्तके व्यवहारे 'शुद्धः' न प्रायक्षितमाकः ॥ ६०४२॥ अथ कं व्यवहारं केन त्रम्सा प्रयति । इति प्रतिगददार्थमाह—

> गुरुषं च अहमं खलु, गुरुषत्यागं च होह दममं तु । अहगुरुष दुवालममं, गुरुषे पक्त्विम्म पहित्रच्छा ॥ ६०४३ ॥

गुरुकं व्यवहारं मासपरिमानमध्मं झुवैन् पृत्यति । किनुकं मवित !—गुरुकं व्यवहारं मासपरिमानमध्मेन बहति । तथा गुरुकतरकं चतुर्मामयमानं व्यवहारं दशमं झुवैन् पृत्यति । दशमेन बहतीत्यथेः । यथागुरुकं पत्मास्यमानं 'इत्वशं हुवैन्' हादकेन वहन् पृत्यति । एषा 'गुरुकाके' गुरुव्यवहारपूर्णविषये तयानियतिः ॥ ६०२३ ॥

छ्टं च चउन्यं वा, आयंतिङ एग्टाण पुरिमहुं। निर्द्धायं दायत्र्वं, अहाङहुमगम्मि मुद्दा वा ॥ ६०४४ ॥

च्युकं व्यवहारं त्रिंशहिनगीरमार्ग पर्व हुर्यन् प्रश्नि, बहुराकं प्यविद्यतिहिनमर्गरमार्ग व्यवहारं चतुर्थ कृतेन्, यथाच्छुकं व्यवहारं विद्यतिहिनमानमञ्चान्तं कृतेन् प्रयति । एमा च्युकतिविव्यवहारपूरणे नगःप्रतिप्रतिः । तथा च्युक्तकव्यवहारं प्रवद्यतिवस्पर्गरमारमेक- अस्थानं कृतेर्वे प्रयति, च्युक्तकं व्यवहारं दश्चित्वस्परिमार्ग पृत्रीदं कृतेन्, यथाच्युक्तकः व्यवहारं प्रविद्यमाणं निर्विक्वनिकं कृतेन् प्रयति । एनेषु गुक्तग्रिष् व्यवहारं वर्तनेव क्रमेग नेपो दानव्यम । यदि वा य्याच्युक्तंकं व्यवहारे प्रस्तिवृद्यं स प्रतिप्रविद्यानाः-

१ एनरन्टाम्—प्रन्याप्रम्—३५०० रहि इं० ग

भायश्चित एवमेवालोर्चनाभदानमात्रतः शुद्धः कियते, कारणे यतनया प्रतिसेवनात् ॥६०४४॥ एवं प्रस्तारं रचयित्वा सूरयो भणन्ति—

जं इत्थं तुह रोयइ, इमे व गिण्हाहि अंतिमे पंच । हत्थं व भमाडेउं, जं अक्रमते तगं वहह ॥ ६०४५ ॥

यद् 'अत्र' अमीषां प्रायश्चित्तानां मध्ये तव रोचते तद् गृहाण, अमृनि वाऽन्तिमानि पञ्च- रात्रिन्दिवानि गृहाण । एवमुक्ते स यथालघुखकं प्रायश्चित्तं गृहाति । अथवा हस्तं ग्रामयित्वा यत् प्रायश्चित्तं गुरव आक्रामन्ति तक्तद् गृहाति ॥ ६०४५ ॥ सूरयश्चेदं तं प्रति भणन्ति—

> उन्भावियं पवयणं, थोवं ते तेण मा पुणो कासि । अंइपरिणएसु अन्नं, वेइ वहंती तमं एयं ॥ ६०४६ ॥

त्वया परवादिनं निगृहता प्रवचनमुद्भावितं तेन खोकं ते प्रायिश्वं दत्तम्, मा पुनर्भूयो-10 ऽप्येवं कार्याः । अथातिपरिणता अपरिणताश्च चिन्तयेयुः—'एप तावद् एतावन्मात्रेण मुक्तः' इति ततो यदि तस्य 'अन्यद्' अपरं प्राचीनं तपोऽपूर्णं तदा तदेव वहमानोऽतिपरिणामिका-दीनां पुरतो गुरून् भणति—एतत् प्रायिश्वतं युप्माभिर्दत्तं वहामीति ॥ ६०४६॥

## ॥ व्यवहारप्रकृतं समाप्तम् ॥

पुलाक भ का प्रकृत म्

15

20

सृत्रम्---

निग्गंथीए य गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए अणु-प्विद्वाए अन्नयरे पुलागभत्ते पिडग्गाहिए सिया, सा य संथरिजा, कप्पइ से तिह्वसं तेणेव भत्तद्वेणं पज्जोसिवत्तए, नो से कप्पइ हुचं पि गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए पिवसित्तए; सा य नो संथरेजा, एवं से कप्पइ हुचं पि गाहावइकुलं पिंडवायपिडि-याए पिवसित्तए ४२॥

अस्य नम्बन्धमाह—

उत्तरियपचयहा, मुनमिणं मा हु हुछ बहिसावो । जसमारक्यणमुभए, मुनारंभो उ वडणीए ॥ ६०४७ ॥

C5

क्षेकोचरिकाणाम्-अपरिणामका-ऽतिपरिणामकानां प्रत्ययार्थं स्त्रंभिद्मनन्तरमुक्तमः, मा तेषां विहर्भावो भवेदिति कृत्या । अयं तु व्रतिनीविषयः प्रस्तुतस्व्रत्यारम्मः 'उभये' लोके स्रोकोचरे च यद्याःसंरक्षणार्थं कियते ॥ ६०४७ ॥

छनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्धन्थ्या गृहपतिकुळं पिण्डपातप्रतिज्ञयाऽनुप्रवि-ण्या 'खन्यतरद्' घान्य-गन्ध-रसपुराकानां वछ-विकट-हुग्धादिक्ष्पाणामेकतरं पुराक्षमकं प्रतिगृहीतं स्यात, सा च तेनव मुक्तेन 'संखरेत' टुर्भिक्षाधमावाद् निर्वहेत्, ततः करपते तस्याखिद्वसं तेनव मक्तार्थेन 'पर्युपितुं' निर्वाहयिनुम् । नो ''से' तस्याः करपते द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुरुं पिण्डपातपतिज्ञया प्रवेष्टुम् । ख्रथ मा न संखरेत् तनः कल्पते तस्या द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुरुं पिण्डपातपतिज्ञया प्रवेष्टुमिति सृत्रार्थः ॥

10 अथ निर्युक्ति-भाष्यविखरः—

तिविहं होह पुलागं, घण्णे गंधे य ग्यपुलाए यै। चलगुरुगाऽऽयरियाई, समणीणुह्हरग्गहणे ॥ ६०४८ ॥

त्रिविधं पुळाकं भवति, तद्यथा—धान्यपुळाकं गन्यपुळाकं रमपुळाकं चेति । एतन् सूत्र-माचार्यः प्रवर्तिन्या न कथयति चतुर्गुरु, आदिशब्दात प्रतिनी निर्मन्थीनां न कथयति १६ चतुर्गुरु, निर्मन्थ्यो न प्रतिश्रुण्यन्ति मामळ्छु । श्रमणीनामिष ऊर्ज्वदरे—सुभिन्ने पुळाकं गृहतीनां चतुर्गुरु ॥ ६०४८ ॥ अथ त्रीण्यपि धान्यपुळाकादीनि च्याचिधे—

निप्तावाई घन्ना, गंधे वाइग-प्रलंद-लसुणाई। सीरं तु रसपुलाओ, चिचिणि-दक्तारसाईया ॥ ६०४९ ॥

निष्पावाः - ब्रह्मसदादीनि धान्यानि धान्यपुछाकम् । तथा बाइगं - विकटं पछाण्टु-छ्छुने 2)च-प्रतीते तदादीनि यान्युत्कटगन्धानि द्रव्याणि तद् गन्धपुछाकम् । यत् पुनः श्रीरं यो वा चिश्चिणिकायाः - अन्छिकाया रसो द्राक्षारसो वा खादिख्ब्द्राद् अपरमि यद् भुक्तमितसारयित तत् सबैमि रसपुछाकम् ॥ ६०४९ ॥ अथ किमर्थमेनानि पुछाकान्युच्यन्ते ? इत्याह ---

आहारिया असारा, करेंति वा संजमाउ णिस्सारं। निस्सारं च पवयणं, दहुं तस्सेविणि चिति ॥ ६०५०॥

25 इह पुराकमसारमुच्यते, तत ब्याहारितानि सन्ति बाहादीनि यतोऽसाराणि ततः पुराकानि भण्यन्ते । 'संयमाहा' संयममङ्गीकृत्य व्रतः श्रीराटीनि निःयागं मार्ध्वी कुर्वन्ति तनस्तान्यपि पुराकानि । प्रवचनं वा निःसारं यतः 'तत्सेविनीं' तेयां—विकटादीनां सेवनशीलां संयतीं हृद्वा जना ह्रुवते ततस्त्रानि पुराकानि उच्यन्ते ॥ ६०५० ॥ एषु दोषानाह—

आणाइणी य दोसा, विराहणा मछगंघ मय स्त्रिसा ।

80 निरोहेण व गेळण्णं, पडिरामणाईणि लखाए ॥ ६०५१ ॥

१ "उत्तरिय" ति परैकदेशे पदसमुदायोपचाराद् लोको का । २ व्यम् 'ष्टदम्' परिहारिकविषयमनन्तर का ॥ ३ य । उद्दरे निगांथीण नेण्हणे चरगुरु आयरिय-मादी॥ तामा ॥ ४ व्यादाह्याह का ॥

एपां श्रयाणामि पुलाकानां महणे आज्ञादयो दोपाः, विराधना च संयना-ऽऽत्मविषया मवित । तथा गन्धपुलाके पीते सित मद्यगन्धमाघाय मदिवहलां वा तां हृद्वा लोकः विंसां कुर्यात् । धान्यपुलाके पुनराहारिते वायुकायः प्रमृतो निर्गच्छति, ततो यदि भिक्षार्थं प्रविष्टा तस्य निरोधं करोति तदा ग्लानत्वं भवेत्, अथ वायुकायं करोति तत उद्घाहो भवेत्, उद्घाहिता च लज्जया प्रतिगमनादीनि कुर्यात् । एवं रसपुलाकेऽि क्षीरादौ पीते भिक्षां प्रविष्टा यदि ह संज्ञामागच्छन्तीं निरुणद्धि ततो ग्लानत्वम्, अथ न निरुणद्धि ततो न्युत्स्यजन्ती केनािप दृष्टा लज्जया प्रतिगमनादीनि कुर्यात् ॥ ६०५१ ॥ किञ्च—

वसहीए वि गरिहया, किम्र इत्थी वहुजणिम सक्सीवा। लाहुकं पिछणया, लजानासो पसंगो य ॥ ६०५२ ॥

'सी' निर्मन्यी 'सक्षीवा' मद्यमदयुक्ता वसताविष वसन्ती गर्हिता किं पुनर्वहुजने पर्यटन्ती ! । 10 तथाहि—तां मदिवहलां आपतन्तीं मपतन्तीं आलमालानि च मलपन्तीं हृष्ट्वा लोकः मवचनस्य ''लाहुकं'' लाघवं कुर्यात्—अहो ! मत्तवालपालण्डमिदमित्यादि । मदेन चाचेतना सजाता सती मार्थनीया सा भवति । तत उद्धामकादयस्तत्याः 'प्रेरणां' प्रतिसेवनां कुर्युः । मदवशेन च यदिष तदिष प्रलपन्त्या लजानाशो भवेत् । ततिश्च प्रतिसेवनादाविष प्रसद्गः स्यात् ॥ ६०५२॥

घुनइ गई सदिही, जहा य रत्ता सि लोयण-कवोला । अरहइ एस पुताई, णिसेवई सज्झए गेहे ॥ ६०५३ ॥

तां तथामदभावितां दृष्टा लोको वृयात्—यथाऽस्या गतिः 'सद्धः' दृष्टियुक्ता वृणिते, यथा चास्या लोचन-कपोला रक्ता दृश्यन्ते तथा नृतमहित्येषा 'पुताकी' देशीत्रचनत्याद् उद्धा-मिका ईदृशीं विखम्बनामनुभवितुम् या 'सध्वजगेहै।नि' करुपपालगृहाणि निपेवते ॥६०५३॥

त्रिविघेऽपि पुलाके यथायोगममी दोपाः—

20

15

छकायाण विराहण, वाउभय-निसम्गओ अवकी य । उज्झावणमुज्झंती, सह असह दवम्मि उड्डाहो ॥ ६०५४ ॥

मेंदिवहरू पण्णामिष कायानां विराधनां कुर्यात् । धान्यपुरुक्तिन धीरेण वा भुक्तेन वायु-काय उमयं न—संज्ञा-कायिकीरूपं समागच्छेत् , ततो भिक्षां हिण्डमाना यदि तेषां निसर्ग करोति ततः प्रवचनस्यावणों भवेत् , परावप्रदे वा ब्युत्त्वष्टं पुरीपादिकनवप्रद्रामिनव्यन्याः 23 पार्धाद् उज्ञापयन्ति स्वयमेव वा ते गृहस्या उज्ज्ञन्ति । "सद् अनइ द्विण ट्यादु" वि छस्ति द्वयं परं कलुपं स्तोकं वा नान्ति वा मूलत एत द्वतं तत उभयथाऽपि प्रवचनसोद्वारो

१ अत्र क्षीयो मत्त इति ययप्येकार्धी दान्दी तथाप्यम क्षीयज्ञान्ते भागप्रधानतया मद्पर्यायः, ततोऽयमर्थः—'त्वी' ले॰ ॥ २ °ता। रत्त ति एस सुन्ता, निसेयई गाना॰ ॥ ३ 'क्षानि' ध्याः—कल्पालस्तेन सितानि मृता॰ ॥ १ गन्धपुलाके पति सितानि मृता॰ ॥ निर्मर्गा पण्णानिष पायानां विराधनो कुर्यात् । यहादिकपधान्यपुलाकेन क्षीरेण या भुक्तेन यधाक्रमं यार् ॥ ५ तत एवं संकाब्युत्सर्गानन्तरं सित असित या द्ववे उमें ॥ ॥

15

मनेत्॥ ६०५२॥'

हिलो अह नक्कीत्रा, आमि ण्हं मेखत्राह्मला वा । मन्ता व णाए सुविही, दृहिट्ट कुलम्मि गन्हा च ॥ ६०५५ ॥

'शः' बल्ये अन्यस्तित् दिते, 'अय' इति उपदर्शते, इयं 'मर्टावा' नदमद्युक्ता आसीत्। दः'छई'' इति वाक्याछद्वारे । एवं गन्यपुद्धकं सुक्तवतीं मंग्नीं जना उपहमिति । बायुक्तयः श्रद्धं च श्रुत्वा प्रवीरत्—अहो ! इयं श्रद्ध्वादक्त्त्य सागे एवं मार्मात्; गृहा मम्राऽनग इत्यं वायुक्तायेनाश्रान्तं प्रयक्त्य "सुविही" अक्षणमग्डींका एवं प्रपञ्चयेयुः । "दुविह कुन्तिम गरिहा य" विद्वदेष्टवनीणो असी, कुन्गृहं चेतासिगर्नायं मन्तिनीकृतम्, एवं गही भवति । तत्रश्च प्रतिगमनाद्यो होषाः ॥ ६०५५ ॥ यत एदमतः—

जहिं एरिसों आहारो, नहिं गमणे पुत्रविनाया दोसा । गहणं च अणामीप, आमे नहकारणण गया ॥ ६०५६ ॥

यत्र विषये 'ईहराः' पुराक आहारो रुम्यते तत्र निर्यन्धिर्मिन्व गन्तव्यम् । यदि गच्छन्ति तदा त एवं पृष्टेवर्णिता दोषाः । अथावना-ऽशिवादिभिः कार्ग्णगेता मन्युः, तत्र चाना-मोगेन पुराक्तमकस्य प्रहणं मवेन् ॥ ६०५६ ॥ ततः किम् <sup>१</sup> हत्याह—

गहियमणामोएणं, बाह्न बजं तु सेस वा भ्रंते । मिच्छुप्पियं तु भ्रतं, जा गंबा ना न हिंहंनी ॥ ६०५७ ॥

यदि अनामोगेन पुछाकं गृहीतं सनित तता "बाह्गं" विकटं तत् वर्दायेचा दीषं 'वा' विमापया सुक्षीरन्। किसुक्तं स्वति !—यदि तद्पर्यानमन्यच सक्तं छम्यने तदा न सुज्जते किन्तु तत् परिष्ठाप्यान्यद् सक्तं गृहिन्तः; अय प्योतं तदा सुज्जते, सुक्ता च नेनेव सक्तार्थेन 20 पर्युपयन्तिः; विकटं तु सर्वेथेव न सोक्तव्यम् । सिञ्जप्रियं नाम—यद्गाः तत् पुनर्शक्ता यावन् वर्दीयो गम्य आगच्छिति नावद् न हिग्हन्ते ॥ ६०५७ ॥

कारणगमणे वि नहिं, पुट्टं चेन्ए एच्छ नं चेव । हिण्डण पिछण विहए, आमें नह पाहणहा वा ॥ ६०५८ ॥

र्श्वमादिकारणेगीतानामित मध-पराण्डु-च्छानाम्बेकान्तेन प्रतिविद्वानि । अय पृत्वेमनामी-ध्यगादिना गृहीतं ततन्तद् गृहीत्म पश्चात् नदेव सुन्वा नेनव मकार्थेन नदिवसमापते न मृत्यो मिझामटन्ते । द्विनीयपदे द्वितीयमित वारं मिझाय प्रविद्यात् । 'अवसं' दुर्भिक्षं नत्र पयोतं न चम्यते प्राष्ट्रणिक्य वा संयत्यः समायानान्त्रते मृत्योऽपि मिझाहिण्डनं द्वितीयानानियं यतना— "पिड्रण" नि चान्यपुरुषि आहारिते यदि वायुकाय आगच्छेन् तैत्रेकं उनः पार्य प्रेये वायुक्त

<sup>?</sup> किञ्च क्यवतरां छं॰ ॥ २ नित । श्वान्यपुराकं च सुक्तवत्यान्नन्या वासु छं० ॥ ३ अथ 'श्रवमें' दुर्मिल्ल "तहकारणेणं' नित्त तथाक्येणान्त्रन्य अधिवादिना आरणेन गता २० ॥ ४ शिषं धान्यपुराजादिकं वा द्वि विसा छ० ॥ ५ दर्मेव स्विद्रोपमाह इ प्रदर्श छं० ॥ ६ तवं तरहराऽचमादिकारणेगमने स्वातेऽपि सद्य-पटाण्डु-उद्युना-दीनि गन्यपुराकान्येकान्त्रेन छं० ॥

ti

10

कायं निस्जन्ति । उपलक्षणिविष् , तेने यदा संज्ञासन्भवन्तदा यदि अन्यासां संयतीनानासज्ञा वसतिस्तदा तत्र गन्तव्यम् । तदभावे भावितायाः श्राद्धिकायाः पुरोहढादी ब्युत्पर्जनीयम् ॥ ६०५८॥

एसेव गमो नियमा, तिविह पुलागम्मि होइ यमणाणं । नवरं पुण नाणत्तं, होइ गिलाणस्य वहवाए ॥ ६०५९ ॥

एप एव 'गमः' प्रकारो नियमात् त्रिविधेऽपि पुलाके श्रमणानामपि भवति । नवरं पुनग्त्र नानात्वम्—ग्लानस्य दुग्धादिकमानेतुं व्रजिकाया साधवो गच्छेयुः, तत्र च गताः सस्तरन्त आस्मयोग्यं रसपुलाकं न गृहन्ति, अथ न सस्तरन्ति ततः क्षीरादिकं भुक्त्या न भूयो भिक्षा-मटन्ति । कारणे तु भूयोऽप्यटन्तस्त्येव यतनां कुर्वन्ति ॥ ६०५९ ॥

॥ पुलाकभक्तमकृतं समाप्तम् ॥

॥ इति श्रीकल्पाध्ययनटीकायां पञ्चमोद्देशकः समाप्तः॥

श्रीमच्णियचांसि तन्तव इह ज्ञेयास्तया सहुरो-राज्ञायो नलकस्तुरी वुधजनोपास्त्यद्भवा चातुरी । इंत्येतैर्विततान साधकत्मः श्रीपद्यमोद्देयके, जाह्यापोहपटीयसीमहिमामच्छिद्रटीकापटीम् ॥

15

## श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरस्रमालायामचावधि मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| प्रन्यनाम.                                   | मृस्यम्. | झन्धनाम.                        | मृस्यम. |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------|
| × १ समयसरणम्त्रः सावचृरिकः                   | 0- 1-0   | ×२८ सम्यक्तवकासुद्री            | 0-12-0  |
| × २ झुडुकमवायछि-                             |          | ×२९ श्राद्धगुणतिवरणम्           | 1- 0-0  |
| प्रकरणम् मावचृरिकम्                          | 0- 9-0   | ×३० धमेरव्रवकरणं मटीकम्         |         |
| × ३ छोकनाछिद्वात्रिधिका सटीका                | 0- 2-0   | ×३१ कवरसूर्य सुवीधिकारः         |         |
| 🗴 ध योनिम्तवः साववृरिकः                      | 0- 1-0   | <b>व्याग</b> ययोगेत             |         |
| × ५ काङसप्ततिका-                             |          | ×३२ उत्तराष्ययनसूत्रं मटीकम्    | ~ 0~0   |
| प्रकरणम् सावचृरिकम्                          | 0- 3-6   | ×३३ उपवेशमसनिका                 | 0-12-0  |
| 🗴 ६ देहस्थितिस्तवः सावचृरिकः                 | c- 1-0   | ×३४ कुमारपालप्रयन्थः            | 3- 0-0  |
| 🗴 ७ मिद्धद्रिका 🛮 मायचूरिका                  | 0- 1-0   | ×३५ आचारोपदेशः                  | o- 3-0  |
| 🗴 ८ कायस्थितिम्नयः मटीकः                     | 0- 3-0   | ×३६ रोहिण्यशोकचन्त्रकथा         |         |
| x ९ भावप्रकरण मटीक्म्                        | 0- 2-0   | ×३७ गुरगुणपटब्रिशत्पटपि-        |         |
| ×१० नयतत्त्रप्रकरणं भाष्यटीकोवेतम्           | 0-15-0   | शिवाहुङकं मरीकम्                | 0-10-0  |
| X११ विचारपञ्चाहिका मटीका                     | 0- 7-0   | ×३८ ज्ञानयार. सटीकः             | 1- 8-0  |
| ×१२ यन्धपद्धितिका सटीका                      | c- 3-0   | ३९ ममपमारमण्रणं सटीकम्          | 0-10-0  |
| ×१३ परमाणुन्यण्ड्रपदक्षितिका                 |          | x४० सुकृतसागरमहाकाव्यम्         | 0-17-0  |
| पुत्रकपदित्रिधिका                            |          | ×४३ धम्मिछक्या                  | 0- 2-0  |
| निगोदपटित्रिक्षिका च सटीका                   | o- X-0   | ४२ प्रतिमाशगर्क एपुरीकायुक्तम्  | 0- 6-0  |
| ×१४ धावस्मतभद्र-                             |          | ।<br>४४३ धन्यकथानकम्            | c- 2-0  |
| प्रकरणम् मावपूरिकम्                          | 0- 4-0   | x४४ चतुर्विंशनितिगरगुनिसंप्रदः  | 0- 4-0  |
| ×१५ देववन्दनादिभाष्य-<br>त्रवं मावचरिकम्     | 0 110    | x४५ राहिणेयकमानरम्              | c- 2-0  |
| त्रपं मावच्रिकम्<br>४१६ सिद्यवद्वाशिका सटीका |          | x४६ लघुद्देश्रममासम्बद्धं सटीरम |         |
| १७ अज्ञायउंद्युटकं सावप्रिकम्                |          | x४७ युहरमंप्रद्णी सटीका         | 2- 6-0  |
| १८ विचारमसनिका मायण्टिका                     | 0- B-0   | x४८ धाद्विधि. मटीया             | 2- 0-0  |
| १९ अस्पबहुत्वविचारगर्भितं सहायीर-            | -        | x४९ पद्दर्भमसमुख्यः सटीयः       | 1- c-0  |
| भाषनं महाद्रण्डरामीयं प                      |          | x4० पद्ममंग्रहपूर्वार्च महीहम्  | 1- 6-0  |
| मावन्रिकम्                                   | 0- 3-0   | X41 मुक्रनमंकीवेनम्             | 4-6     |
| २० पद्मसूत्रं सटीरम्                         |          | x५२ चन्त्रारः प्राचीत्राः       |         |
| २१ जम्बामिचरित्रम्                           | o- ¥-0   | कर्मप्रन्थाः स्टीराः            | ó- √-0  |
| २२ रसपालगृपकपानसम्                           |          | x५३ मन्द्रोधयमतिहा गर्दीरा      | c- 1-0  |
| २३ भूभरतावटी                                 | o- V-e   | X48 कुत्रत्वसागावया             | 1- /    |
| २४ भेषकृतसम्यादेखः                           | 0- V-6   | ७५ मामाचारीप्रवृत्ता भारापद-    |         |
| २५ चेत्रीकृतम्                               | o- V-0   | विगणक्षातुर्गही थ महीका         | 4- <    |
| ×२६ परुपनाष्टाहिकाव्यान्यानम्                | a- 5-0   | ५६ वरणावद्वायुध्यन्टवस्         | e- 4-5  |
| X२» वम्प्रसादारमा                            | a- £-a . | 🗙 ४५७ इमारवार महाकाव्यम्        | t- (-5  |
|                                              |          |                                 |         |

| जन्यनास,                               | मृन्यम्. | <sup>'</sup> ⊃न्धनाम.                                          | मूयम्. |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------|
| <b>५८ महादीरचरियम्</b>                 | 1- 0-0   | X>१ करामुङं किरणावर्छाटीकोपैनम्                                | s- o-s |
| ५९ क्रामुद्दीमित्रानन्त्रं नाटकस्      | 3- 5-3   | ७२ चोगद्रशैनं नर्टाकं                                          |        |
| ६० प्रष्टद्वरीहिणेयनाटकम्              | 0- 4-0   |                                                                |        |
| ६९ घर्मीस्युरयनारकं }<br>स्कावर्शि च   | o- 5-0   | ७३ मण्डाप्रकरणे स्टीक्स्<br>५१ देखेन्डनग्छेन्ड्रम्बरणे सर्वकम् |        |
| ६२ पद्धनिवन्धीयकरगम् मटीकम्            | 0- 5-5   | ७५ चन्द्रवीरशुमा-घमैचन-निहरनह                                  | -      |
|                                        | 9- 8-9   | पि <sup>न</sup> -सुसुन्द्रशाहिमित्रचतुःस्क्रया                 | 0-1:-0 |
| ६> सिद्ध्यासूत्रं मडीकम्               | 5-10-0   | ४६ जनमेबद्दका <del>र्</del> छ मर्टाक्रम्                       | ₹- o-o |
| ६५ दानप्रदीपः                          |          | <ul> <li>अधन्द्रमंत्रिविप्रकरणं सर्टाहम्</li> </ul>            | 5- 6-5 |
| ६३ यन्प्रहेत्त्यविमहीप्रकार्गं सर्टारम | (,       | ७८ गुरुउच्चवितिश्चन सर्दाङः                                    | -      |
| ववस्योत्हृष्टपदे पुरुकाउं गुरुस्याः    | •        | ७९ ऍडम्सुरिचनुर्विगदिका सदीका                                  |        |
| चेषु सन्बहेतुपकरणं सुटीयम्             |          | ८० चसुदेवहिण्डीप्रयममागः                                       |        |
| वनुरंगदीवस्थानेषु द्रवन्यो हृष्टर्     | -        | ८१ चसुदेवहिण्डीहिनीयमागः                                       | _      |
| युगपद्गम्बहेनुप्रकरणं मटीकम्           |          | ८२ हरूकाराचूर्वं मटीकं प्रथमी भागः                             |        |
| यनबोदयसचाप्रकरणं च मर्दाहर             |          | ८३ ,, ,, दिन्तियो भागः                                         |        |
| ६७ घमेपरीक्षा जिनमण्डनीया              | •        | ८४ ु, नुर्ताने भागः                                            |        |
|                                        | 3- 0-0   | ८५ मर्राका सत्रागे नव्यक्रमें उन्हा.                           | 3- 5-5 |
| ६८ सहनिधवरत्रानङ्-                     |          | ८३ पञ्चम-पष्टकनेप्रन्यी स्टीकी                                 |        |
| प्रकरणं महीकम्                         | ş- s-s ; | ८० वृहत्करासूचे सरीकम् चतुर्थे।                                |        |
| ६९ चेह्रवंद्णमहामासं हात्राटिष्य-      |          | विभाग                                                          | =- 6-0 |
| पीं वुक्स्                             | 8-85-0   | ८८ वृहन्हरामूर्त्रं महीक्स् पद्धनो                             |        |
| ७० मसर्वित.                            | 0- 3-0   | विमार                                                          | v- 8-5 |
|                                        |          |                                                                |        |

हृद्द इलमुत्रं नदीई पृष्टो विमागः

धर्मान्युद्यमहाद्यान् (सहपतिचीत्रम्

श्रीआत्मानन्द्-जैनग्रन्थरत्मालायां मुद्रियप्यमाणा ग्रन्थाः। बमुदेबदिण्डी वृत्तीयो विमाणः । - स्टब्लिकेवस्वाद्यायनम्